828.1



महाकविद् श्चाचार्यविश्चितः



# EDEUGE:

व्याख्याकारः

आचार्यः श्रीरामचन्द्रमिश्रः



चौखम्बा विद्याभवन वाराणसा

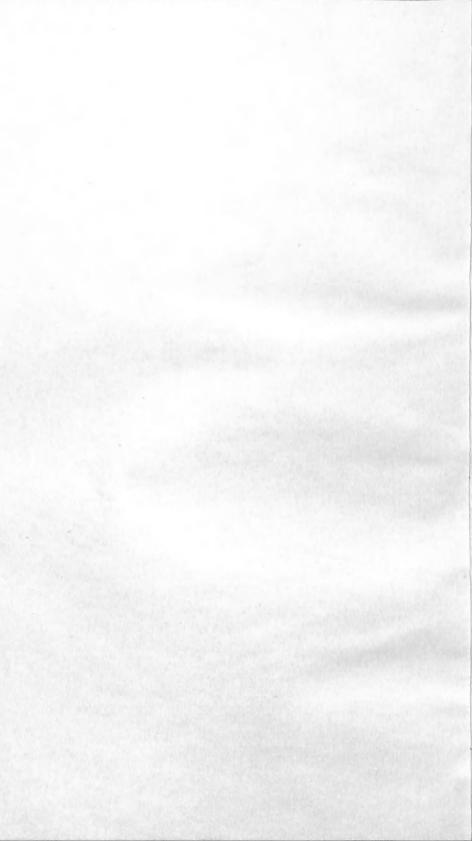

## विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला

e Pe

महाकविवण्ड्याचार्यविरचितः

# काच्यादर्शः

'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेतः

व्यास्याकारः

## आचार्य श्रीरामचन्द्रमिश्रः

( प्राध्यापक : धर्मसमाज संस्कृत कालेज, मुजफ्फरपुर )



चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी २२१००१

#### चौखम्बा विद्याभवन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक)
चौक (बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे),
पी० बा० नं० १०६९
बाराणसी २२१००१

बुरभाष : ३२०४०४

#### सर्वाधिकार सुरक्षिल

द्वितीय संस्करण १९९**६** प्रथम परिच्छेद २५-००

> १-२ ५०-०० सम्पूर्ण ७५-००

अग्य प्राप्तिस्यान-

चीखम्बा सुरभारती प्रकाशन

के॰ ३७/११७, गोपालमन्दिर लेन पोस्ट बाक्स नं॰ ११२९

संस्थानसी २२१००१

दूरमान : ३३३४३१

E12745

चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

३८ यू. ए., जबाहरनगर, बंगली रोड

दिल्ली ११०००७

दूरभाष: २३६३९१

मुद्रक फूल प्रिण्टर्स वाराणसी

828.1

THE

#### VIDYABHAWAN SANSKRIT GRANTHAMALA

37

COMES"

# KÁVYÁDARSA

## MAHĀKAVI DANDĪ

Edited with Prakasha' Sanskrit & Hindi Commentaries

By Acharya Ramchandra Mishra

Ex. Professor, Dharma Samaj Sanskrit College, Muzaffarpur.



# CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

VARANASI

# © CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN Oriental Publishers & Booksellers) CHOWK (Behind The Benares State Bank Bullding) Post Box No. 1069 VARANAS I 221001

Also can be had of

CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN

K. 37/117, Gopal Mandir Lane

Post Box No. 1129

VARANASI 221001

CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN

38 U. A., Jawaharnagar, Bunglow Road

DELHI 110007

विशशताब्द्यामपि महाकाव्यखण्डकाव्यचम्पूविविधटीका-निर्माणयशःशालिनां सफलाध्यापनप्रथितकीर्त्तीनां मैथिलश्रोत्रियविद्वद्वरकविशेखरपण्डितश्रीयुत,

### बदरीनाथझाश्चर्मणां

करकमलयोः सादरं समर्पयति निजां क्वति काव्यादर्शध्याख्यामिमां तस्य साहित्यविद्याद्रोणाचार्थस्यैकलव्यः

> शिष्यः **रामचन्द्रः**

le li se de la companya de la compa

Societa for the second

Leaving to the control of the contro

Maria Maria

#### अवतार्णा

अथायमुपक्रम्यते प्रकाशयितुं महाकिविदण्डिविरचितः सव्याख्यश्च काव्यादर्शः, अलङ्कारशास्त्रे प्रविविक्षतां कृते यन्थोऽयमतीवोपकारकः सरसमधुरया शैल्याऽलङ्कार-शास्त्रीयतत्त्विनशहप्रकाशश्चेति न तिरोहितं सुधियाम् । इदमीयगुणगणगौरवमेवास्य चिरप्रणीतत्वेऽवि समधिकसुधीसमुदयाकर्षणकारणत्वं कलयति ।

यद्यप्यस्य बहुवो व्याख्याः प्रथन्ते, यथा—? तरुणवाचस्पतिकृता टीका, ? एस्. के. बेलबलकरेण कृता टीका, एन्. बी. रेडीशास्त्रिकृता, ३. प्रेमचन्द्रकृता, ४. जीवानन्दकृता, ५. विश्वेधरसुतहरिनाथकृता, ६. नर्रासहकृता, ७. भगीरथकृता, ८. विजयानन्दकृता, ९. त्रिभुवनाचार्यकृता १०. कृष्णिकिकरकृता, ११. जगनायतनय-मिल्लनाथकृता, १२. रङ्गाचार्यकृता च। एतदितरिक्ता अपि अज्ञातकर्त्तृ कास्तिस्रष्टीकाः कृष्णमाचार्येण स्वीये संस्कृतसाहित्येतिहासनामके प्रन्थे स्मर्यन्ते।

आधुनिकसमयेऽप्यत्र यन्थे बजरत्नदासमहोदयेन हिन्दीव्याख्या तथा वी. नारायणऐयरमहाशयेनाङ्ग्लानुवादः क्रियतेस्म ।

तदेवं भूयांसि व्याख्यानानि घन्थस्यास्य गौरवं सिडण्डिमनादं ख्यापयन्ति । तासु टीकासु कतीनामनुपलम्भात् कतिपयानां च संक्षिप्ततमत्वादन्यासां चासम्बद्धाधिकार्था-भिधायित्वादेका वर्त्तमानसमयोपयुक्ता टीकाऽपेक्ष्यते स्म । तिविमित्त एव ममाय-मुपक्रमः ।

मया टीकाकरणकाले पश्चषा व्याख्या निपुणमालोचितास्तत्र रङ्गाचार्यकृता टीका मुख्या, अन्याश्च जीवानन्द-प्रेमचन्द्र-व्रजरत्नदास-वी. नारायणऐयरप्रभृतिसम्पादिताः।

सर्वास्ताष्टीका यथामित समालोच्य मयाऽयं यन्थष्टीकितो यत्र संस्कृतव्याख्यया सह हिन्दीव्याख्यापि समावेशिता विद्यते । संस्कृतव्याख्यापेक्षया हिन्दीव्याख्याया-मधिका अर्थाः समावेशियतुमिष्टा मया, तथा साधारणाध्येतृजनानामिषकं सौविध्यमा-धीयेत ।

आज्ञासे मदीयेन प्रयासेनास्य घन्थस्याध्येतारश्छात्रास्तद्ध्यापकाश्चाक्लेशमिमं हृदयावर्जकं धन्थं तत्त्वतो विज्ञाय मदीयं श्रमं सर्वात्मना सफलियध्यन्तीति शम् ।

> विनयावनतः श्रीरामचन्द्रमिश्रः



#### प्रस्तावना

अलङ्कारशास्त्र

कान्यशास्त्र समाज का चित्र माना जाता है, किव अपनी प्रतिभाके द्वारा समाजका सर्वाङ्गीण चित्र अपने कान्यों में उपस्थित करते हैं, उसके नियमोंका, स्वरूपका, दोष-गुणका और उसमें अपेक्षित रीति आदिका विवेचन भी कान्यके करने तथा यथार्थरूपमें समझनेके लिये आवश्यक हो जाता है। इसी तरहकी विवेचनाके लिये प्रस्तुत ग्रन्थोंकी गणना साहित्यशास्त्र- के विभागमें की जाती है।

साहित्यशास्त्र कां ही परिमार्जित रूप या संक्षिप्त रूप अलङ्कारशास्त्र माना जाता है। आलोचक विद्वान् अपनी प्रतिभाके आधारपर कान्यके दोषों, गुणों तथा अन्यान्य उपयोगी अर्ज्जोकी विवेचना करके कान्यको समझनेकी सुविधा उत्पन्न कर देते हैं।

इस तरह अलङ्कारशास्त्र कान्याङ्ग होता है, अत एव साहित्यदर्पणकारने अपने प्रन्थमें लिखा है: — 'अस्य प्रन्थस्य कान्याङ्गतया कान्यफलैरेव फलवरवम'

अस्य ग्रन्थस्य काब्याङ्गतया काब्या काव्यका फल भी उन्होंने इस प्रकार कहा है :—

चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखाद्दाधियामपि । काष्यादेव यतस्तेन तःस्वरूपं निरूप्यते ॥ इसका प्रतिपदिविवेचन साहित्यदर्पणमें देखें ।

अलङ्कार-शब्दार्थ

अलङ्कार शब्दका अर्थ भूषण माना जाता है। जिससे अङ्गको तथा उसके द्वारा अङ्गीकी शोभावृद्धि होती है उसे अलङ्कार कहते हैं। अलङ्कारका लौकिक प्रयोग-विषय जितना प्रसिद्ध है, शास्त्रीय प्रयोग-विषय भी उतना ही प्रसिद्ध है। जिस प्रकारसे शरीर-शोभा-वर्धन द्वारा शरीरी-की शोभा बढ़ानेवाले हारादि अलङ्कार कहे जाते हैं उसी तरह शब्दार्थस्वरूप शरीरशोभा-वर्धन द्वारा रसरूप शरीरीकी शोभा बढ़ानेवाले उपमादि अलङ्कार कहे जाते हैं। आचार्योन स्वीकार किया है:—

'हारादिवदळङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ।' 'काव्यशोभाकरान् धर्मानळङ्कारान्प्रचन्नते ॥'

अलङ्कारों का आविभीव

अलङ्कारोंका आविर्माव कब हुआ ? इस प्रसङ्गमें विचार करनेसे प्रतीत होता है कि मानव-समाजकी आदि भाषामें भी इसका प्रयोग अवश्य होता रहा होगा। मानव-समाजकी आदिम भाषा कौन थी, इसका निर्णय अवश्य कठिन है, परन्तु उसमें अलङ्कारोंका प्रयोग अवश्य होता रहा होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि संसारकी कोई भी ऐसी भाषा नहीं है, जिसमें आलङ्कारिक प्रयोग नहीं होते हों।

जहाँ तक उपलभ्यमान भाषाओंका संबन्ध है, लोगोंकी मान्यता यही है ऋग्वेदका प्राचीनत्व सिद्ध है। ऋग्वेदमें अलङ्कारोंके प्रयोग प्रचुर रूपमें पाये जाते हैं:—

चत्वारि श्रङ्का त्रयो अस्य पादा द्वे शीष सप्त हस्तासो अस्य ।
त्रिधा बद्धो षृषभो रोरवीति महोदेवो मस्या आविवेश'॥ (ऋग्० ४।५८।३)
सिंहा इवमा नदन्ति प्रचेतसः, पिशा इव सुधिशः विश्ववेदसः॥ (ऋग्० १।६४।८)
तद्विष्णोः परमं पदं दिवीव च चुराततं, सदा पश्यन्ति सूरयः॥ (ऋग्० १।२२।२०)
इन मन्त्रांशींमें रूपक एवं उपमाके प्रयोग स्पष्ट हैं।

उसके बादके ग्रन्थोंमें तो अलङ्कारोंके प्रयोग होते ही थे। इस प्रसङ्गमें उदाहरण-प्रदर्शन अनावश्यक है।

#### अलङ्कारशास्त्र

जब किसी वस्तुका प्रयोग होने लगता है, उसकी ओर वक्ता-श्रोताकी रुचि बढ़ने लगती है, तब उसकी परिभाषा आदि शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किये जाने लगते हैं जिसे हम तक्तव शास्त्रके नाम से पुकारते हैं।

अलङ्कारशास्त्रके विषयमें यही बात लागू हुई होगी। हमारी प्राचीन परम्पराके अनुसार शास्त्र होनेके लिये सूत्र, वृत्ति और भाष्यका होना अपेक्षित है। तदनुसार अलङ्कारशास्त्रमें इन वस्तुओंका होना अपेक्षित है।

अलङ्कारशास्त्रके सूत्र, वृत्ति तथा भाष्ययन्थ कौन-कौनसे हैं, इस सम्बन्धमें विचार करनेपर पता चलता है कि इसका सूत्रयन्थ शौद्धोदिनका सूत्र है, केश्चविमश्रने अपने अलङ्कारशेखरमें लिखा है:—

'अलङ्कारविद्यासुत्रकारो भगवान् शौद्योदनिः काष्यस्य स्वरूपमाह'

गौड़देशके आचार्यगण कान्यप्रकाशकारिकाको भरतमुनिकृत कान्यालङ्कारसूत्ररूपमें स्वीकार करते हैं—साहित्यकौमुदी नामक स्वलिखित यन्थमें बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है:—

'काव्यप्रकाशस्य द्वावंशौ; कारिका, वृत्तिश्च, भरतमुनिप्रणीता या कारिका सा अलङ्कार-सूत्रनाम्ना-व्यविद्वयते, मन्मटप्रणीता या वृत्तिः सेव काब्यप्रकाशनामभाक् ।'

अन्यान्य आचार्यगण भी काव्यप्रकाशस्य कारिकाओंको सूत्र नामसे व्यवहृत करते हैं, देखिये:—

महेश्यर - उदाहरणेषु दृष्टस्वात् स्त्रानुक्तमि प्रभेदद्वयमाह ।

भीमतेन — स्त्रे प्रश्लोत्तरपदं पूर्वापरवाक्योपलक्कम्।

विद्यानाथ-सूत्राचराननुसाराचोपेदयम ।

गोविन्दठकुर—'सूत्रे विभाग उपलक्षणपरः।

नागेशमट्ट—सूत्रं चोपलज्ञणपरतया योज्यम्।

यद्यपि केशव मिश्रने अलङ्कारशेखरमें शौद्धोदनिके सूत्रको सूत्र माना है, परन्तु काव्य-प्रकाशकी कारिकाको ही बहुमतसे सूत्र मानना उचित प्रतीत होता है। अन्यान्य वामनादि-प्रणीत सूत्रोंको अव्यापक होनेसे सूत्रग्रन्थ कहलानेका गौरव नहीं प्राप्त हो सका।

कुछ अज्ञातकर्त्तृक या यशकरकृत अलङ्कारसूत्रों पर बारहवीं शताब्दीमें उत्पन्न होनेवाले शोभाकरने व्याख्या लिखी है, परन्तु इन सूत्रोंको भी वह ख्याति नहीं मिल सुक्ती जो काव्य-प्रकाशादृत सूत्रोंको मिली है। इस प्रकारसे सूत्रोंके विषयमें विचारकर लेनेपर वृत्तिके विषयमें यही कहना होगा कि उन्हीं सूत्रोंपर लिखी गई व्याख्यायें वृत्तियाँ मानी जा सकती हैं।

#### अलङ्कारशास्त्र का क्रम-विकास

अलङ्कारों के क्रम-विकासपर विचार करनेसे ज्ञात होता है कि इसके प्रयोगात्मक स्वरूपमें विकास होनेमें जितना अधिक समय लगा होगा, लक्षणोद।हरणनिरूपणरूप विवेचनात्मक क्रमविकासमें उतना समय नहीं लगा होगा। जितना समय वस्तुके बननेमें लगता है उतना समय उसके नाम-करणमें भी लगे, यह उचित नहीं है।

भरतमुनिकृत नाट्यशास्त्रमें केवल चार ही अलङ्कारोंका उल्लेख हो पाया है, इसके बाद अग्निपुराणमें १६ अलङ्कारोंके नाम आये हैं। अग्निपुराणके समयके सम्बन्धमें बड़ा सन्देह है, कुछ लोग पुराण-शब्द-प्रथाके आधारपर उसे प्राचीनतम और कुछ लोग अन्तरङ्ग-परीक्षाके आधारपर अनतिप्राचीन मानते हैं, अतः उसमें लिखे गये अलक्क्सरोंका कीन क्रम होगा, यह भी सन्दिग्ध है।

वास्तवमें अग्निपुराण तकका अलङ्कारिवभाग प्रामाणिक रूपमें नहीं है। अग्निपुराणके बाद अलङ्कारग्रन्थ भामहका अलङ्कारसूत्रमाना जाता है। उसमें निम्नलिखित अलङ्कार निरूपित हुए हैं:-

१. अतिशयोक्ति, २. अनन्वय, ३. अनुप्रास, ४. अपहुति, ५. अप्रस्तुतप्रशंसा, ६. अर्थान्तर-न्यास, ७. आक्षेप, ८. आशीः, ९. उत्प्रेक्षा, १०. उत्प्रेक्षावयव, ११. उदात्त, १२. उपमा, १३. उपमा-रूपक, १४. उपमेयोपमा, १५. ऊर्जस्वी, १६. तुल्ययोगिता, १७. दीपक, १८. निदर्शना, १९. पर्या-योक्त, २०. परिवृत्ति, २१. प्रेयः, २२. भाविक, २३ यथासंख्य, २४. यमक, २५. रसवत्, २६. रूपक, २७. विभावना, २८. विरोध, २९. विशेषोक्ति, ३०. व्यतिरेक, ३४. व्याजस्तुति, ३२. इलेष, ३३. सन्देह, ३४. समासोक्ति, ३५. समाहित, १६. संसृष्टि, ३७. सहोक्ति, ३८. स्यभावोक्ति।

इस प्रकार भामहने ३८ अलङ्कारोंका निरूपण किया है।

दण्डीने इनमें कुछ घटा-बढ़ाकर २७ अलङ्कार स्वीकार किये हैं :—
स्वभावाख्यानमुपमा रूपकं दीपिकावृती । आद्येपोऽर्थान्तरन्यासो व्यतिरेको विभावना ॥
समासातिशयोध्येचा हेतुः सूचमो छवःक्रमः । प्रेयो रसवदूवर्जस्व पर्यायोक्तं समाहितम् ॥
उदात्तापह्रतिश्चेपविशेषास्तुल्ययोगिता । विशेषाप्रस्तृतस्तोत्रे व्याजस्तुतिनिद्र्शने ॥
सहोक्तिः परिवृत्त्याशीः, सङ्कीर्णमथ भाविकम् । इति वाचामलङ्कारादर्शिताः पूर्वसूरिभिः ॥
काश्चिन्मागविमागार्थमुक्ताः प्रागप्यलंक्रयाः । (काव्यादर्श २।३-७)

वामनने केवल ३१ अलङ्कार ही निरूपित किये हैं, जिनके नाम ये हैं :-

१. अतिशयोत्ति, २. अनन्त्रयं, ३. अनुप्रास, ४. अपहृति, ५. अप्रस्तुतप्रशसा, ६. अर्थान्तरन्यास, ७. आक्षेप, ८. उत्प्रेक्षा, ९. उपमा, १०. उपमेयोपमा, ११. तुल्ययोगिता, १२. दीपक,
१३. निदर्शना, १४. परिवृत्ति, १५. प्रतिवस्तूपमा, १६. यथासंख्य, १७. यमक, १८. रूपक,
१९. वक्रोक्ति, २०. विभावना, २१. विरोध, २२. विशेषोक्ति, २३. न्यतिरेक, २४. न्याजस्तुति,
२५. न्याजोक्ति, २६. इलेष, २७. सन्देह, २८. समासोक्ति, २९. समाहित, ३०. संसृष्टि, ३१. सहोक्ति।
इसी प्रकार रुद्रटने २६ अलङ्कार तथा उद्घटने ४१ अलङ्कार स्वीकार किये हैं।

इस प्रसङ्गमें उन सभी आचार्यों द्वारा स्वीकृत अलङ्कारोंकी सूची प्रस्तुत करना अनावश्यक है, इससे इतना ही पता लगाना है कि कमशः अलङ्कारोंके सम्बन्धमें उपयुक्त विचार करके आचार्योंने अलङ्कारोंकी संख्या घटाई या बढ़ाई।

सर्वाधिक प्रभावशाली, प्रामाणिक तथा वाग्देवतावतार प्रकाशकारने अपने कान्यप्रकाशमें ६९ अलङ्कार स्वीकार किये हैं:—

उपमानन्वयस्तावदुपसेयोपमा ततः । उत्प्रेचा च ससंदेहो रूपकापहुती तथा॥ अप्रस्तुतपशंसातिशयोक्ती परिकीक्ति । रलेषस्तथा समासोक्तिः प्रोक्ता चव निद्रश्ना ॥ प्रतिवस्तूपमा तद्वद् दृष्टान्तो दीपकं तथा । तुर्ययोगितया चव व्यतिरेकः प्रकीक्तिः ॥ प्रांचेपो विभावना च विशेषोक्तिस्तथैव च । यथासंख्यमर्थान्तरन्यासः स्यातां विरोधवत् ॥ स्वभावोक्तिस्तथा व्याजस्तुतिः प्रोक्ता सहोक्तिवत् । विनोक्तिपरिवृत्ती च भाविकं काष्यिलङ्गवत् ॥ पर्यायोक्तमुदातं च समुच्चय उदीरितः । पर्यायश्वानुमानं च प्रोक्तः परिकरस्तथा ॥ व्याजोक्तिपरिसंख्ये च विज्ञेये हेतुमालया । अन्योऽन्यमुत्तरं सूष्मसारौ तद्वद्यङ्गतिः ॥ समाधिस्तु समेन स्याद्विपमस्विषकेन च । प्रत्यनीकं मीलितं च स्यातामेकावली स्मृती ॥

#### आन्तिमांस्तु प्रतीपेन सामान्यं च विशेषवत् । तद्गुगातद्गुणौ चैब ब्याघानः परिकीत्तितः ॥ संसृष्टिसंकरौ चैवमेकषष्टिरुदीरिताः ।

इस प्रदीपोक्ति के अनुमार ६१ अर्थालङ्कार और ८ शब्दालङ्कार ( योग ६९ ) हुए।

इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टिकोणसे विचार करनेपर यह भी ज्ञात होता है कि लगभग ईसा को बारहवीं शताब्दी तक अलङ्कारोंके विषयमें एक प्रकारकी निश्चिन्तता आ गई थी। इस विषयमें इयत्तावधारण करना तो संभव नहीं है; क्योंकि वाग्भङ्कीके भेदसे नये नये अलङ्कार उत्पन्न होते रहते हैं और वाग्भङ्कीका नियन्त्रण करना संमव भी नहीं है, वक्ताकी बुद्धिके भेदसे वाग्भङ्की सदा बदलती रह सकती है, इसीलिये कहा है:—

कान्यशोभाकरान् धर्मानळङ्कारान् प्रचन्नते।

ते चाद्यापि विकक्ष्यन्ते, कस्तान् कारहन्येन वचयति ॥ (काव्यादर्श २-१)
'सहस्रशो हि महारमिभरन्येलङ्कारप्रकाशः प्रकाशिताः, प्रकाश्यन्ते च।' (ध्वन्या० १)
आगे चलकर अलङ्कारोंकी संख्या बहुत अधिक वेगसे बढ़ने लगी, १२वीं शताब्दी ईस्वीके
बाद और १८वीं ईस्वीं शताब्दीके बीचमें बने हुए यन्थोंमें अपनाये गये अलङ्कारोंका विवरण
इस प्रकार है।

जयदेवने चन्द्रालोकमें ८ शब्दालङ्कार और ८१ अर्थालङ्कार कुल मिलाकर ८९ अलङ्कार निरूपित किये हैं। मम्मट द्वारा स्वीकृत अलङ्कारों में संकर, संस्रष्टि, सूक्ष्म नामक तीन अलङ्कारोंको छोड़कर शेष ६६ अलङ्कार जयदेवने मान लिये हैं और शेष स्वीकृत अलङ्कार खुद उद्घावित किये हैं।

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथने १२ शब्दालङ्कार, ७० अर्थालङ्कार और ७ रसवदादि अलङ्कार कुल ८९ अलङ्कारोंका निरूपण किया है। उनके द्वारा निरूपित अलङ्कारोंके ८४ अलङ्कार ऐसे हैं, जिनका निरूपण उनके पूर्ववत्ती आचार्यो द्वारा किया जा चुका था, ५ अलङ्कारोंकी उद्भावना उन्होंने स्वयं की है।

द्वितीय वाग्मटने अपने काव्यानुशासनमें अन्य और अपर नामक दो अलङ्घार उद्भावित किये हैं।

अप्पय्यदीक्षितने सब मिलाकर ११८ अलङ्कार माने हैं।

पण्डितराज जगन्नाथ का रसगङ्गाधर अपूर्ण है, अतः उनके द्वारा स्वीकृत अलङ्कारोंकी संख्या नहीं निर्णीत की जा सकती है।

इस सम्बन्धमें एक बात और जाननी चाहिये कि सभी आचायाँने सूचित अलङ्कारोंकी सूचीको वर्गोंमें विभक्त कर दिया है, जैसे शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार और उभयालङ्कार। एक दूसरे प्रकारका वर्गोंकरण भी पाया जाता है, जैसे सादृश्यमूलक, कार्यकारणभावमूलक आदि।

नवीनतम आहोचकोंने निम्नलिखित रूपसे अलङ्कारों का वर्गीकरण किया है।

- <mark>१. उपमामूलक--उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय, स्मरणादि।</mark>
- २. आरोपमूळक-रूपक, परिणाम, सन्देह, भ्रान्तिमान् आदि।
- ३. अध्यवसायमुळक—उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि ।
- ४. गम्यमान साहश्यमूलक-तुल्ययोगिता, दीपकादि ।
- ५. भेद्मूछक-व्यतिरेक, विनोक्ति आदि ।
- ६. विशेषणादिवैचित्र्यमूळक—समासोक्ति, परिकरादि ।
- ७. विरोधमूळक-विरोध, विभावना, व्याघात आदि ।

- ८. तर्कमूलक-अनुमान, काव्यलिङ्गादि ।
- ९. काव्यन्यायमूळक-यथासंख्य, पर्याय आदि ।
- १०. लोकवृत्तोपन्यासमूलक-मीलित, सामान्य, तद्गुणादि ।
- ११. गृष्टार्थाभिन्यक्तिमृङक-सृक्ष्म, व्याजीक्ति ।
- १२. रसादिसम्बन्धमूलक-रसवत्, प्रेयः आदि ।

#### काव्याद्श-परिचय

कान्यादर्शे एक रीतिसम्प्रदायका साहित्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ है। उपलब्ध होने वाले प्राचीन लक्षणग्रन्थों में भामहके बाद दण्डीका कान्यादर्श ही मिलता है। कान्यादर्शमें तीन परिच्छेद हैं।

प्रथम परिच्छेदमें कान्यपरिभाषा, कान्यभेद, महाकान्यादिके छक्षण, गद्यके प्रभेद, कथा, आख्यायिका, मिश्रकान्य, भाषाप्रभेद और वैदर्भमार्ग एवं अन्यान्य मार्ग तथा अनुप्रास, गुण कान्यकारण आदिका विवेचन किया गया है।

द्वितीय परिच्छेदमें ३५ अर्था लङ्कारों के भेदप्रभेदके साथ लक्षणोदाइरणादि निरूपित किये गये हैं।

तृतीय परिच्छेदमें यमकप्रपञ्च, गोम्त्रिकादि चित्रबन्ध, प्रहेलिका तथा दोर्पोका निरूपण विस्तारके साथ किया गया है।

कान्यादर्श ही एक ऐसा प्रन्थ है जिसमें पूर्ववत्तीं सभी अलङ्कार-प्रन्थोंसे अधिक अलङ्कारोंके उपभेदों एवं रीति तथा गुणादिका विस्तृत विमर्श किया गया है।

#### अन्यान्य अलङ्कारशास्त्री

- (१) भामह—भामहने काञ्यालङ्कार नामक प्रन्थकी रचना की है, जिसमें ३८ अलङ्कारों का निरूपण किया गया है। उद्भट, आनन्दवर्धन और मम्मट जैसे प्रतिष्ठित आचारों ने भामह-का नाम तथा मत गौरवके साथ लिया है। भामहका न्यायदोषप्रकरण अत्यन्त विवेचनापूर्ण है।
- (२) धर्मकीर्ति—धर्मकीर्त्तिने भी अलङ्कारशास्त्रपर कुछ लिखा था, उनका लिखा हुआ ग्रन्थ यद्यपि नहीं मिलता है, तथापि—'अलङ्कारो नाम धर्मकीर्तिकृतो ग्रन्थिवशेषः' इस प्रकारके शिवरामलिखित अवतरणसे पता चलता है कि धर्मकीर्तिने अलङ्कारशास्त्रपर भी कुछ लिखा था। उनका वैद्धशास्त्रीय प्रवन्थ तो प्रथित ही है।

वामन—वामनने अपने कान्यालङ्कारसूत्रमें ३३ अलङ्कार निरूपित किये हैं। वामनके कान्यालङ्कारसूत्रमें रीतिसम्प्रदायका समर्थन किया गया है, जिसकी आलोचना मम्मटने की है।

(४) उन्नट-उन्नटका 'कान्यालङ्कारसारसंग्रह' एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है, जिसमें ४१ अलङ्कारों का निरूपण किया गया है। उन्नट काश्मीरनरेश जयपालके सभास्तार थे, जिसके सम्बन्धमें करुहणने राजतरिङ्गणीमें लिखा है:

#### 'विद्वान् दीनारलचेण प्रत्यहं कृतवेतनः। भट्टोऽभृदुद्रटस्तस्य भूमिभर्तः सभापतिः॥'

जयपालका समय ७७९ से ८१३ ई० माना जाता है, उद्भटका भी वहीं समय है।

(५) लोख्नट—लोलटने नाट्यशास्त्रपर टीका लिखी थी, जिसका अब पता नहीं लगता है, केवल अभिनवगुप्त द्वारा किये गये खण्डनके प्रसङ्गमें लोलटके मतका प्रसङ्ग आया है। राजा, शेखरने भी लोलटके मतकी आलोचना की है, जिसमें राजशेखरने लोलटको 'अपराजित' का पुत्र कहा है। अपराजितका समय राजशेखरके समयसे मिलता-जलता है।

- (६) शंखुक शंखुक के रससम्बन्धी विचारकी आलोचना अभिनवग्रसने की है, शंखुक काश्मीरी राजा अजितापीड़के समयमें वर्त्तमान थे, अजितापीड़का काल ८१४- ८५१ ई० माना जाता है। शंखुकने भावनाभ्युदय नामक काव्य भी लिखा है।
- (७) घण्टक घण्टक नामक आचार्यके मतकी आलोचना अभिनवगुप्तके लोचनमें आई है, घण्टकका नाम नाटकसंबन्धी यन्धकर्त्ताके रूपमें लिया है।
- (८) आनन्दवर्धन आनन्दवर्धनका नाम ध्वन्यालोककारके रूपमें प्रसिद्ध है। आनन्द-वर्धन अवन्तिवर्मा नामक राजाके समयमें थे, जिनका समय ८५५ से ८८४ ई० माना जाता है।
- (९) भट्टनायक भट्टनायकका मत भी अभिनवगुप्त द्वारा आलोचित हुआ है। भट्ट-नायक भी अवन्तिवर्माके दरवारी कवि माने जाते हैं, अतः उनका समय भी ८५५-८८४ माना जा सकता है।
- (१०) सुकुल-मुकुलका 'अभिधावृत्तिमातृका' नामक यन्थ प्रसिद्ध है, उनका समय भी ८५५-८८४ ही है।
- (११) राज गेखर राज शेखरका साहित्यिक आलोचनासन्बन्धी 'काव्यमीमांसा' नामक यन्य अतिप्रसिद्ध है। राजशेखर आलोचक होनेके साथ ही उत्तम किन भी थे। राजशेखरका रचनाकाल ८८४ से ९२५ ई० तक प्रमाणित है।
- (१२) रुद्धर रुद्रट काश्मीरी थे, उनके लिखे दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं, कान्यालङ्कार तथा शृङ्कार-तिलक । रुद्रटका समय नवम शतान्दीका उत्तर भाग माना जाता है। रुद्रटका कान्यालङ्कार आर्याछन्दमें लिखित तथा सोलह अध्यायोंमें विभक्त है। अलङ्कारोंको रुद्रटने वास्तव, औपम्य, ऐतिहा, और श्लेष नामक नामविभागोंमें विभक्त किया है।
- (१३) निमसाधु निमसाधु नामक श्वेताम्बर जैनने रुद्रदेवे काव्यालङ्कार पर टीका लिखी है। वह टीका ११२५-११५६ के बीच लिखी गई है।
- (१४) धनक्षय धनञ्जयका लिखा हुआ दशरूपक नामक प्रन्थ प्रसिद्ध है। धनञ्जय प्रतिहारेन्द्राज द्वितीयके समयमें थे, अतः उनका काल ९७४ से ९९५ तक माना जाता है।
- (१५) अभिनवगुप्त अभिनवगुप्त एक प्रतिष्ठित आचार्य थे। उनके लिखे हुए 'अभिनव-भारती' तथा 'लोचन' नामक ग्रन्थ अलङ्कारशास्त्रके लिये प्रमाणभूत माने जाते हैं। अभिनवगुप्ताचार्यका समय ९७०-१०५० माना जाता है।
- ( १६ ) उत्पल्टदेव उत्पलदेव अभिनवग्रप्तके गुरुओं मेंसे थे। उनका लिखा हुआ प्रत्यभिज्ञा दर्शनविषयक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। उनका समय १०म शतकका आदि भाग है।
- (१७) भट्टतौत—भट्टतौतिवरचित कान्यकौतुक नामक यंथ अब अप्राप्य हो गया है, परन्तु उसका उद्धरण माणिक्यचन्द्रने अपने यन्थमें किया है, जिससे पता चलता है कि वह यन्थ साहित्य-शास्त्रका था। उनका समय भी दशम शतकका प्रारम्भ माना जा सकता है, क्योंकि उनके मतका उल्लेख लोचनमें भी आया है।
- (१८) भट्टेन्दुराज—भट्टेन्दुराजका कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ अब नहीं पाया जाता है, परन्तु उनका उल्लेख क्षेमेन्द्रवरिचत औचित्यविचारचर्चामें आया है। भट्टेन्दुराजका समय ९म शतक हो सकता है।
- (१९) ज़ीरस्वामी क्षीरस्वामी भट्टेन्दुराजके शिष्य थे, उनके द्वारा विरचित 'अभिनव-राधव' नामक ग्रन्थ का अवतरण रामचन्द्रने दिया है। उनका समय ९म शतक हो सकता है।

- (२०) भोज धाराधीश महाराज भोजका सरस्वतीकण्ठामरण तथा श्वनारप्रकाश नामक मन्थयुगल साहित्यशास्त्रमें विख्यात है। मोजका समय एकादश शतकका आदि भाग निश्चित है।
- (२१) अजितसेन अजितसेनने अलङ्कारचूढ़ामणि नामक अन्य अलङ्कारपर तथा शृङ्कार-मक्षरी नामक ग्रंथ रसशास्त्र पर लिखा था। उनके ग्रंथ पथबढ थे। वह १०म शतकर्मे विद्यमान थे।
- (२२) **च्चेमेन्द्र**—क्षेमेन्द्रविरचित औचित्यविचारचर्चा नामक अन्थ औचित्यसम्प्रदायः प्रवर्त्तकतया स्वनामख्यात है। क्षेमेन्द्रका समय लगमग १०५० ई० है।
- (२३) कुन्तक कुन्तकविरचित 'वक्रोक्तिजीवित' वक्रोक्तिसम्प्रदायका प्रथान प्रन्थ माना जाता रहा है। कुन्तकने ध्वनिको वक्रोक्तिस्वरूप माना है। कुन्तकका समय १०म शतक और ११ शतकका मध्य भाग है।
- (२४) महिमभट्ट-मिहमभट्टने अपने समयके प्रसिद्ध ग्रन्थ ध्वन्यालोकका खण्डन अपने 'व्यक्तिविवेक' नामक ग्रन्थमें बड़े जोरदार शब्दोंमें किया है, उनका भी एक अपना खास ब्यक्तित्व है। काव्यालोचकों में मिहमभट्ट की मिहमा विख्यात है। उनका समय ११ शतक का आर्दि भाग है।
- (२५) मम्मट-मम्मटका नाम वाग्देवतावतार के रूपमें प्रसिद्ध है। इनका कान्यप्रकाश स्वनामख्यात है। उनका सम्य एकादश इतक निश्चित है।
- (२६) माणिक्यचन्द्र माणिक्यचन्द्र कान्यप्रकाशके सर्वप्रथम टीकाकारके रूपमें प्रसिद्ध हैं। उनकी सङ्केत नामक टीका ११६० ई० में लिखी गई थी, अतः उनका समय वहीं माना जाता है।

कान्यप्रकाशकी टीकाओं में सङ्केतके अतिरिक्त सरस्वतीती धंकृत टीका (समय १२४२ ई०), जयन्तमटुकृत जयन्ती टीका (समय १२६४ ई०), श्रीवत्सला इन्छत टीका (समय १६वीं शताब्दी), सोमेश्वरकृत टीका (समय १४ शतक), साहित्यदर्पणकर्त्ता विश्वनायकृत टीका (समय १४ शतक), चण्डीदासकृत टीका, चक्रवर्तीकृत टीका (समय १५ शतक), महेश्वर न्याया-लङ्कारकृत टीका (समय १६ शतक), आनन्दराजा नककृत शिवपश्चीय टीका (समय १७६५ ई०), कमलाकरकृत टीका (समय १६१२ ई०), नृसिंहठा कुरकृत टीका (समय १७ शतकका पूर्वाई), विषानाथकृत टीका (समय १७ शतकका परार्थ), भीमसेनकृत टीका (समय १७२३ ई०), रत्नकण्ठरचित सारसमुच्चय टीका (समय १७ श शतकका उत्तरार्थ) गोविन्द ठा कुरकृत का व्ययदीप (समय १६ वीं शताब्दी) अपने प्रामाणिकत्वके लिये प्रसिद्ध है, अतः इन टीका-कारोंकी गणना अलङ्कारशास्त्रियों में की जाती है। का व्यप्रकाशकी अन्य टीकायें व्याख्यामात्र है, अतः उनके विषयमें विवरण नहीं दिया जा रहा है, उनकी संख्या बहुत बड़ी है।

- (२७) सेमेन्द्र—हेमचन्द्रका कान्य।नुशासन प्रसिद्ध अलङ्कारग्रन्थ है। उसकी रचना १०८८-११७४ के बीचमें हुई है। इन्हींके समसामयिक जयमङ्गलने कविशिक्षानामक ग्रन्थ तथा नागवर्माने कान्यालोचन नामक ग्रन्थ लिखा है।
  - (२८) वारभट-वारभटने वारभटालङ्कार नामक ग्रन्थ १०९४-११४३ के बीचमें लिखा है।
- (२९) देवेश्वर—देवेश्वरने कविकल्पलता नामक ग्रन्थ लिखा है, उनका समय १३०० ई० वे लगभग माना गया है।
- (३०) वारभट (द्वितीय)—वारभट (द्वितीय) ने कान्यनुशासन नामक ग्रन्थ लिखा है, उनका समय त्रयोदश शतकका अन्त समझा जाता है।

(३१) रुटयक—रुट्यककृत अलङ्कार-सर्थस्व एक प्रसिद्ध यन्थ है। इसका पाण्डित्य-गौरव प्रख्यात है। इस ग्रन्थके दो भाग हैं, सूत्र और वृत्ति। इतिहासर्जोंका मत है कि रुट्यने सूत्रमात्र बनाये हैं, वृत्तिभाग मङ्ककी कृति है। इस वृत्तिग्रन्थ पर जयरथकृत टीका प्रसिद्ध है।

( ३२ ) मलयज पण्डित-मलयज पण्डितकी रचना साहित्यसार है, जो लगभग ११६८ ई०

में लिखा गया है।

(३३) **राजराज**—राजराज नामक विद्वान्ने 'राजराजीयम्' नामक अलङ्कारयन्थ लिखा है। उसका निर्माण १२ वाँ शतक है।

(३४) आशाधर -- आशाधरका समय १२४० ई० माना गया है, उनकी बहुत-सी कृतियों-

में त्रिपष्टिस्मृतिशास्त्र प्रसिद्ध है।

( ३५ ) **धर्मदास**—धर्मदास एक बौद्ध विद्वान् हुए हैं । उनकी कृति विदम्धमुखमण्डन प्रसिद्ध है । उनका जीवनकाल १३९३ से १३०९ तक प्रमाणसिङ है ।

( ३६ ) शारदातनय—शारदातनयका 'भावप्रकाशनम्' नामक ग्रन्थ प्रख्यात है। उनका

समय १२-१३ वें शतक का मध्य माना जा सकता है।

(३७) शोभाकर — शोभाकरविरचित अलङ्काररलाकर यशकरिवरचित मूल प्रन्थकी व्याख्याके रूपमें है। ये १३ वें शतकर्मे विद्यमान थे।

( ३८ ) सिंगभूपाल — सिंगभूपाल १४ वीं शताब्दीमें दक्षिण-भारतमें विद्यमान थे। उनके

दी ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें एक रस पर तथा दूसरा नाटक पर है।

- (३९) विश्वनाथ साहित्यदर्पण-निर्माता विश्वनाथ अतिप्रसिद्ध हो गये हैं, उनका समय १४ वाँ शतक अभ्रान्तरूप में निर्धारित हो गया है।
- (४०) विश्वनाथ (द्वितीय) धारासुरनिवासी विश्वनाथ प्रसिद्ध विश्वनाथसे भिन्न आचार्य थे। उनका लिखा 'साहित्यसुधासिन्धु' नामक ग्रन्थ मिलता है। उनका समय अनिश्चित है, परन्तु उन्होंने अपने ग्रन्थ में काव्यप्रकाशके व्याख्याकार चण्डीतासको याद किया है, जिससे उन्हें चण्डीदासके बादका ही मानना होगा।
  - (४१) भानुदत्त भानुदत्त मिश्र मिथिलानिवासी तथा रसमंजरीके निर्माताके रूपमें प्रसिद्ध हैं।
- (४२) जयदेव जयदेवका चन्द्रालोक एक प्रसिद्ध अन्थ है। इनका समय क्या है ? इस सम्बन्धमें मतभेद पाया जाता है। यदि चन्द्रालोककारको ही प्रसन्नराधवका निर्माता मान लिया जाय तो इनका समय १२ वीं और १३ वीं शताब्दीके मध्यमें हो सकता है, और यदि मैथिल सम्प्रदायके मन्तव्योंके अनुसार प्रसन्नराधवके प्रणेता और चन्द्रालोकके प्रणेतामें भेद माना जाय तो उनका अर्वाचीन होना ही युक्तिसङ्गत माना जायगा।

( ४३ ) स्खलाल-सुखलाल मिश्रने चन्द्रालोककी कारिकाओंको आधार बनाकर अलङ्कार-मंजरी नामक ग्रन्थ लिखा है। उनका समय १८ वीं शताब्दीका मध्य माना जा सकता है।

(४४) वेमभूपाल — वेमभूपालका लिखा साहित्यिचन्तामि नामक अलङ्कारमन्थ उपलब्ध होता है। उनका समय १५ वीं शताब्दीका प्रारम्भ माना गया है, क्योंकि १४२० में उनका देहावसान बताया जाता है।

(४५) अनुरथमण्डन —अनुरथमण्डन नामके एक जैन विदान हो गये हैं उनके द्वारा लिखे गये दो यन्थ प्रसिद्ध हैं —जल्पकल्पलता और मुम्धमेधाकर । उनका समय १८ वीं शताब्दीका मध्यभाग निश्चित है ।

- (४६) पुक्षराज पुक्षराज एक राजा थे जो मालनामें शासक थे। उनके द्वारा अपने मार्श मुक्षके लिये राज्यत्यागकी नात प्रसिद्ध है। पुक्षराजकी रचनाओं में ध्विन-प्रदीप और शिशु-प्रनोधालङ्कार नामक प्रन्थ प्रसिद्ध है। उनका समय १५ वीं शताब्दीका अवसान माग मीना जाता है।
- ( ४७ ) अप्पयदी जित अप्पयदी श्वितका कुवलयानन्द तथा चित्रमीमांसा नामक प्रन्य अलङ्कारशास्त्रमें अतिप्रसिद्ध है। अप्पयदोश्चितका समय १५५४–१६१३ ई० है।
- (४८) कृष्णसुधी कृष्णसुधीका 'कान्यकलानिधि' नामक प्रन्थ प्रसिद्ध है। उनका समय १८ वीं शतान्दीका प्रारम्भ माना जाता है।
- (४९) कृष्णशर्मा कृष्णशर्माका मन्दारमण्डनचम्पू नामक ग्रन्थ अलङ्कारका अच्छा-ग्रन्थ है। यद्यपि नाममें चम्पू शब्द जुड़ा हुआ है, परन्तु उसे अलङ्कार तथा रसके लिये विश्वकोष समझा जाता है। उनका समय १७ वीं शताब्दी है।
- (५०) प्रभाकर—प्रभाकरका रसप्रदीप १५८३ ई० में लिखा गया, जिसमें तीन अध्याय है। इनमें क्रमशः, कान्य, रस, ध्वनिकी विवेचना है।
- (५१) बलदेव—बलदेव विद्याभूषण चैतन्यमहाप्रभुके अनुयायी थे। उनके लिखे हुए साहित्यकौमुदी तथा कान्यकौरतुभ नामक अन्य विख्यात हैं। वे जयसिंहके समय में १८ वीं शताब्दी में विद्यान थे।
- (५२) विश्वेश्वर—विश्वेश्वर पर्वतीय अल्मोड़ाके रहनेवाले तथा अतिप्रतिमाशाली थे। वे ३४ वर्षकी अवस्थामें ही स्वर्गीय हो गये। उनके लिखे प्रन्थोंमें—अलङ्कारकीस्तुम, अलङ्काराभरण, आर्यासप्तशती, अलङ्कारप्रशीप, अलङ्कारमुक्तावली आदि प्रसिद्ध हैं। उनकी दशमी पीढ़ीके लोग आज भी विद्यमान हैं, इसीसे उनके समयका अन्दाज लगाया जा सकता है।
- (५३) राजशेखर—१९ वीं शताब्दीमें दक्षिण देशमें उत्पन्न राजशेखर नामक एक विद्वान्-ने ८१ स्तवकोंमें विभक्त साहित्यकलपद्भुम नामक अलङ्कारग्रन्थ लिखा है।
- ( ५४ ) रत्नभूषण—रत्नभूषण नामक एक वङ्गीय विद्वान्ने १८५९ ई० में काव्यकौमुदी नामक एक अन्थ लिखा है, जिसके अगले अध्यायोंमें आलङ्कारिक विवेचन है।
- (५५) श्रीशैल नरसिंद्दाचार्य-श्रीशैल नरसिंद्दाचार्यका अलङ्कारेन्द्रशेखर लक्षणमालिका नामक प्रनथकी न्याख्या होकर भी अलङ्कारके निरूपणमें अपना स्थान रखता है। नरसिंद्दाचार्य-का समय १७ वीं शताब्दी हो सकता है।
- ( ५६ ) **रामसुब्रह्मण्यम्**—रामसुब्रह्मण्य शास्त्रीने अलङ्कारशास्त्रविलास नामक एक ग्रन्थ लिखा है। उनका देहान्त १९२२ ई० में हुआ।
- (५७) मुदुम्बई नरसिंहाचार्य—ये विजयानगर महाराजके सभापण्डित हो गये हैं। इन्होंने अलङ्कारपर कान्यसूत्रवृत्ति, कान्योपोद्धात, कान्यप्रयोगिविधि एवं अलङ्कारमाला नामक अन्य लिखे हैं। ये १९ वीं शताब्दीके प्रारम्भमें विद्यमान थे।
- ( ५८ ) विद्यानाथ—विद्यानाथका प्रतापरुद्रयशोभूषण एक प्रसिद्ध अन्थ है । उनका समय १२६८-१३२८ ई० माना गया है ।
- ( ५९ ) विद्याधर—विद्याधरने एकावली नामक प्रन्थ लिखा है। उनका समय १३ वीं शताब्दीका आदि भाग माना जाता है।

2

(६०) धर्मसुधी - धर्मसुधी नामक एक तैलङ्ग विद्वान्ने साहित्यरलाकर नामक ग्रन्थ लिखा है । उनका समय १८ वीं शताब्दीका आदि भाग माना गया है ।

(६१) शठकोपाचार्यं — शठकोपांचार्यं नामक प्रसिद्ध वैष्णव सन्तके नामसे संबद्ध शठकोपा-

लङ्कारपरिचय नामक अलङ्कारग्रन्थ मिलता है, जिसके निर्माताका नाम अविदित है।

(६२) सुधीन्द्रयोगी—सुधीन्द्रयोगी नामक एक विद्वान्ने अलङ्कारविकाश नामक एक अर्थालङ्कारनिरूपणपरक ग्रन्थ प्रसिद्ध किया है। वे सत्रहवीं शताब्दीमें विद्यमान थे।

(६३) वीरनारायण—साहित्यचूडामणि नामक जो यन्थ १५ वीं शताब्दीमें लिखा गया,

उसीके रचयिता वीरनारायण हैं।

(६४) श्रीकृष्ण-श्रीकृष्णापरनामक परकाल स्वामी आचार्यने अलङ्कारमणिहार नामक यन्थ लिखा है। उनका समय १७ वीं शताब्दी है।

(६५) कर्णपूर-गोस्वामी कर्णपूरने अलङ्कारकौस्तुम नामक यन्थ लिखा है। कर्णपूर का

समय सोलहवीं शताब्दीका उत्तर भाग है।

(६६) <mark>रूपगोस्वामी —रू</mark>पगोस्वामीका उज्ज्वलनीलमणि नामक रसविषयक ग्रन्थ है। उसका रचनाकाल १५ वीं शताब्दी है।

(६७) आचार्य केशव —िकसी बौद्धाचार्यने शौद्धोदिन नामसे अलङ्कारपर कारिकार्ये लिखी थीं जिन्हें आधार बनाकर केशव मिश्रने अलङ्कारशेखर नामक वृत्तिग्रन्थ बनाया है। केशव मिश्रका समय १६ वाँ शतक है । उनके द्वारा व्याख्यात कारिकाओंका समय १२ वाँ शतक माना जाता है ।

(६८) पण्डितराज —पण्डितराज जगन्नाथका रसगङ्गाधर अपनी पाण्डित्यपूर्ण विवेचना-पद्धतिके लिये प्रसिद्ध है। उनका समय १७ वीं शताब्दीके आदिसे तृतीयचरण तक माना जाता है।

(६९) मुरारिदान तथा सुब्रह्मण्यम्—मेवाड्नरेश यशवन्तर्सिहके नामको अमर बनानेके लिये कविराजा मुरारिदान तथा सुब्रह्मण्यशास्त्रीने यशवन्तयशोभूषण नामक अन्थकी स्चना की। उनका समय १९ वीं शताब्दीका परार्ध माना गया है।

इनके अतिरिक्त अलङ्कारशास्त्रके कुछ और भी यन्थों तथा उनके रचयिताओं के नाम दिये

मन्द्रिक होतेसे नहीं किया जा रहा है।

| रहे हैं। उनका कालनिर्देश सन्दिग्ध हानस | नहा किया जा रहा है।               |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| व्रन्थनाम                              | निमोतृनाम                         |  |  |
| (१) काव्यालङ्कारसूत्र                  | यास्कमुनि, अखिलानन्दाश्रमकृत टीका |  |  |
| (२) अलङ्कारविचार                       |                                   |  |  |
| (३) अलङ्कारप्रकाशिका                   | जीवनाथ                            |  |  |
| (४) अलङ्कारशेखर                        |                                   |  |  |
| ( ५ ) अलङ्कारिशरोभूषण                  | कुण्डलाचार्यं                     |  |  |
| (६) अलङ्कारकरमाला                      | दामोदरभट्ट                        |  |  |
| (७) अलङ्कारकौमुदी                      | वलभमट्ट                           |  |  |
| (८) अलङ्कारसार                         | नृसिंह                            |  |  |
| ( ९ ) अलङ्कारकौस्तुम                   | वेङ्कटाचार्य                      |  |  |
| (१०) अलङ्कारसूत्र                      | चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार           |  |  |
| (११) अलङ <u>्कारच</u> न्द्रिका         |                                   |  |  |
| (१२) अलङ्कारकारिका                     |                                   |  |  |

(१३) अलङ्कारकौमुदी

(१४) अलङ्कारमयूख

(१५) अलङ्कारानुक्रमणिका

(१६) अलङ्कारप्रकरण

(१७) अलङ्कारप्रकाशिका

(१८) शतालङ्कारानुकमणिका

(१९) अलङ्कारसारसंग्रह

(२०) अलङ्कारग्रन्थ

(२१ अलङ्कारवादार्थ

( २२ ) अलङ्कारसार

(२३) अलङ्कार मञ्जरी

(२४) अलङ्कारमञ्जूषा

(२५) अलङ्कारसमुद्रक

(२६) काव्योलास

(२७) काव्यसारसंग्रहत्रय

(२८) काव्यचन्द्रिका

( २९ ) काव्यवृत्तरलावली

(३०) का॰यकण्टकोद्धार

बालकृष्ण

त्रिमलभट्ट

देवशङ्कर

शिवराम

नीलकण्ठ

श्रीनिवास

रामचन्द्र न्यायवागीश

नारायण

नरसिंह शास्त्री

यत्र-तत्र पुस्तकालयोंकी पुस्तक-सूचियोंमें कुछ अज्ञातकर्त्तृक तथा अनुपरुभ्यमान अन्यान्य अलङ्कारग्रन्थोंके भी नाम उपलब्ध होते हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिखा है।

#### दण्डीका काल तथा अन्य वृत्तान्त

दण्डीके समयपर विचार करते समय निम्नलिखित वार्तोपर ध्यान दिया जाता है:-

(१) दशम शताब्दीमें उत्पन्न अभिनवगुप्ताचार्यने लोचनमें लिखा है:-

'यथा दण्डी—गद्यपद्यमयी चम्पूः' ( तृतीय उद्योत, ७ म कारिकाकी वृत्ति )

(२) दशमशतक पूर्वार्द्धमें उत्पन्न प्रतिहारेन्दुराजने उद्भटरचित काव्यालङ्कारसारसंग्रहकी लघुवित्तमें लिखा है:—

—अत एव दण्डिना—'लिम्पतीव' इत्यादि ।

- (३) कन्नड भाषामें 'कविराजमार्ग' नामक ग्रन्थ है, वह राष्ट्रकूटके राजकुमार अमोघवर्षका लिखा है। उसे स्पष्टतः कान्यादर्शपर आधारित माना जा सकता है। उसका निर्माणकाल ८१५ से ८७५ ई० तक माना गया है।
- (४) सिंहली भाषामें प्रथम राजासेनने 'सियाकसलकार' (स्वभाषालङ्कार) नामक ग्रन्थ लिखा है। महावंशके अनुसार उसकी रचनाका काल ८४६-८६६ ईस्वी है। उस ग्रन्थपर कान्यादर्शका प्रभाव ही नहीं, कान्यादर्शका नाम भी उछिखित है।
- (५) वामनने अपने कान्यालक्कारसूत्र में जिस रीतिको कान्यकी आत्मा बताकर विस्तृत विवेचन दिया है, वह मार्ग शब्दसे दण्डीके ग्रन्थमें वर्णित है। दण्डीके समयमें रीति शब्दका पता नहीं था। दण्डीने दो हो मार्ग माने थे। वामनने उसकी जगहपर तीन रीतियाँ स्वीकार की हैं। इससे स्पष्ट है कि दण्डी वामनके पूर्ववर्ती थे। वामनका समय जयापीड़ का राज्यकाल ७७९ से ८१३ ई० माना जाता है।

इन बार्तोंसे दण्डीके समयकी उत्तरी सीमा अष्टम शतक निश्चित है। इसी प्रकार पूर्वी मीमापर विचार करते समय निम्नलिखित वार्तोपर ध्यान दिया जाता है :-

(१) शार्क्षथरपद्धतिमें महारानी विज्ञिकाके नामसे एक श्लोक है:-

नीलोत्पलदलस्यामां विजिकां मामजानता । वृथैव दण्डिना प्रोक्ता सर्वशुक्का सरस्वती ॥ यह आक्षेप काव्यादर्शके मङ्गलक्षोकमें 'सर्वश्रक्षा सरस्वती' यह कथन देखकर ही किया गया था। विजिका चन्द्रादित्यकी रानी थी। चन्द्रादित्य दितीय पुलकेशीका पुत्र था, जिसका समय ६६० ई० नियत है। इससे प्रमाणित होता है कि दण्डी उससे पहले विद्यमान रह चुके थे।

(२) 'वासवदत्ता' नामक प्रसिद्ध गद्यप्रन्थके रचियता सुबन्धु नामक कविवर छठी शताब्दी-में हुए थे। उन्होंने-दण्डी द्वारा निर्मित या आहत-'छन्दोविचित्यां सकलस्तस्प्रपञ्चः प्रदर्शितः द्वारा स्मृत 'छन्दोविचिति' नामक ग्रन्थका उल्लेख बार बार किया है :-

छन्दोविचितिरिव कुसमविचित्रा । छन्दोविचितिरिव मालिनी सनाथा ॥

इस तरह दण्डीके समयकी पूर्वसीमा छठी शताब्दी मानी जा सकतीं है।

इन्हीं सब बातोंपर विचार करके मि० मैक्समूलर, वेवर, मैकडोनल, कर्नल जेकव प्रभृति पाश्चात्य विद्वान् दण्डीका समय छठी शताब्दी ही मानते हैं।

काव्यादर्श में एक श्लोक आया है :-

रःनभित्तिषु संक्रान्तैः प्रतिविग्वशतैर्वृतः। ज्ञातो लङ्केश्वरः कृच्लादाञ्जनेयेन तस्वतः॥ (कान्यादर्श २-३०२) इसकी समता मायके निम्नलिखित क्षोकसे है:-

रबस्तम्भेषु सङ्कान्तप्रतिमास्ते चकाशिरे। एकाकिनोऽपि परितः पौरुषेयवृता इव॥ (माघ २-४)

काव्यादर्शका श्लोक :-

अरुबालोकसंहार्यमवार्यं सूर्यरशिमभिः । दृष्टिरोधकरं यूनां यौवनप्रभवं तमः ॥ बाणभट्टकृत कादम्बरीगत द्युकनासोपदेशमें वर्तमान :-अभानुभेद्यमरतालोकोच्छेद्यमप्रदीपप्रभापनेयमितगहनं हि तमो यौवनप्रभवम् । इन्हीं तुलनाओं के आधारपर कुछ आलोचकों ने दण्डीका समय माघ तथा बाणके बाद मान लिया है, परन्तु मेरे विचारमें इस समानतामात्रके आधारपर कुछ दृढ़तापूर्वक नहीं कहा जा सकता ।

एक और भी तर्क उपस्थित किया जाता है — अवन्तिसुन्दरीकथामें लिखा है कि दण्डी मारिव-के वंशधर थे। भारविके पिता नारायण स्वामी पहले गुजरातमें रहते थे। वहाँसे वे दक्षिणके अचलपुरमें आ बसे। इसी अचलपुरको अब एलिचपुर कहते हैं। नारायणस्वामीके पुत्र भारिव (दामांदर) के पुत्रों में अन्यतम मनोरथके पुत्र वीरदत्ति गौरी नामक जननीसे दण्डीका जन्म हुआ। भारविका समय ६३४ से पूर्वका माना जाता है। प्रत्येक पीढ़ीके लिए यदि २० वर्षका

समय भी मानं तो इस तरह दण्डीका समय ७ वीं शताब्दीका अन्तिम भाग सिद्ध होता है।

काव्यादर्शमें कुछ वार्ते ऐसी भी आई हैं जिनसे दण्डीके समयपर प्रकाश पड़ता है।

द्वितीय परिच्छेदमें 'इति साचारकृते देवे राज्ञो यदातवर्मणः' ऐसा उल्लेख है । इसमें रातवर्मा के स्थानपर राजवर्मा यह पाठभेद पाया जाता है। यह रातवर्मी या राजवर्मी पछवनरेश दितीय निसहवर्माका नामान्तर था। काञ्चीके राजदरवारमें दण्डी रहते भी थे। उसी परिच्छेदमें अवन्तीकी राजकन्याका भी उल्लेख है-

सैवावन्ती मया लब्धा कथमत्रैव जन्मनि।

# विषय-सृची

| विषयाः                               | पृष्ठाङ्काः | विषयाः                 | पृष्ठाङ्काः |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| प्रथमः परिच्छेदः                     |             | उदा <b>र</b> त्वम्     | ξo          |
| इष्टदेवताप्रार्थना                   | 9           | ओजः                    | 49          |
| प्रतिज्ञावाक्यम्                     | 2           | कान्तिः                | ६३          |
| संबन्धचतुष्ट्यम्                     | 3           | समाधिः                 | ६६          |
| शब्दमाहात्म्यपूर्वंककान्यमाहात्म्यम् |             | मार्गनिरूपणोपसंहारः    | 90          |
| दोषनिन्दा                            | Ę           | काव्यसंपदः कारणस्      | 9           |
| शास्त्रप्रयोजनम्                     | 6           | काष्याभ्यासमाहात्म्यम् | 90          |
| काष्यशब्दाभिधेयस्                    | ٩           | द्वितीयः परिच्छेदः     |             |
| काष्यशरीरविवेचनम्                    | 21          | अङङ्कारस्व रूपम्       | 198         |
| काग्यस्य त्रैविष्यम्                 | 98          | अलङ्काराणां समुद्देशः  | ७६          |
| सर्गंबन्धलत्त्रणम् ———>              | 94          | स्वभावोक्तिः           | 1919        |
| सर्गबन्धे वर्ण्यविषयाः               | 98          | उपमासामान्यलचणम्       | ७९          |
| सर्गंबन्धे वृत्तविचारः               | २०          | धर्मोपमा               | 60          |
| सर्गवन्धे नायकप्रतिनायकविचारः        | २३          | वस्तूपमा               |             |
| गचप्रभेदौ                            | 28          | विपर्यामोपमा           | . 69        |
| <b>भा</b> ख्यायिकाकथाभेदविचारः       | २५          | अन्योन्योपमा           | **          |
| कथाख्यायिकयोरेकजातित्वम्             | २६          | नियमोपमा               | <b>હ</b> ર  |
| वाङमयस्य संस्कृतादिभिश्चातुर्विध्यम् |             | अनियमोपमा              | 17          |
| <b>महाराष्ट्रभाषाप्रशंसा</b>         | 39          | समुचयोपमा              | ૮રૂ         |
| प्रबन्धविशेषे भाषानियमः              | 33          | अतिशयोपमा              | ,,          |
| भ्रेच्यश्रब्यादिविचारः               | 38          | उत्प्रेचितोपमा         | 39          |
| वदर्भगौडीयमार्गविचारः                | 34          | भद्भतोपमा              | 88          |
| वैदर्भमार्गस्य दद्य गुणाः            | ३७          | मोहोपमा                | 64          |
| श्चेषः                               | 36          | संशयोपमा               | "           |
| प्रसादः                              | 80          | निर्णयोपमा             | ८६          |
| समता                                 | ४२          | श्लेषोपमा              | >>          |
| माधुर्यम्                            | ૪ૡ          | समानोपमा               | 99          |
| श्रुतिसाम्येन माधुर्यम्              | ४६          | निन्दोपमा              | 69          |
| वर्णानुप्रासः                        | 80          | प्रशंसोपमा             | "           |
| यमकम्                                | 49          | भाचिख्यासोपमा          | 46          |
| अग्राग्यतामहत्त्वम्                  | "           | विरोधोपमा              | *1          |
| ग्रास्यता                            | ५३          | प्रतिपेधोपमा           | . 51        |
| प्राग्यतापवादः                       | ५४          | असाधारणोपमा            | 48          |
| सुकुमारता                            | પુષ         | चाहूपमा                | "           |
| अर्थव्यक्तिः                         | 46          | तत्त्वाख्यानोपमा       | 90          |
|                                      |             |                        | 20          |

| विषयाः                             | पृष्ठाङ्काः | विषयाः                   | वृष्ठाङ्काः |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| अभूनोपमा                           | ९०          | अन्तवाक्यगतजातिदीपकम्    | 994         |
| असंभावितोपमा                       | ,,          | अन्तदीपकं क्रियागतम्     | 998         |
| बहूपमा                             | 99          | मालादीपकम्               | ,,          |
| विक्रियोपमा                        | ,,          | विरुद्धार्थदीपकम्        | 330         |
| मालोपमा                            | "           | एकार्थदीपकम्             | 99          |
| वाक्यार्थीपमा                      |             | श्चिष्टाथदीपकम्          | 996         |
|                                    | ९२          | दीपकोपसंहारः             | 338         |
| प्रतिवस्तूपमा                      | ९३          | अर्थवृत्यलङ्कारः         | 99          |
| तुल्ययोगोपमा                       | 88          | अर्थावृत्त्याद्यलङ्काराः | 97          |
| हेत्पमा                            | "           | पदावृत्तिः               | 950         |
| उपमादोषापवादः                      | ९५          | उभयावृत्तिः              | 99          |
| उपमादोषाणामुदाहरणानि               | ९६          | आनेपालङ्कारः             | **          |
| उपमावाचकः ।                        | ९७          | वृत्ताचेपः               | 353         |
| रूपक्लचणम्                         | 300         | वर्तमानाचेपः             | १२२         |
| रूपकोदाहरणानि                      | "           | भविष्यदाचेपः             | 99          |
| असमस्तरूपकम्                       | 303         | धर्माचेपः                | १२३         |
| समस्तव्यस्तरूपकम्                  | 305         | धर्म्यात्तेपः            | 97          |
| सकलरूपकम्<br>अवयवरूपकम्            | 903         | कारणाचेपः                | 358         |
| अवयवविरूपकम्                       | 308         | कार्याचेपः               | "           |
| एकाङ्गरूपकम्                       | "           | अनुज्ञाचेपः              | 354         |
|                                    | 904         | प्रभुःवाचेपः             | १२६         |
| युक्तरूपकम्                        | 32_         | अनादगाचेपः               | "           |
| अयुक्तरूपकम्                       | 11          | आशीर्वचनाचेपः            | 320         |
| विषमक्षपकम्                        |             | परुषाचेपः                | "           |
| सविशेषणरूपकम्                      | १०६         | साचिब्याचेपः             | 926         |
| विरुद्ध रूपकम्                     | 900         | यताचेपः                  | ,,          |
| हेतुरूपकम्                         | **          | प्रवशानेपः               | 156         |
| श्चिष्टरूपकम्                      | 308         | उपायाचेपः                | 350         |
| उपमारूपकम्                         | "           | रोघाचेपः                 | 59          |
| व्यतिरेक रूपकम्                    | 908         | मूच्छिचिपः               | 131         |
| <b>आ</b> चेपरूपकम्                 | "           | सानुकोशाचेपः             | 99          |
| समाधानरूपकम्                       | 330         | श्चिष्टाचेपः             | 932         |
| रूपक रूपकम्<br>तत्त्वापह्मव रूपकम् | "           | अनुशयाचेपः               | 933         |
| दीपकलचणम्                          | 392         | संशयाचेपः                | 22          |
|                                    | 993         | अर्थान्तराचेपः           | 938         |
| जातिदीपकृत्                        | 114         | हेत्वाचेपः               | **          |
| क्रियादीपकम्                       |             |                          | "           |
| गुणद्भिषकम                         | 99          | आचेपालङ्कारोपसंहारः      | 934         |
| दृब्यदीपकम्                        | 118         | अर्थान्तरन्यासः          | १३६         |
| मध्यवाक्यगतजातिदीपकम्              | 99          | विश्वव्याप्यादयो भेदाः   | 144         |

| विषयाः                                        | वृष्ठाङ्काः | विषयाः                                    | वृष्ठाङ्काः                             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| विशेषस्थोऽर्थान्तरन्यासः                      |             | कर्मार्थसंप।दकहेत्वलङ्कारः                | १६६                                     |
| श्लेषाविद्धार्थान्तरन्यासः                    | "           | विकार्यहेत्वलङ्कारः                       | 980                                     |
| विरोधार्थान्तरन्यासः                          | "           | प्राप्यहेत्वलङ्कारः                       | १६८                                     |
| अयुक्तकारी अर्थान्तरन्यासः                    | 936         | ज्ञापकहेरवलङ्कारः                         | **                                      |
| युक्तात्मा अर्थान्तरन्यासः                    | ,,          | प्राग्भावहेत्वलङ्कारः                     | १६९                                     |
| युक्तायुक्तार्थान्तरन्यासः                    | 939         | प्रध्वंसाभावहेरवलङ्कारः                   | "                                       |
| विपर्यं यार्थान्तरन्यासः                      | "           | अन्योन्याभावहेरवलङ्कारः                   | 300                                     |
| व्यतिरेकालङ्कारः                              | 380         | अत्यन्ताभावहेत्वलङ्कारः                   | "                                       |
| एक व्यतिरेकः                                  | 983         | अभावप्रतियोगिकहेस्वळङ्कारः                | "                                       |
| उभयव्यतिरेकः                                  | ,,          | दूरकार्यहेत्वलङ्कारः                      | १७३                                     |
| सश्चेष•यतिरेकः                                | 185         | सहजहेत्वलङ्कारः                           | "                                       |
| सापेचन्यतिरेकः                                | 385         | कार्यान्तरजहेत्वलङ्कारः                   | ••                                      |
| सइतुकब्यतिरेकः                                | ",          | अयुक्तकार्यहेत्वलङ्कारः                   | 308                                     |
| प्रतायमानसादृश्यव्यतिरेकः                     | Ut n        | युक्तकार्यहेरवळङ्कारः                     | 22                                      |
| विरुद्धधर्भेण प्रतीयमानसाहरय-                 | 100         | स्चमालङ्कारलचणम्                          | 304                                     |
| <b>च्यतिरेकः</b>                              | 188         | इङ्गितलच्यार्थसूचमालङ्कारः                | **                                      |
| शब्दोपात्तमादृश्यव्यतिरेकः                    |             | आकारलच्यार्थसुचमालङ्कारः                  | १७६                                     |
| शःदानुपात्तसादृश्यव्यतिरेकः                   | 984         | लेशालङ्कारलचणम्                           | >>                                      |
| सजातिब्यतिरेकः                                |             | ळजानिगूहनात्मकलेशाळङ्कारः                 | 300                                     |
| विभावनारुङ्कारः                               | 986<br>980  | स्तुतिव्याजेन निन्दारूपलेशालङ्कार         | 196                                     |
| कारणान्तरविभावना                              | ,,          | निन्दाब्याजेन स्तुतिरूपलेशालंकारः         | ,,,                                     |
| <b>स्वाभाविकविभावना</b>                       | 989         | यथामंख्यालङ्कारः                          | 950                                     |
| शाब्द्स्वाभाविकविभावना                        | "           | प्रेयोलंकारः                              | "                                       |
| समासोक्त्यळङ्कारः                             | "           | रसवदछंकारः                                | 365                                     |
| कार्यसान्यघटितसमासोक्तिः                      | 940         | ऊर्जस्व्यलंकारः                           | 966                                     |
| विशेष मसाम्यघटितसमासोक्तिः                    |             | पर्यायोक्त्यलङ्कारः                       | 969                                     |
| तुरुयविशेषणा समासोक्तिः                       | 949         | समाहितालङ्कारः                            | 190                                     |
| भिन्नाभिन्नविशेषणा समासोक्तिः                 | 945         | उदात्ताळङ्कारः                            | 383                                     |
| अपूर्वसमासोक्तिः                              | १५३         | महाशयवर्णनरूपोदात्तालङ्कारः               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| अतिशयोक्तिः                                   | 92          | विभूतिमहत्त्ववर्णनरूपोदात्तालङ्कार        | : 385                                   |
| निर्णयातिशयोक्तिः                             | 944         | अपह्नुत्यकङ्कारः                          | १९३                                     |
| उत्प्रेचालङ्कारः<br>-                         | ૧૫૬         | विषयापहृतिः                               | 99                                      |
| चेतनोत्प्रेचा                                 | 340         | स्वरूपापह्नतिः                            | 368                                     |
|                                               |             | श्रेपालङ्कारः                             | 994                                     |
| अचेतनोत्प्रेचा                                | 946         | अभिन्नपद्श्लेषः                           | 999                                     |
| लिम्पनीवेत्यत्रोत्प्रेत्तोपमाविचारः           | 949         | भिन्नपदश्लेषः                             | "                                       |
| उत्प्रेचावाचकाः शब्दाः<br>हेतुसूचमलेशालङ्कारः | 368         | अभिन्नक्रियाश्लेषः                        |                                         |
|                                               |             | अभिन्नाक्रयाश्चषः<br>अविरुद्धिक्रयाश्चेषः | 199                                     |
| प्रवृत्तिकारकहेत्वलङ्कारः                     | १६५         |                                           | "                                       |
| निवृत्तिकारकहेः वलङ्कारः                      | 19          | विरुद्धिकयाश्लेषः                         | 99                                      |

| विषयाः                                   | पृष्ठाङ्काः | विषयाः                                | पृष्ठाङ्काः              |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| स्वियमश्चेषः                             | 200         | द्विपादगताव्यपेतयमकभेदाः              | २२५                      |
| नियमाचेपरूपोक्तिश्लेषः                   |             | त्रिपादगताब्यपेतयमकभेदाः              | 220                      |
| अविरोधिरलेषः                             | २०१         | सर्वपादगतान्यपेतयमकभेदाः              | २२९                      |
| विरोधिश्लेषः                             | 99          | ब्यपेतविजातीययमकभेदाः                 | 238                      |
| विशेषोक्तिः                              | 22          | अब्यपेतव्यपेतयमकभेदाः                 | २३६                      |
| गुणवैकस्यविशेषोक्तिः                     | 202         | चतुष्पादयमकभेदाः                      | २३७                      |
| जातिवैकस्यविशेषोक्तिः                    | 99          | संदृष्टयमकप्रभेदः                     | 585                      |
| क्रियावैकल्यविशेषोक्तिः                  | २०३         | अर्घाभ्यासयमकप्रभेदः                  | "                        |
| द्रव्यवैकस्यविशेषोक्तिः                  | ,,          | श्लोकाभ्यासयमकभेदाः                   | 288                      |
| हेतुविशेषोिकः                            | V           | महायमकम्                              | २४९                      |
|                                          | 508         | गोमूत्रिकाबन्धः                       | 545                      |
| तुन्ययोगितालङ्कारः                       | २०५         | अर्धभ्रमः                             | २५४                      |
| स्तुतितुल्ययोगिता<br>निन्दातुल्ययोगिता   | 402         | सर्वतोभद्रम्                          | २५७                      |
| विरोधालङ्कारः                            | २०६         | स्वरनियमाः                            | 246                      |
| क्रियाविरोधाळड्कारः                      | 200         | स्थाननियमाः                           | २५९                      |
| वस्तुगतगुणविरोधाळङ्कारः                  | "           | वर्णनियमाः<br>प्रहेलिकाभेदाः          | <b>२६१</b><br><b>२६३</b> |
| अवयवगतगुणविरोधाळ <b>द्वारः</b>           | ,,          | कान्यदोषाः                            | 111, 11                  |
| विषमविरोधालङ्कारः                        | 206         | अपार्थदोपविवेचनम्                     | २७५                      |
| असंगतिविरोधः                             | "           | ब्यर्थदोषविवेचनम्<br>•यर्थदोषविवेचनम् | / २७६                    |
| श्लेषमूळविरोधः                           | ,,          | एकार्थदोषविवेचनम्                     | २७७                      |
| श्लषमूळावरायः<br>अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः | २०९         | संशयदोषविवेचनम्                       | २७९                      |
| ब्याजस्तुत्यळङ्कारः                      | 290         | अपक्रमदोषविवेचनम्                     | 269                      |
| निदर्शनालङ्कारः                          | २१२         | शब्दहीनदोषविवे चनम्                   | 225                      |
| सहोक्त्यलङ्कारः                          | २१३         | यतिभङ्गदोषविवेचनम्                    | 368                      |
| कियासहोक्तिः                             | २१५         | वृत्तभङ्गदोपविवेचनम्                  | २८६                      |
| परिवृत्यलङ्कारः                          | "           | विसंधिदोपविवेचनम्                     | 260                      |
| आशिरलङ्कारः                              | २१६         | देशकाल।दिविरोधविवेचनम्                |                          |
| संस्व्यल्हारः                            | 536         |                                       | 205                      |
| भाविकालङ्कारः                            | 220         | देशविरोधोदाहरणम्                      | २८९                      |
| अलङ्कारोपसंहरणम्                         | २२१         | कालविरोधोदाहरणम्                      | 700                      |
| तृतीयः परिच्छेदः                         | 100         | कल।विरोधोदाहरणम्                      | 290                      |
| यमकल्त्तणम्                              | २२३         | लोकविरोधोदाहरणम्                      | 263                      |
| यमकभेदाः<br>प्रमथपादगतयमकभेदाः           | 258         | हेतुविद्याविरोधोदाहरणम्               |                          |
|                                          | २२५         | आगमविरोधोदाहरणम्                      | 385                      |
| द्वितीयपादगतयमकभेदाः                     | ,,          | विरोधापवादाः<br>उपसंहारः              | २९५                      |
| तृतीयपादगतयमकभेदाः                       | ,,          | श्लोकानुक्रमणिका                      | 290                      |
| चतुर्थपादगतयमकभेदाः                      | **          | ळाकाचुक्रमाणका                        | 410                      |

# कान्यादर्शः

## 'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतः

#### प्रथमः परिच्छेदः

चतुर्मुखमुखाम्भोजवनहंसवधूर्मम् । मानसे रमतां नित्यं सर्वयुक्ता सरस्वती ॥ १॥

भृतेशे नियमाय मौनिनि गते दूरं कविश्वन्दिनी म्लाने वालविधौ तथाऽमृतभुजां सिन्धौ भजन्त्यां कुथम् । यस्मिन् हैमवती बबन्ध विविधां भावानुबन्धोद्धुरां चेतोवृत्तिमसौ कृषीष्ट कुशलं देवो द्विपेन्द्राननः॥

श्रद्धानतेन शिरसा पितरं 'मधुसूदनम्'।
प्रस्ं 'जयमणि' चाहं प्रणमामि पुनः पुनः॥
प्राचार्यदण्डिरचनाभावानवबोधबद्धवैमुख्यान्।
मन्ये कतिचन बाळान् प्रोःसाहयिता प्रकाशीऽयम्॥

त्रथ सकलशास्त्रपारदश्वाऽऽचार्यदण्डी काव्यलक्षणपरिचायकं काव्यादर्शनामकिम्मं प्रम्थमारभमाणः 'मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च भवन्त्यायुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च मङ्गलयुक्ता यथा स्युः' इत्यनुशिष्टविधेयताकमाचार-परम्पराप्राप्तं च मङ्गलं चिक्षेषुः सरस्वतीं स्तौति— चतुर्मुखेति । चत्वारि मुखानि यस्यासौ चतुर्मुखो ब्रह्मा तस्य मुखान्येवाम्भोजानि कमलानि तेषां वनं समूहस्तत्र हंसवधुः हंसीव सर्वशुक्ता सर्वतः श्वेता शुक्लावणी सरस्वती विद्याधिष्ठानृदेवता नित्यं सर्वदा मम्मानसे हृदये रमतां श्रीतिमाधाय वसतु । हंसी हि कमलवनवासरिसका, श्रातः सरस्वत्या हंसीव्वेन स्पणे ब्रह्ममुखानां कमलत्वेन रूपणमावश्यकम् । यथा हंसी कमलवने विहरित तथा ब्रह्मणो सुखेषु स्वच्छन्दिवहारिणीयं वाणौति रूपकार्थः । ब्रह्ममुखविहारिण्या वाण्या वेदरूपतया निरस्तक्षमस्तपुंदोषतया सर्दशुक्ला नितान्तनिर्दोषेत्युक्तम् । काव्यलक्षणप्रपश्च-

१. पाठान्तरम्—दोधै। २. सर्वशुम्राः।

केऽत्र ग्रन्थे सरस्वत्याः स्तुतिरतिसमुचिता । त्रात्र सरस्वत्यां हंसवधूत्वारोपं प्रति ब्रह्ममुखेऽ-म्मोजवनत्वारोपो हेतुरिति परम्परितरूपकमलङ्कारः, मुखमुखेति छेकानुप्रासथ ॥ १ ॥

हिन्दी—काव्यलक्षणात्मक अपने 'काव्यादर्श' नामक ग्रन्थकी समाप्ति एवं प्रचारकी कामनासे आचाय दण्डीने ग्रन्थारम्ममें सरस्वतीकी वन्दना की है। सरस्वती ब्रह्माके मुखकमलसमूहमें सतत वास करने के कारण निर्देष है, वेदरूपा वाणी ब्रह्ममुखवासके कारण निरस्तसमस्तपुंदूषणतया निर्मल है, वह वाणी हमारे हृदयमें रमण-सप्तेम निवास-करे। काव्यलक्षण प्रपञ्चात्मक ग्रन्थ बनानेके लिये तत्पर आचार्यके लिये सबसे आवश्यक वस्तु यही है कि उसके हृदयमें निर्दोष वाणीका निवास हो, इसीलिये वाणीसे ऐसी प्रार्थना की गई है। 'चतुर्मुख' को अम्भोजवन कहकर इंसोस्वरूपा सरस्वतीके विदारकी योग्यता ध्वनित की गई है। एक बात और ध्यान देनेके योग्य है कि इंसी ग्रुक्ठवर्णा होते है, अतः इंसीत्वेनाध्यवसिता सरस्वती मी ग्रुक्ठवर्णा हो, इसीलिये सर्वश्रुक्ठा विशेषण दिया गया है। सरस्वतीकी ग्रुक्ठवर्णाताके विषयमें लिखा है:—

आविवैभूव तत्पश्चान्मुखतः परमात्मनः। एका देवी शुक्कवर्णा वीणापुस्तकषारिणी॥ कोटिपूर्णेन्दुशोभाट्या शरत्पङ्कजलोचना।(ब्रह्मवैवर्ते)

किसी-किसी टीकाकारने 'मम सरस्वती शिष्याणां मानसे रमताम्' ऐसा अध्याहार करके यह अर्थ किया है कि हमारी वाणी विद्यार्थियों के हृदयमें विहार करे, परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है, क्यों कि ग्रन्थ बनानेवाले आवार्यकी पहली कामना यहीं हो सकती है कि वाणीका प्रकाश हमारे हृदयमें हो जिससे ग्रन्थ अच्छी तरह लिखा जाय। विद्यार्थियों के हृदयमें अपनी वाणीके निवासकी कामना तो ग्रन्थके बननेके बाद की जा सकती है। दूसरी बात जो सबसे अधिक खटकनेवाली है वह यह है कि इस अर्थमें 'मानसे' का एकवचन बाधक है, 'विद्यार्थियों' बहुवचन है, उनका एक मन कैसे होगा ?

इस छोकर्मे ब्रह्माके मुखको कमलवनसे रूपक दिया है, वह तभी सङ्गत होगा जब वाणीको इंसीका रूपक दिया जाय, अतः परम्परितरूपक नामक अर्थालङ्कार तथा 'मुखमुख' शब्दसाम्यसे छेकानुपास शब्दालङ्कार है।

इसी श्लोकर्मे 'सर्वशुङ्खा' विशेषण देखकर—'विज्जिका' नामक विद्यागर्विता महारानीने कहा था—

> 'नीलोत्पलदलस्यामां विज्ञिकां मामजानता। वृथैव दण्डिना प्रोक्ता सर्वशुक्ता सरस्वती॥'

'सर्वशुक्ता' विशेषणसे सरस्वतीका निर्दोषत्व ही प्राधान्येन अभिप्रेत है। प्रेमचन्द्र तकैन वागीश नामक व्याख्याकारने इसे वंजीपरक मानकर करचरणनयनादिभिन्न अक्कोंमें श्रीत्यको स्वीकार किया है। परन्तु मेरी रायमें कोई भी अक्न उजला नहीं अच्छा होगा, कवियोंने श्रुन्दरी खोके रूपमें किसी भी शरीरावयवको श्रेत नहीं वर्णित किया है, अतः उनका यह कहना कि—'सित बाधे सङ्कोचस्यादरणीयत्वेन सर्वपदस्य करचरणतलाधरनयनादिभिन्नाक्रपरत्वादुपपन्नम्' ठोक नहीं मालूम पड़ता है। १॥

#### पूर्वशास्त्राणि संहत्य प्रयोगानुपलक्ष्य' च । यथासामर्थ्यमस्माभिः क्रियते काव्यलक्षणम् ॥ २ ॥

पूर्वेषां प्राचां शिलालिभरतप्रमृत्याचार्याणां शास्त्राणि तैर्विरचितानि नाट्यस्त्रप्रमृतीनि

१. उपलभ्य ।

संहत्य समुचित्य संक्षिप्य तान्यर्थतः संगृह्यत्यर्थः, प्रयोगान् व्यासवाल्मीिककालिदासप्रमृतिमहाकविग्रन्थेषु स्थितानि तत्प्रयुक्तानि लच्याणि च उपलच्य सूच्मेक्षिकया विभाव्य
निपुणमालीच्य यथासामर्थ्यम् स्ववृद्धिवैभवानुकूलम् अस्माभिः दण्डिना काव्यलक्षणम्
इत्र्व्यवच्छेद्वकं काव्यपर्शाप्तवृत्तिधर्मविशेषरूपं लक्षणं काव्यपरिचायकं वस्तुवर्णनम् क्रियते
विधीयते । अयमारायः—यथासामर्थ्यमित्यनेन नम्नता प्रदर्शिता, काव्यलक्षणं क्रियते
इत्यनेन काव्यपरिचायकं वस्तु निरुच्यते इति विवक्षा । लच्यते ज्ञायते स्वरूपमनेनेति
लक्षणम्, तच्च द्विविधं स्वरूपलक्षणं तटस्थलक्षणं च, यथा ब्रह्म किमिति जिज्ञासायां-यतो
जगतो जन्मादि तत्तदिति तटस्थलक्षणं तटस्थलक्षणं च, यथा ब्रह्म किमिति जिज्ञासायां-यतो
जगतो जन्मादि तत्तदिति तटस्थलक्षणं, साचिदानन्दं ब्रह्मेति तत्स्वरूपलक्षणम् । एवमिहापि
काव्यस्य स्वरूपलक्षणं वच्यत इति बोध्यम् । अनेनास्य अन्थस्य प्रतिपाद्यं प्रदर्शितम् ।
तथा च काव्यस्वरूपं प्रतिपाद्यम्, तिज्ञासुरिधकारी, व्युत्पत्तिः प्रयोजनम्, प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावश्य सम्बन्ध इति चतुष्टयमनुबन्धस्य सूचितम् ॥ २ ॥

हिन्दी—पूर्वांवार्य शिलालियरतप्रभृति द्वारा निर्मित नाट्य-मूत्रादिका संग्रह करके उनके द्वारा किये गये विवेचनोंका संक्षेपरूपमें संग्रह करके और ज्यास वाल्मोंकि कालिदास प्रमृति महाकवियोंकी किवतामें उनके उदाहरणोंको सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करके, में (दण्डी) अपनी बुद्धिके अनुसार काल्यलक्षणका निर्वंचन करूंगा। इसमें अपनी बुद्धिके अनुसार कहनेसे नम्रता प्रकट की गई है। 'पूर्व-शालाणि संगृद्धा' कहकर आचार्य दण्डोंने स्वोक्त अर्थका क्षिणकल्पितत्व निरास करके उपादे-यत्व सूचित किया है। 'पूर्वशालाणि संगृद्धा' 'प्रयोगानुपलक्ष्य च' इन दोनों विशेषणोंसे यह सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थमें कहे गये पदार्थ केवल लक्षणानुमोदित हो नहीं, लक्ष्यानुसारों भी हैं। लक्षण शब्दका अर्थ 'इतर्व्यवच्छेदक' होता है, वह वस्तु लक्षण है जिसके कहे जानेपर जिसका लक्षण किया जाय उससे अनिरिक्त पदार्थोंका ध्यवच्छेद-पृथक्षरण-हो जाय। जैसे घटका लक्षण किया— 'कम्बुग्रीवादिमस्व' इस लक्षणके द्वारा परादि पदार्थका ध्यवच्छेद हो गया। लक्षण दो तरहके होते हैं, १-स्वरूपलक्षण, २-तरस्थलक्षण। जैसे ब्रह्मका स्वरूपलक्षण—'सचिदानन्दं ब्रह्म'। तरस्थलक्षण—'जन्माचस्य यतः' है। प्रकृतमें आचार्यने काव्यका स्वरूपलक्षण हो किया है जो आगे कहा जायगा। इस क्षोकसे अनुबन्धचतुष्ट्य मी प्रदर्शित हो जाता है काव्यस्वरूप प्रतिपाच्यविषय, जिशासु जन अधिकारी, काव्यस्वरूपहान प्रयोजन एवं प्रतिपाद्यप्रतिपादकमाव ही सम्बन्ध है। २॥

#### इह शिष्टानुशिष्टानां शिष्टानामपि सर्वथा। वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्त्तते॥३॥

इह त्रानादिविविधविचित्ररचनाप्रपञ्चचारूतरेऽत्र संसारे शिष्टैः शब्दशास्त्रप्रहूढमितिभः पाणिनिवरहचित्रभृतिभः त्रानुशिष्टानां प्रकृतिप्रत्ययविभागादिभिन्युंत्पादितानाम्
साध्वसाध्वनुशासनविधया वा शासितानां संस्कृतप्राकृतानाम्, शिष्टानाम् केनापि प्रकारेण
श्रानुशासनं न प्राप्तानां संस्कृतप्राकृतिभिन्नानां देशभाषाणाम्, वाचाम् एतित्रत्यरूपाणां
गिरामेव प्रसादेन त्रानुप्रहेण लोकानां देवानारभ्य पामरपर्यन्तानां प्राणिनां यात्रा व्यवहारः
प्रवर्तते सिद्धचित । इह संसारे त्रिविधा वाच उपलभ्यन्ते — संस्कृताः, प्राकृताः, देश्यथ ।
तत्राचा पाणिन्यादिभिरनुशिष्टा, द्वितोया वरक्षिना कृतानुशासना, शिष्टा च देशी वाक् ।
एता एव वाच त्राधारीकृत्य देवादिपामरान्तिमदं विश्वमुचावचव्यवहारमातनोति, वाचामभावे कः कथं स्वाभिप्रायं स्वेतरजनवेद्यं विधानुमीशीत । इदमेव मनसिकृत्योक्तं भर्तृहरिणा-

'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते। अनुविद्यमिव ज्ञानं सर्वे शब्देन भासते॥'

सर्वेषां ज्ञानानां शब्दानुविद्धत्वकथनेन व्यवहाराणां शब्दनैरपेद्येणासम्भवतोक्ता । तत्रोत्तमानां संस्कृतभाषया मध्यमानां प्राकृतयाऽधमानां च देशभाषया व्यवहारः सिद्धवतीति यथायथमवगन्तव्यम् ॥ ३ ॥

हिन्दी—शिष्टजन-अनुशासनके जाननेवाले पाणिन, वरहिन आदि-से अनुशिष्ट-प्रकृतिप्रत्यय-विमागश्चापनद्वारा साधित संस्कृत और प्राकृत, तथा इनके अतिरिक्त शिष्ट-अशासित-देशी वचनों के प्रसादसे ही यह लोकयात्रा-देवादिपामरान्त जनसमूहका समस्त व्यवहारकलाप-चला करता है ! संसारमें वाणियोंको दो वर्गों में विमाजित किया जा सकता हैं—शिष्टानुशिष्ट तथा तद्धित्र । शिष्टानु-शिष्ट कहनेसे संस्कृत-प्राकृत वाणियाँ ली जा सकती हैं वर्योंकि उनका अनुशासन है । शिष्टानु-शिष्टभित्र देशी याषा मानी जाती है, इन्हीं तीनों प्रकारको वाणियोंसे इस देवादिपामरान्त जनसमूहका व्यवहार प्रवृत्त होता है । उत्तम लोक संस्कृतने, मध्यम लोक प्राकृतसे तथा अथम लोक देशी वाणीसे अपना व्यवहार चलाते हैं । इसी वातको मर्नुहरिने वाक्यपदीयमें कहा है:—

> 'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते।. अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वे शब्देन भासते'॥ ३॥

#### इदमन्धंतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् । यदि शब्दाह्यं ज्योतिरासंसारं न दीण्यते ॥ ४ ॥

इदं कृत्स्नं समस्तं भुवनत्रयम् लोकत्रितयम् ग्रन्थंतमः गाढान्धकारव्याप्तं जायेत यदि शब्दाह्यं शब्दाभिधानम् ज्योतिः प्रकाशकरम् किमपि तत्त्वम् ग्रासंसारम् सृष्टि-कालात् ग्रारम्य न दीप्यते न प्रकाशेत । शब्दाभिधानस्य ज्योतिष एवायं महिमा यदयं लोको व्यवहारेषु न मुद्याति, यदि शब्दा न स्युस्तदा लोकोऽयं व्यवहारं कर्तुं न पारये-तद्धीनःवात्सर्दव्यवहाराणाम् । यथाहि सर्यादिज्योतिरभावे सर्वे पदार्थास्तमसा व्याप्ता ल्या इव भवन्ति तथेव शब्दाभिधज्योतिरभावे त्मात्रसम्पाद्यानां व्यवहाराणामनभ्युपा-यत्या लोकोऽयमन्ते तमसीव मरनो विल्युप्तसकलव्यवहारश्च जायतेत्याशयः पूर्वश्लोकेन शब्दानां व्यवहारसाधनत्वमन्वयमुखेनोक्तं तदेवात्र व्यतिरंकमुखेनोक्तम् ॥ ४ ॥

हिन्दी—यह मुवनत्रय गाढ़ अन्धकार से व्याप्त हो जाय। जैसे अन्धकार में व्यवहारको असा-ध्यता उत्पन्न हो जाती है उसी तरह सभी तरह के व्यवहार लुप्त हो जाँय, यदि शब्दरूप ज्योति सृष्टिकालसे ही अपना प्रकाश न फैलाती रहे। यह शब्दरूप ज्योतिका ही महत्त्व है कि यह संसार व्यवहार-लोपको प्राप्त करके अन्धकारनिमग्न-सा नहीं हो जाता है, 'आसंसार न दीप्यते' इसमें 'आसंसारम्' पदका आड अभिव्यापक अर्थमें हैं, 'संसारकी उद्यक्ति लेकर अन्ततक' यह उसका तारपर्य है, जो यह बोतित करता है कि सृष्टि करनेवाला 'नामरूप व्याकरवाणि' ऐसी इच्छा करके रूपसे पहले नामकी ही सृष्टि करता है जिससे नामरूप शब्दज्योतिकी सहायतासे समस्त व्यवहार निर्वाध चला करते हैं। किसा वस्तुका कथन दो प्रकारसे होता है—अन्वयमुखसे तथा व्यतिरेकमुखसे। 'जैसे किसी लड़केको अध्ययनाभिमुख करनेके लिये कहा जाता है कि 'पढ़ोंगे तो आरामसे रहोंगे' यह अन्वयमुखसे कथन है, इसी अर्थको यदि कहें कि 'नहीं पढ़ोंगे तो कष्टमें पड़ोंगे'। यह व्यतिरेकमुखसे कथन हुआ। इसी तरह पूर्वश्लोक द्वारा शब्दका व्यवहार रोपयोगित्व अन्वयमुखने कहा गया था, इस श्लोक द्वारा वही वस्तु व्यतिरेकमुखसे कही गई है। अतः पौनरुक्त्य नहीं है। इस क्षोकमें आचार्यने शब्दको ज्योति कहा है, 'ज्योतिर्धोतनात' प्रकाशक तत्त्व ज्योति कहा जाता है, अतः शब्द मी सकलव्यवहारप्रकाशकतया ज्योति कहा जा सकता है, बृहदारण्यकोपनिषद्में आया है:—'वाचेवायं ज्योतिषा आस्ते'। इसी व्यवहारप्रवर्त्तकत्वको दृष्टिमें रखकर किवयोंने वाणीको बड़े आदरसे स्मरण किया है, सुबन्धुने कहा है:—

'करबदरसदृशमिखलं भुवनतलं यत्प्रसादतः कवयः। पश्यन्ति सूक्ष्ममतयः मा जयति सरस्वती देवां'॥

इन दो क्षोकों द्वारा आचार्य दण्डीने अन्वयमुख एवं व्यतिरेक्षमुखसे वाणीके महत्त्वका प्रति-पादन किया है, इसमें वाणीसामान्य का महत्त्व प्रतिपादित हुआ है, काव्य वाणीविशेष है, उसका महत्त्व आगे बता रहे हैं ॥ ४ ॥

#### आदिराजयशोबिम्बमादर्शं प्राप्य वाङ्मयम् । तेषामसन्निधानेऽपि न स्वयं पश्य नश्यति ॥ ५ ॥

त्रादिकालीनाः प्राचीनसमयजाताः ये राजानः इच्चाकुमान्धातृदिलीपप्रभृतयस्तेषां यशोक्ष्पं बिम्बं प्रतिरूपं छायात्मकप्, बाङ्मयम् कविकृतकाव्यप्रबन्धरूपमाद्शम् द्र्पणं प्राप्य इदानीम् तेषां राज्ञाम् असिवधाने समयधानाभारेऽिष न नश्यति न विलीयते, इति स्वयम् आत्मनेव पश्य विभावय । इदमत्र बोध्यम् —िकमिषि विम्बानतरमाद्श्रिपति-विम्बतं सत् तावदेव प्रकाशते यावननत्र तिष्ठति, बिम्बापगमे प्रतिबिम्बापगमनेयत्यात, इह तु काव्यात्मकं द्र्पणं प्राप्तं प्राचां राज्ञां यशोबिम्बं सदैव प्रतिबिम्बस् हिं करोति, बिम्बस्थानीये यशसि गतेऽिष काव्यद्रपणे तत्प्रतिबिम्बं भासमानमेव तिष्ठति । एतेना-तीतानां राज्ञां यशःख्यापनं काव्यप्रयोजनमुक्तप्, इद्मुप उक्षणम्, काव्यकर्त्तुस्तद्रोद्धुश्चापि यशःप्रस्तीनि काव्यप्रयोजनानि बोध्यानि । तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे—

'काब्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारिवदे शिवेतरक्षतये। सग्रःपरनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥ भामहस्तु सर्वानिप पुरुवार्थान् काव्यनिवन्धनफळखेनोपगतवान्, तदुक्तं तेन — धर्मार्थकाममोजेषु वैचक्षण्यं कळासु च। करोति कीर्त्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम्॥

त्रत्र रलोके उपमानभूतलौकिकादर्शापेक्षयोपमेयभूतवाङ्मयादर्शस्याधिक्यवर्णनान् व्यति-रेकोऽलङ्कारः, तच्चाधिक्यमत्र बिम्बापगमेऽपि प्रतिबिम्बप्रकाशनात् प्रत्येयम् ॥ ४ ॥

हिन्दी—जो राजागण कालकमानुसार व्यतात हो चुके हैं, इहलोकलीला समाप्त कर कालधमंको प्राप्त हो गये हैं, उनका यशरूप विस्व इस शब्दरूप दर्पणमें अब भी प्रतिविद्यहरूपमें आसमान हुआ करता है, नष्ट नहीं होने पाता है, इस बातको आप स्वयं देख लं। लोकमें विस्वप्रतिविद्यवस्यावका साधारण कम यही है—यावत्कालपर्यन्त विस्व सम्मुखावस्थित रहता है। तावत्कालपर्यन्त ही प्रतिविद्यव दर्पणादिप्रतिविद्ययश्यसमर्थद्रव्यमें प्रतिविद्यत हुआ करता है, विस्वापाय हो जानेपर प्रतिविद्यक सी अपाय अवस्य हो जाया करता है, परन्तु इस शब्दरूप दर्पणमें प्राक्तन नृपतिथों के यशरूप विस्वका प्रतिविद्य विद्यापाय हो जानेपर भी प्रतिविद्यात्मना भासमान ही रहता है, नष्ट नहीं होता है, इस बातकों आप स्वयं देख लें। इसमें अन्यप्रतिविद्याय यह विशेषता है कि यह विद्यापाय हो जानेपर मां प्रतिविद्या सा शब्दरूप दर्पणमें प्रति

विभिन्त हुआ करता है। 'स्वयं पश्य' कहकर आचार्यने अपने कथनमें प्रमाण दे दिवा है, इसमें बोध्यजनका प्रस्वक्ष ही प्रमाण है, अतः यह बात असन्दिग्यरूपमें मान्य है।

इससे अतीत नृपितयों का यशः ख्यापन कान्यका प्रयोजन है यह बात कही गई। वह उप-कक्षण है, कान्यनिर्माण करनेवाके तथा उसके खाताके यशः प्रमृतिको भी कान्यप्रकाशकार आदि परवर्षी आचार्योंने कान्यप्रयोजन माना है।

'कान्यं यशसेऽर्थंकृते न्यवहारिवदे शिवेतरक्षतये। सद्यःपरिनवृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे'॥

इस कारिकार्मे आचार्य मम्मटने कान्यके छः प्रयोजन प्रतिपादित किये हैं, १—यश, २—अर्थ, १—आचारहान, ४—अमङ्गलनिवारण, ५—रसानुभवजन्यानन्द और ६—उपदेश।

आचार भामहने अपने कान्यालङ्कारमें लिखा है:-

'धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासुच। करोति कीर्ति प्रोति च साधुकाष्यनिषेवणम्'॥

इनके मतानुसार काञ्यके तीन प्रयोजन हैं, १-तत्तच्छास्त्रज्ञानप्राप्ति, २-कीर्त्ति और ३-रसानुभव। इन आचार्योंने समय-प्रवाहमें काञ्यप्रयोजनतया प्रतीत होनेवाले यथासम्भव अधिकतम विक्योंको समाविष्ट करनेका प्रयास किया है।

आचार्यं रुद्रटने भी अपने 'काञ्यालङ्कार' में काञ्यप्रयोजनका प्रतिपादन बड़े विशद शब्दों में

किया है-

'क्वलदुञ्ज्वलवाक्प्रसरः सरसं कुर्वन् महाकविः काव्यम्'।
स्फुटम।कव्यमनव्यं प्रतनोति यशः परस्यापि॥
अर्थमनर्थोपशमं शमसममयवा मतं यदेवास्य।
विरचितकचिरसुरस्तुतिरखिलं लभते तदेव कविः॥
तदिति पुरुषार्थसिद्धि साधुविधास्यद्भिरविकलां कुशलैः।
अथिगतसकलश्चेयैः कर्त्वं काव्यममलमलम्'॥

इन उद्धरणोंसे काव्यका प्रयोजन विशदरूपमें अवगत हो जाता है।

पाश्चात्य आलोचकोंने काव्यका प्रयोजन इस प्रकार लिखा है:-

'Delight is the Chief, if not the only end of the poetry. Instruction can be admitted in the Second place, for poetry only instructs as it delights'.

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रायः सभी आचार्योंने कीर्त्तिको काञ्यप्रयोजन माना है। हाँ, उसके साथ अन्यान्य प्रयोजन भी यथावत वर्णित हुए हैं ॥ ५॥

#### गौगींः कामदुघा सम्यक् प्रयुक्ता स्मर्यते बुधैः। दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोक्तः सैव शंसति॥६॥

इतः पूर्वे वाचः सप्रयोजनकत्वमुक्त्वा सम्प्रति तस्या निर्दोषतायां यतनीयमित्यः मिबास्यित, तत्र प्रथमं सुप्रयोगकुप्रयोगयोवें लक्षण्यमाह — गौगौिरिति । सम्यक् दूषण-राहित्येन गुणालङ्कारादिपूर्णतया च प्रयुक्ता व्यवहृता गौः वाक् बुधैः पण्डितैः कामदुघा सर्वकामप्रदात्री स्मर्यते आख्यायते, तदुक्तं महाभाष्ये — 'एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः शास्त्रान्तिः सुप्रयुक्तः स्वगं लोके च कामधुग् भवति' इति, तदेवं सुप्रयोगस्य सर्वफल-दत्वमुक्तम्, दुष्प्रयोगे दोषमाह — सैव गौः दुष्प्रयुक्ता स्वरवर्णमात्रादिवैगुण्येन सन्दर्भ-सङ्केतायिवारणया चोचारिता सती प्रयोक्तुः दुष्टप्रयोगकर्त्तुः कवेः वक्तुश्च गीत्वं

बलीवर्दत्वं मूर्जभावम् शंसति प्रथयति, एतद्प्युक्तम्—'वाग्योगविद् दुष्यति चापशक्रः' इति । त्रानेन सुप्रयोगस्य सकलफलप्रदत्वेन कामदुषात्वस्य कुप्रयोगस्य च मूर्खताप्रयकत्व-स्याभिधानेन दोषाणां परिहेयत्वम्, गुणानां च संप्रहणीयभाव उच्यते ॥ ६ ॥

हिन्ही—अभीतक वाणों के और तिहिशेषहप कांव्य के प्रयोजन बतलाये गये थे, अब उनकी निर्दोषताके विषयमें सावधान करने के किये सुप्रयोग नथा दुष्प्रयोगमें मेद कहने जा रहे हैं। गौगोंरिति। सम्यक्-मलीमोंति, दोषोंसे बचाकर और गुणालक्कारादिसे युक्त करके प्रयोग की गई वाणी विद्वानों दारा कामदुधा—कामचेनु—सकलाभिमतार्थदात्री कही गई है, और बही वाणी यदि दुष्प्रयुक्ता—स्वरवर्णमात्रादि वैगुण्यसे सन्दर्भसङ्केतादि दोषसे खबबा अन्य किसी प्रकारके दोषसे युक्त प्रयुक्त होती है तब प्रयोग करनेवाले की मुर्खना प्रकट करती है। बहि आपने शब्दोंका सुप्रयोग किया तब तो वह आपके लिये सकलाभिमतार्थदात्री कामचेनु सिद्ध होगा, यदि आपने वैसा नहीं किया, उसमें स्वरमात्रासन्दर्भसङ्केतादिका दोष उत्पन्न करके प्रयोग किया, तब वह आपको मुर्खे प्रख्यापित करेगा, इस बातको महामाध्यकारने प्रमाणित किया है:— 'एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः शासान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगें लोके च कामधुग् अवति' और 'वाग्योग-विदद्ध्यित चापश्चेः'। यह कथन मुझे कवीरके एक दोहेका स्मरण दिखाता है:—

'साधु कहावन कठिन है लम्बा पेड़ खजूर। चढैतो चाखै प्रेमरस गिरैतो चकनाचुर'॥

इन अवतरणों तथा कथनों ने यह सिद्ध होता है कि दोशों के स्वाय तथा गुणों के संग्रहमें प्रयस्न करना आवश्यक है ॥ ६ ॥

#### तद्वपमि नोपेक्ष्यं काष्ये दुष्टं कश्चन । स्याह्रपुः सुन्दरमि श्वित्रेणेकेन दुर्मगम् ॥ ७॥

दोषाणां हेयत्वं गुणानां संप्राह्यत्वं च समर्थितं सामान्येन, सम्प्रति विशिष्य दोषाणां हेयत्वं दृष्टान्तद्वारा विशद्यति—तद्वपमिति । तत् तस्मात् दोषस्यानेकविधायशःप्रख्या-पकत्वाद् निषिद्धत्वाच काव्ये अल्पम् पदपदांशगतमि ( किं पुनः शब्दार्थरसगतम् ) दुष्टं दोषः कथञ्चन केनापि प्रकारेण नोपेद्यम् न परित्यक्तव्यम्, सर्वथैव दोषाणां स्वल्पानामिप परिहाराय यत्नः करणीय इत्यर्थः, नन्न स्वल्पो दोषो गुणसिष्ठिपाते चन्द्रकरेष्वष्ठ इव निमङ्चयित, कृतं तत्परिहारप्रयासेनेत्यत्राह—स्यादिति । यथा सुन्दरमि स्विभक्तस्यगिठितसर्वाङ्गशालितया यथोचितपरिधानपरिष्कृततया च सुन्दरमि रमणीयमिप वपुः शरीरम् एकेन कृत्राप्यङ्गविशेषेऽवस्थितेन लघुना श्वित्रेण श्वेतकुष्ठेन दुर्भगं सौभाग्यविज्ञतम् निन्दापात्रं स्यात् जायेत, यथा शरीरे क्वचनाङ्गभेदेऽवस्थितेन श्वेतकुष्ठेन सुन्दरमि शरीरं दुर्भगं जायते तद्वत् स्वल्पेन काचन पदांशे स्थितेन दोषण काव्यमेव सकलं निन्दापात्रं भवति, स्रतः सर्वथा तत्परिहाराय यतनीयमिति भावः । दुष्टमिति भावे कः, दोष इत्यर्थः । दोषस्यात्यन्तपरिहार्यत्वे प्रकान्ते भामहेनाप्युक्तम्—

'सर्वथा पदमप्येकं न निगायमवद्यवत्। विलद्भणा हि काव्येन दुःस्रुतेनेव निन्यते'।।

त्रत्रोपमानोपमेयभूतयोः पूर्वोत्तरवाक्ययोः बिम्बप्रतिबिम्बभावेन भिन्नधर्मनिर्देशाद् दृष्टान्तो नामालङ्कारः ॥ ७ ॥

हिन्दी:—सगुण शब्दका सुप्रयोग करनेवाला प्रशंसाका पात्र होता है और सदीष शब्दका प्रयोग करनेवाला मूर्ख कहा जाता है, अतः काव्यमें (जो शब्दकी उत्तम श्रेणीमें है) थोड़ेसे दौषकी भी, पद तदंशगत दोषकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि बहुतसे गुणोंमें वर्त्तमान छोटा सा दोष क्या कर सकेगा, 'एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमल्लतीन्दोः किरणेष्विवाहः', सब जगह यह न्याय काम नहीं करता, देखिये—एक सुन्दर शरीरवाले तथा बढ़िया वस्त्र पहने हुए वालकके किसी अङ्गविशेषमें स्वेतकुष्ठका धव्वा दीख पड़ता है तो वह घुणाका पात्र बन जाता है। शरीरके एक भागमें वर्त्तमान वह श्वेतकुष्ठ जैसे सभी गुणोंके समव-धानमें भी उस सुन्दर बालकको घुणाका पात्र बना देता है, उसी तरह एक भागमें वर्त्तमान थोड़ासा भी दोष काव्यकी उत्कृष्टताको समाप्त कर बालता है, इससे यह सिद्ध होता है कि काव्यमें दोष न आ पड़े इसके लिये पूर्ण सतर्क रहना चाहिये। इसी प्रसङ्गमें कही गई मामहकी उक्ति कपर संस्कृत व्याख्यामें लिखी जा चुकी है। ७॥

#### गुणदोषानशास्त्रज्ञः कथं विभजते जनः। किमन्धस्याधिकारोऽस्ति रूपभेदोपलन्धियु॥८॥

दोषाणां परित्यागो गुणानां संग्रहश्च कार्यत्वेनोक्तः, ते च ज्ञाताः सन्त एव ह्या उपादेयाश्च भिवतुं शंक्नुवन्ति, तज्ज्ञानं च शास्त्रैकसम्पाद्यमित्याह — गुणदोषानिति ।
ग्रशास्त्रज्ञः गुणदोषपरिचयप्रदसाहित्यशास्त्रज्ञानिधुरो जनो लोकः गुणान् उपादेयधर्मान्,
रलेपः प्रसाद इत्यादिना वन्दयमाणान् (काव्यशोभाजनकतयोपादेयान् श्रनुप्रासोपमादोनलङ्काराँश्च), दोषान् हेयतयोक्तान् श्रपार्थत्वादीन् कथं विभजते केन प्रकारण इमे गुणा
इमे च दोषा इति प्रातिस्विकरूपेण परिचिनुयात्, शब्दानुशासनादिज्ञानसम्पन्नः कथंचित्पदतद्यज्ञानं लब्धुं क्षमोऽपि भवेत्, परं यावत्तस्य साहित्यशास्त्रज्ञानं न भवित,
तावद् गुणान् दोषाँश्च परिच्छेतुमसौ नैव क्षमेतत्यर्थः । श्रमुमेवार्थं दृष्टान्तेन विशद्यति—
किमिति । किं रूपस्य चक्षुरिन्द्रियमात्रप्राह्यगुणविशेषस्य भेदः श्वेतपीतादिरूपः तदुपलिमिति । किं रूपस्य चक्षुरिन्द्रियमात्रप्राह्यगुणविशेषस्य भेदः श्वेतपीतादिरूपः तदुपलिमिति । श्रयमभिप्रायः—यथा चक्षुरिन्द्रियविकलस्य श्रविकारः क्षमत्वम् श्रस्ति १ नास्तोत्यर्थः । श्रयमभिप्रायः—यथा चक्षुरिन्द्रियविकलो जनो रूपभेदान् श्वेतपीतादीनवधारयितुमशक्तो भवित्, तद्वत्साहित्यशास्त्रज्ञानविधुरो जनो गुणदोषविभागाक्षमो भवित,
विभज्य तज्ज्ञामं चावश्यकं पूर्वोदीरितफलवत्त्वादतः साहित्यशास्त्रं सप्रयोजनिमत्यावेदितं
बोध्यम् । पूर्वश्लोकवद्यापि दृष्टान्तोऽलङ्कारः ॥ ८ ॥

हिन्दी—जिसे साहित्यशास्त्रका परिचय नहीं प्राप्त होगा, वह गुण-दोषका विभाग किस प्रकार कर सकेगा? क्या रूपमेदको परखनेका अधिकार अन्योंको होता है? जिसको साहित्य- शास्त्रका ज्ञान नहीं है, उसे (शब्दानुशासनका ज्ञान रहनेपर) पदपदार्थका ज्ञान कदाचित हो सी जाय, परन्तु उपादेयतया निर्दिष्ट रुठेष, प्रसाद आदि गुण तथा वर्जनीयतया कथित अपार्थत्व प्रमृति दोषोंका विभक्ततया ज्ञान कैसे संभव होगा? उसको दोषगुणका पृथक पृथक् परिचय नहीं प्राप्त हो सकेगा, जैसे चक्कदिरिद्यविकल व्यक्तिको रूपभेद ( स्वेतपीतादिका विभक्ततया ज्ञान) होना संभव नहीं है। इस इलोकसे साहित्यशास्त्रका प्रयोजन कहा गया है। यहाँ दृष्टान्त अलङ्कार है। ८॥

अतः प्रजानां व्युत्पत्तिमभिसन्धाय सूरयः।

# वाचां विचित्रमार्गाणां निषवन्धुः क्रियाविधिम् ॥ ९॥ तैः शरीरं च काम्यानामलङ्काराश्च दर्शिताः ।

त्रतः गुणदोषविभागज्ञान पूर्वककान्यपरिशीलनजन्यानन्दस्य साहित्यशास्त्रज्ञानाधीन-त्वात् स्रयः भरतादयो विद्वांसः प्रजानां लोकानाम् व्युत्पत्तम् कान्यतो व्यवहारपरिज्ञान-कौरालम् तद्विर चनचातुर्यम् वा अभिसन्धाय उद्दिश्य — एते लोकाः कान्यतो व्यवस्थित-व्यवहारज्ञानवन्तो भवेयुः, कान्यं कतुं च वा क्षमेरित्रिति प्रजान्युत्पत्तिमोहमानाः सन्त इत्याशयः, विचित्रनार्गाणाम् नानाप्रकाराणाम् वैदर्भगौडीयादिरोतिभेदेन शब्दार्थालङ्कार-भेदेन च भिद्यमानरचनाप्रकाराणाम् वाचाम् कान्यात्मकिगराम् कियाविधिम् निर्माणपद्रति निवबन्धः शास्त्रपरिभाषया विरचयामासः । अत्र स्रयो निवबन्धरिति तदुक्तीनामत्रमाद-त्वसंभावना, तया च तद्नुसारिणो ममाप्युक्तः सारवस्वमिति ध्वनितम् ॥ ९ ॥

तैः पूर्वस्रिभः भरतादिभिः काव्यानाम् इष्टार्थयुतवाक्यानाम् गद्यपद्यमिश्रादिभेदेन भिज्ञानाम् शरीरम् त्रात्मस्थानीयेष्टार्थाश्रयो देहः, श्रलङ्काराः श्रनुप्रासोपमादयः च द्शिताः, प्राष्ट्रो भरतादयः सूरयोऽभीष्टार्थमात्मानम्, तदाश्रयं शब्दस्तोमं देहम्, तत्प्रसाधनपद्गलङ्काराननुप्रासोपमादीन्, चकारादोषाँश्र प्रदर्शितवन्त इत्याशयः। गुणास्तु श्लेषादयो वैदर्भरोतेः प्राणतया मता श्रतः पदावलीसंस्थानविरोषात्मकवैदर्भरीतेः शरीररूप-तया तादशरारीरनिक्कःयैव निकक्ता इति पृथगत्र गुणपदानुक्ताविष न्यूनत्वं नाशङ्कतीयम्।

हिन्दी—गुण तथा दोषका विमागपूर्विक ज्ञान-ये गुण हैं, ये दांष हैं, इस प्रकारका धर्म- अदप्रकारक ज्ञान-साहित्यशास्त्रज्ञानके विना नहीं हो सकता, इसिंधे प्राक्तन आचार्य मरत आदि विद्वानोंने लोकको व्यवस्थित व्यवहारज्ञान मिल सके इसिलये नाना प्रकारोंमें —वैदमीं- गौडीप्रमृति रीतियों एवं शब्दार्थालङ्कारादि प्रभेदसे मिल-काव्यात्मक वाणीके निर्माणका प्रकार बताया है। मरत आदि आचार्योंने देखा कि सकल जनको व्यवहार-ज्ञान व्यवस्थित रूपसे काव्यके द्वारा हो हो सकता है, अतः उन्होंने वैदमीं, गौड़ी आदि रीतियों तथा शब्दार्थालङ्कारा-दिकोंके प्रभेदसे बहुधा विमक्त इस काव्यात्मक वाणीके निर्माण-प्रकारका यथावत वर्णन कर दिया है। ९॥

भरतादि प्राचीन श्राचार्योंने कान्यका स्वरूप बताया है, कान्यका लक्षण प्रदर्शित कर दिया है और कान्यकी विशिष्टता प्रकट करनेवाले अलङ्कारोंका मी निर्वचन करके बताया है। यहाँ अलङ्कार शब्द उपलक्षण है अतः अलङ्कार से उपस्कारकमात्र—रीति तथा गुणादि मी लिये जा सकते हैं। हारीर-निर्वचन से ही प्राणभूत रीतियोंका निर्वचन हो जाता है।।

## शरीरं तावदिष्टार्थव्यविद्यन्ना पदावली ॥ १०॥

ताबिदिति पदं वाक्यालङ्करणाय प्रयुज्यमानं बोध्यम्, इष्टाः श्राभिलिषताः सरसतया मनोहरतया च वर्णयितुमुिह्षाः ये श्रार्थाः किविप्रतिभाप्रतिफलिताः मुन्दराः पदार्थाः तैर्व्यविच्छित्राः युक्ता पदावली शब्दसमूहः शरीरं काव्यशरोरम्, इष्टार्थः पदसमुद्दयः कांव्यमिति यावत् । नन्तेवं काव्यस्येष्टार्थपदसमूहत्वेन परिचेयत्वे 'कामिनी कमलं चन्द्रः क्षीरोदिधरहस्करः' इत्यादिपदसमुद्दयस्य काव्यत्वापत्तिरिति चेन्न, पदसमूहस्य साकाङ्क्ष-स्यैव काव्यशरीरत्वेन प्रतिपादियतुमिष्टन्वात् । श्रत्र मुन्दरपदार्थकानामप्येषां पदानां

१. अलङ्कारश्च । २. दशितः ।

परस्परिनराकाङ्क्षत्वात् । न च साकाङ्क्षपदसमुद्यस्यैव काव्यशरीरत्वेनोपादानं निष्प्रमाणकिमिति शङ्कनीयम्, तादशपदसमुद्यस्यैवष्टार्थव्यविद्यञ्चत्वस्य संभवेन तादशस्यैव पदसमुद्यस्यात्र प्रहीतुं योग्यत्वात । इष्टार्थत्वं च चमत्कृतिबहुलत्वम्, चमत्कारश्च लोकोत्तर स्राह्णादः, स्राह्णादगतं लोकोत्तरत्वं च कविप्रतिभयोपस्थापितेनालौकिकसामग्री-विशेषण सम्पादितः सुखत्वव्याप्योऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः । तेन 'पुत्रस्ते जातः' 'धनं ते दास्यामि' इति वाक्यार्थधोजन्यस्यानन्दस्य न लोकोत्तरत्वमतो न तद्वाक्ययोः काव्यत्वप्रसक्तिः । तादशाह्णादं प्रति शब्दार्थानां कारणत्वं व्यङ्गयविशेषद्वारेण दोषाभावोपस्कृतगुणालङ्कारकृतसीन्दर्येण च, तेन काव्यस्य त्रैविध्यं फलति, यत्र वाच्यचमत्कृतेः व्यङ्गयचमत्कृतिः प्रधानतया परिस्फुरित तत्र ध्वनिकाव्यत्वव्यपदेशः, यत्र व्यङ्गयचमत्कृतिविच्यचमत्कृतिसमाविष्टा सत्यङ्गभावं भजते तत्र गुणीभूतव्यङ्गयत्वव्यवहारः, यत्र व्यङ्गयचमत्कृतिनरपेक्षा वाच्यचमत्कृतिस्तत्र चित्रकाव्यत्वप्रथा ॥ १० ॥

हिन्दी—काव्यका शरीर-स्वरूप क्या है ? काव्य किसे कहते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर इस कारिकार्धमें दिया गया है — शरीरिमिति । (इष्ट-सरस मनोइरतया वर्णन करनेके लिये अभिप्रेत अर्थसे युक्त शब्दकों काव्यका शरीर कहा जाता है।) इष्ट अर्थसे युक्त पदसमुदायको काव्य कहते हैं । यहाँ पर इतना जानना आवश्यक है कि इष्टार्थयुक्त पद होना-भर हो काव्यशरीर कहलानेके लिये पर्याप्त नहीं है, उन-पदोंका साकाङ्क्षस्व-योग्यत्वादि अपेक्षित है, अतएव 'कामिनो कमल' आदि निराकाङ्क पदसमुदायको काव्य नहीं कहा जा सकता । यह साकाङ्करविनवेश कोई निष्प्रमाणक बात नहीं है, इष्टार्थव्यविच्छन्नत्वान्ययानुपपत्या सिद्ध हो है ।

इष्टार्थत्वसे यहाँ पर चमत्कारयुक्तत्व अभिमत है, चमत्कारका अभिप्राय लोकोत्तर आहादसे है, और आह्वादगत लोकोत्तरत्व कविप्रतिमोपस्थापित लौकिक सामग्रीसे सम्पादित सुखत्वन्याप्य अनुभवसाक्षिक जातिविशेषस्वरूप है, अतएव 'पुत्रस्ते जातः' 'धनं ते दास्यामि' इत्यादि छौकिक-वाक्यार्थबुद्धिजन्य लीकिक आहादसे इस वाक्यसमृहको काव्यत्वप्राप्तिका अधिकार नहीं मिलता। उस अलौकिक आह्नादके प्रति शब्द तथा अर्थकी कारणना तीन प्रकारोंसे संभव है, १-मस्त्य व्यङ्गचिवशेष द्वारा, २-अमुख्य व्यङ्गचिवशेष द्वारा, ३-दोषासंपृक्त गुगालङ्कारसमुद्धावित चमत्कार द्वारा । अतः काव्यके तीन भेद शुद्ध होते हैं, जहाँ पर वाच्यार्थसीन्द्रयपिक्षया व्यक्तयार्थ सौन्दर्य प्रधानतया प्रकाशित होता हो वहाँ पर ध्वनिकान्यरवन्यवहार होता है, इसमें नुख्य-ब्यङ्गयविशेषद्वारक आह्वाद है, जहाँ पर व्यङ्गयार्थ सीन्दर्य वाच्यार्थसीन्दर्यापेक्षया गुणीभूत हो जाय, वाच्यार्थं सौन्दर्यं कुक्षिप्रविष्ट-सा हो जाय उसे गुणीभृत व्यङ्गच काव्य नामसे व्यवहृत करते हैं, इसमें अमुख्यव्यङ्गयद्वारक आहाद है. और जहाँ पर दोषामावके साथ गुणसद्भाव हो तथा वाच्यार्थमात्रकृत आहाद हो उसे चित्रकाव्य कहा जाता है। कुछ आवार्यीने चित्रकाव्यके दो भेद माने है, अर्थवित्र तथा शब्दवित्र । अर्थवित्रका स्वरूप तो यही माना है जो हम यहाँ कह आये हैं, शब्दचित्रका स्वरूप उन्होंने यह कहा है-यदि अर्थकी विशेष चिन्ता न करके शब्दको सजाकर उपस्थित करनेका प्रयास किया जाय, जैसा कि नवाभ्यासी कवि लोग किया करते हैं तो वह चित्र शब्दचित्र है।

इस प्रकार इष्टार्थं व्यविच्छन्न पदावलीको काव्यशरीर माननेवाले दण्डीके मतमें रमणीयार्थं-युक्त वाक्य ही काव्य होता है, वाक्य उस पदसमुदायको कहते हैं, जो योग्यता, आकांक्षा और आमित्तिसे युक्त हो। अतः हनका लक्षण शब्दकाव्यवादी सिद्ध होता है।

काव्य शब्दका अर्थ क्या है ? शब्दार्थयुगल अथवा केवल रमणीयोर्थयुक्त शब्द ? इस विषयमें

पक्षमेद चला आता है—जुछ आचार्य शब्दार्थयुगडको कान्य माननेके पक्षमें है और कुछ लोग रमणीयार्थक शब्दको हो काव्य मानते हैं, जैसे—

- भामइ-- 'शब्दार्थों सिंहती काव्यं गर्थं पर्धं च तद द्विषा'। वामन-- 'काव्यशब्दोऽयं गुणालङ्कारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वेतेते'।
- \_ रुद्रट--'शब्दार्थी काव्यम्'।
- मम्मट—'तद्दोषी शब्दार्थी सगुणावनलंकृती पुनः कापि'।
- -आनन्दवर्धन-'शब्दार्थशरीरं तावत्काव्यम्'।
- \_ हेमचन्द्र—'अदोषी सगुणी सालङ्कारी च शब्दार्थी काव्यम्'।
- \_\_ वाग्मट—'शब्दार्थों निर्दोषी सगुणी प्रायः सालक्कारी च काव्यम्'। विद्यानाथ—'गुणालक्कारसिंहती शब्दार्थों दोषवर्जिती काव्यम्'। विद्याधर—'शब्दार्थों वपुरस्य तत्र विद्युपेरातमाभ्यायाय ध्वनिः'।

यहाँ इसने कुछ आचार्यों के कान्यलक्षण उद्धृत कर दिये हैं, यह शब्दार्थयुगलका व्यत्वसमर्थंक आचार्यों के वचन हैं। इन लोगों ने शब्दार्थयुगलको कान्य क्यों माना ? इस विषय पर विचार करने से माल्य पहता है कि शक्कविग्र ख मुकुमारमित राजपुत्रादिकों को शिक्षित करने के छिये ही प्राधान्येन कान्यको आवश्यकता होतो है, अतः उन रक्कटों को गुड़ जिहिकया उपदेश प्रदान करने वाले कान्यों में इदयहारी अर्थ तथा मनोरम शब्दा लेका होना अपेक्षित था। अतः कान्यकलल्देनामिमत विनेयराजपुत्रादिशिक्षणकार्यमें शब्द तथा अर्थका समप्रधान्येन उपयोग देखकर आचार्यों शब्दार्थयुगलको कान्य मान लिया। परन्तु शब्दमात्रको कान्य मानने वाले आचार्य इस मतके विरोधमें यह तर्क उपस्थित करते हैं कि कान्य जोरोंसे पढ़ा जा रहा है, कान्यसे अर्थ समझा जाता है, 'मैंने कान्य तो सुन लिया परन्तु अर्थ नहीं समझा' इत्यादि सर्वलोकप्रचलित न्यवहारोंसे कान्य शब्दका अर्थ शब्दमात्र ही निर्धारित होता है, और वागन्यवहारों शब्दको ही प्राधान्य प्राप्त है, इसिल्ये मी अर्थोपस्कृत शब्दको ही कान्य माना जाना चाहिये।

पूर्वोक्त व्यवहारोंको उपपन्न करनेके लिये शब्दार्थंयुगलैकदेश शब्द या अर्थमें (अग्रमान्न हस्तावयवमें हस्तोऽयम् इस व्यवहारको तरह) लक्षणा कर ली जा सकती है यह कहना सक्तत नहीं है, क्योंकि लक्षणा तो तब होगी जब कि काव्यपदको शक्ति शब्दार्थंयुगलमें निर्धारित हो गई हो, और उसीके चलते मुख्यार्थंबाध होता हो। यहाँ तो अभी शब्दार्थंयुगलमें काव्यपदकी शक्ति निर्धारित नहीं हुई है, इस स्थितिमें लक्षणा कैसे होगी ?

रक बात और ध्यान देने योग्य है कि 'वेद' 'पुराण' आदि संज्ञ। शब्द भी जब शब्दमान्न— परत्वेन व्यवस्थापित हैं, तब तत्सजातीय इस 'काव्य' शब्दको भी शब्दमात्रपरक हो होना चाहिये, शब्दार्थयुगलपरक नहीं होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त शब्दार्थंयुगल-कान्यतावादो यह तो बतावें कि कान्यपदप्रवृत्तिनिमत्त (कान्यर्व) शब्दार्थयुगलमें न्यासज्यवृत्ति (शब्दार्थोभयपर्याप्तवृत्ति) मानते हैं या प्रत्येकमें (शब्द तथा अर्थमें अलग अलग) पर्याप्तवृत्ति मानते हैं। इसमें पहला कलप इसल्यि असक्रत है कि यदि कान्यत्वको शब्दार्थयुगलन्यासज्यवृत्ति कहते हैं तो जैसे 'एको न द्वौ' यह न्यवहार होता है, उसी तरह 'क्षोकवाक्यं न कान्यम्' यह न्यवहार भी होने लग जायगा। यदि द्वितीय पक्ष—अर्थात शब्द तथा अर्थमें अलग अलग पर्याप्त कान्यर्व-मानते हैं तो शब्दार्थोशभेदसे एक ही कान्यको आप दो कान्य भी स्वीकार करनेको बाधित हो जाते हैं। अतः कान्यपदका अर्थ केवल शब्द ही माना जाय। इस पक्षमें भी बहुतसे आचार्य हैं। जैसे—

अग्निपुराण—'संक्षेपाद् वाक्यमिष्टार्थंव्यविच्छन्ना पदावली काव्यम्'। दण्डी—'शरीरं तावदिष्टार्थंव्यविच्छन्ना पदावली'। शौद्धोदिन—'रसादिमद् वाक्यं काव्यम्'। विश्वनाथ—'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्'। जगन्नाथ—'रमणीयार्थंप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्') जयदेव—'निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभृषिता'। सालङ्काररसानेकवृत्तिर्वाक् काव्यनाममाक्'॥

माणिक्यचन्द्र—'काव्यं रसादिमद्वाक्यं श्रतं सखिशेषकत् ।

इस तरह इम देखते हैं कि कान्यके लक्षणमें बड़ा भारी मौलिक मतभेद है। कुछ लोग जितनी दुढताके साथ शन्दार्थयुगलको कान्य मानते हैं, कुछ अन्य लोग उतनी ही दुढताके साथ शन्द-मात्रको कान्य स्वीकार करते हैं।

यहाँ पर सोचना यह है कि आखिर कौन पश्च अधिक युक्तिसङ्गत है? मेरी बुद्धिमें शब्द-मात्रको कान्य कहनेवाला पश्च हो टीक है, नर्यों कि वागन्यवहारमें शब्दमात्रका प्राधान्य है, वह अर्थापेक्षया अधिक न्यापक है, अतः वागन्यवहारिवशेषरूप कान्यमें शब्दका प्राधान्य होगा। उसके समकश्चरूपमें अर्थका निवेश कर देना उचित नहीं है। यदि अर्थनिवेश कर देते हैं तो तुल्यन्यायसे वेदादि लक्षणों में भो अर्थनिवेश करना पड़ जायगा, और तब 'वेदः पठितः परमर्थों नावगतः' यह प्रतीति अनुपपन्न हो जायगी। अतः जैसे वेद-शब्दसे केवल शब्दविशेष समझा जाता है उसी तरह कान्य-शब्दसे भो केवल शब्द ही लिया जाना चाहिये। हाँ, यह जरूर है कि अर्थोपस्कृत हो शब्द कान्य होंगे, परन्त लक्षणमें अर्थ पदका समावेश अनावश्यक है।

यहाँ पर एक राङ्का यह की जा सकती है कि यदि राष्ट्रमात्रको काष्य कहा जाय तब 'काष्यं बुद्धम्' इत्यादि प्रतीति कैसे उत्पन्न होगी ? इस प्रसन्नमें यह उत्तर देना चाहिये कि इस प्रतीति—मधुरवर्ण अनुपासजन्य श्रुतिचमरकारानुभव—को ही यहाँ पर 'बुद्धम्' पदसे स्वीकार किया गया है। जिसको अर्थज्ञान नहीं होता है वह भी अनुपासादिसीन्दर्यके प्रभावसे जो मानसिक नृप्ति प्राप्त करता है, उसी नृप्तिको उसने 'बुद्धम्' पदसे व्यक्त किया है। अनुभव साक्षो है कि—

'शिज्ञानमञ्जुमजीराश्चारुकान्ननकान्नयः । कङ्कणाङ्कभुजा मान्ति जितानङ्ग तवाङ्गनाः' ॥

अथवा

'मधुरया मधुबोधिनमाधवीमधुममृद्धिसमेधितमेधया। मधुकराङ्गनया मुहुकन्मद्ध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे'॥

इस तरहरी मधुरकोमलकान्तपदावलोको पढ़कर या सनकर विना अर्थ समझे भी लोग यह समझ लेते हैं कि यह काव्य है।

यदि अर्थ का॰य होता तव तो जिस प्रकार—'कामिनी व्याहरति' 'नीरसतरुरिह विलसित' यह वाक्य काव्य कहे जाते हैं, उसी तरह 'स्त्री हते' 'शुक्तो वृक्षस्तिष्ठति' ये वाक्य भी काव्य कहे जाते, क्योंकि दोनों वाक्ययुगर्लोमें अर्थ तो समान हो है, अतः काव्यक्रक्षणमें अर्थका समावेश दुरर्थक ही है।

यह तो कान्यलक्षणकी न्याख्या हुई, अब थोड़ा अर्थको भी लक्षणघटक बनानेवाले आचार्यों-के दलपति आचार्य मम्मटके लक्षणको देखिये। उनका लक्षण इस प्रकार है—'तददोषो राज्यार्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि'।

इस लक्षणमें 'शब्दार्थों काव्यम्' मान लिया गया है, और उसमें तीन विशेषण लगाये गये हैं, उनमें पहला विशेषण हैं—'अदोषी'। यदि निर्दोष शब्दार्थको हो काव्य माना जायगा तब— 'न्यकारो द्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः। धिग्धिक् शक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन वा स्वर्गप्रामटिकाविछुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेमिर्भुजैः'॥

इस क्षोकर्मे विधेयाविमर्शं नामक दोष होनेके कारण लक्षणकी अब्याप्ति होगी। इसे काव्य नहीं ही मानें यह वात नहीं कहीं जा सकती है, क्योंकि स्वयं काव्यप्रकाशकारने इसे ध्वनियुक्त कहकर उत्तम काव्य माना है ( ऐसा रुक्षण है कि उत्तमकाव्यतया अभिमत पद्यको काव्य तक नहीं बनने दे रहा है ), एक बात और होगा कि यदि निर्दोष ही को काव्य माना जायगा तब कान्यका विषय बहुत कम रह जायगा, या यो काहिये कि कान्य नामक बस्तु हस्तनक्षत्रका खक्षन बन जायगी, क्योंकि मध्या निर्दोष होना नितानत क्रांठन होता है। यहाँ नहीं, यदि निर्दोष को ही काच्य माने तन 'दुष्टं काच्यम्' यह प्रतिति नहीं होगी, क्योंकि दोषयुक्तको तो आप काच्य मानते हो नहीं, फिर 'दुर्र कान्यम्' आप किस प्रकार कहेंगे। दूसरा विशेषण है 'सगुणी'। यह भी ठांक नहीं है, क्योंकि काव्यप्रकाशकारने गुणोंको स्वयं रसधर्म कहा है—'ये रसस्याकिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः'। गुण तभा रहेंगे जब रस रहेगा, अतः 'सगुणौ' से 'सरसौ' विविक्षत ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह कहना तो एक प्रकारकी पहेली हो जानी है, 'प्राणिमान् देश है' इन अभिप्रायसे 'शौर्यादिमान् देश हैं' ऐसा कहनेकी प्रथा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि 'सगुणौ शब्दाधों काव्यम्' ऐसा मान छेते हैं तब 'उदितं मण्डलं विधोः 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादि वाक्यको काव्यत्व नहीं प्राप्त होता क्योंकि इनमें गुण नहीं है। तीसरा विशेषण है 'सालङ्कारी'। यह तो और अविचारित है, क्योंकि हारादिवत अल-कूर तो शोभावर्धनके लिये धारण किये जाते हैं, उनका शरीरावयव होना कैसे उचित होगा।

क्ष प्रधान मतकी आलोचनासे ही शब्दार्थोभयकान्यतावादी सभी आचार्थोंके मतकी आलो-चना हो जाती है।

शब्दकाव्यतावादी आचार्योमें भी कुछ आचार ऐसे हैं जिनके मत पर कुछ विचार करना है, उनमें विश्वनाथने—'रसारमकं वाक्यं काव्यम' कहा है, शौद्धोदनिक मतमें 'रसादि-मत' कहा गया है, हन दोनों आचार्योने रसके विना काव्यत्व नहीं स्वोकार किया है, परन्तु इस पक्षमें वस्त्वलङ्कारप्रधान काव्योमें काव्यलक्षण नहीं सङ्गत होगा, यह अव्यासिदोष होगा, उन्हें आप काव्य नहीं माने यह तो ठांक नहीं होगा, क्योंक महाकिवयोंने जलप्रवाह प्रपात, किपिवलिसत, बाललांलाके वर्णन किये हैं, और उन्हें सहदय जन काव्य मानते आये हैं। वस्त्व-लङ्कारप्रधान काव्योमें भो (कथिबत-परम्परया) रसस्पर्श है अतः ये उसी रसस्पर्श वलपर काव्य कहे जा सकते हैं, यह बात ठींक नहीं जँचती है क्योंकि यदि इस तरह, रसस्पर्श वाक्य कहीं न कहीं विभावादिस्वरूप होते ही हैं, उनके द्वारा रसस्पर्श संवित्र मानना पड़ जायगा। इस प्रकार में देखता हूँ कि इस पक्षमें भी कुछ दोष है। अन्तमें दर्ण्डाका लक्षण ही ऐस। रह जाता है जिसे हम रसगङ्काथरके प्रोढ लक्षणके रूपमें विवृत पाते हैं।

इस प्रसङ्घर्मे जिज्ञासुजनोपकारार्थं इतना और कह देना चाहता हूं कि यद्यपि दण्डा तथा आलोचनारिसक जगन्नाथने शब्दमात्रको काव्य कहनेके लिये बहुत प्रयास किया है, परन्तु आलोचनाका अन्त यहाँ हो नहीं है, जिन्हें इस प्रसङ्घर्मे और जानना हो वह सुज्ञवर्ग नागेशकृत गुरुमर्मप्रकाशनामक रसगङ्गाधरव्याख्या, म. म. गङ्गाधरशाख्यीकृत रसगङ्गाधरिष्टपणी, म. म. गोकुलनाथोपाध्यायकृत काव्यप्रकाशव्याख्या तथा म. म. गोविन्दरक्त काव्यप्रदीप अवस्य देखें।

## गद्यं पद्यं च मिश्रं च तत् त्रिधैव व्यवस्थितम्। पद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति द्विधा॥ ११॥

काव्यस्वरूमुक्तं प्राग्, इदानीं प्रोक्तस्वरूपस्य काव्यस्य भेदानाह—गद्यमिति॰ गद्यते स्वाभाविकरूपेण स्वाभिधेयार्थबोधनाय लोकैरुवार्यत इति गद्यम्, पद्यम् रलोकि-वरणमईतीति पद्यम्, मिश्रम् गद्यपद्योभयमिलितम्—एवं गद्यपद्यमिश्रनामकप्रकार-त्रयेणोपलक्षितं तत् काव्यं त्रिधैव त्रिष्वेव प्रकारेषु व्यवस्थितम् नियतम्, काव्यस्य त्रय एव भेदाः संभवन्ति, गद्यपद्योभयरूपत्वात्। एवं भेदत्रयमिभधाय तत्र प्रथमं भेदं लक्षयति—पद्यमिति॰ काव्यभेदेषु प्रथमं पद्यम् रलोकात्मकम् चतुष्पदी चतुर्भिः पादै-खरणैर्निबद्धम् भवति, चतुणां पदानां समाहारश्चतुष्पदी, पादचतुष्ट्यात्मकं पद्यमित्यर्थः। यद्यपि वेदे द्वित्रिपद्यादयोऽपि दश्यन्ते, तथापि केवललौकिकवृत्तपरत्वादत्र चतुष्पदीत्युक्तम्। वस्तुतस्तु चतुष्पदीत्युपलक्षणम्, तेन षट्पद्यादयोऽपि संमाह्याः। तच्च पद्यम्—वृत्तम् जातिः इति प्रकारद्वयेन द्विधा द्विप्रकारकम्। तत्र त्र्यक्षरसङ्ख्यातं वृत्तम्, मात्रासङ्ख्याता जातिः, तदुक्तम्—

'पद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति द्विधा। वृत्तमक्षरसङ्ख्यातं जातिर्मात्राकृता भवेत्'॥ छन्दोमज्जरी॥ ११॥

हिन्ही—जिस कान्यका स्वरूप इम निरुक्त कर आये हैं वह कान्य तीन प्रकारका होता है — गण, प्राचीर मिश्र (मिलित-गध्य उभयरूप)। गध उसे कहते हैं जिसे हम स्वधावतः बोलित हैं, जिसमें राग नहीं होता है, जो केवल अपना भाव प्रकाशित करने के लिये स्वमावतः प्रयुक्त होता है। साहित्यदर्पणकारने गद्यके लक्षण तथा भेद इस प्रकार कहे हैं —

'वृत्तगन्थोि इतं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि च । भवेदुरकिकाप्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम्' ॥ इस लक्षणमें 'वृत्तगन्थोि इतं गद्यम्' यह गद्यका स्वरूपकथन है । मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्क-किकाप्राय और चूर्णक ये चार उसके भेद हैं । इन चारों भेदों के भो लक्षण उसी जगह बताये गये हैं, जैसे —

'आधं समासरिहतं बृत्तभागयुतं परम् । अन्यद्दीर्धसमासाद्ध्यं, तुर्ये चाल्पसमासकम् ॥'
मुक्तकमें समास विश्कुल नहीं रहता है, बृत्तगन्धिमें छन्दोवन्धिके कुछ अंश हों, परन्तु उनका
कम कायम नहीं रह पाता हो, अत्कलिकाप्रायमें लम्बे-लम्बे समास किये गये हों और चूर्णकर्मे
समास हों परन्तु कमः । इनके उदाहरण ये हैं -

मुक्तक-'गुरुवंचिस पृथुरुत्स अर्जुनो यशसि'।

वृत्तगन्धि — 'समरकण्डूयननिविडभुजदण्डकुण्डलीकृतकोदण्डशिक्षिनीटङ्कारोज्जागरितवैरिनगर' । यहाँ 'कण्डलीकृतकोदण्ड' यह अनुष्टुप का चरण है ।

उक्किलिकाप्राय — 'वन्दारुवृन्दारकवृन्दशिरस्सुमस्यन्दमानमकरन्दिबन्दुवन्द्यमानचरणयुगलचारु — ताथरीकृतलोलालिप्यमानकादमीरजदवदरिकसदरिवन्दानाम्'।

चूर्णक —'गुणरलसागर, जगदेकनागर, कामिनीमदन, जनरञ्जन'।

प्यका लक्षण कहा है—'छःदोबद्धपदं प्रबम्'। छन्द अनेक प्रकारके होते हैं—मालिनी, शिखरिणी, वसन्ततिलक आदि। यह पद्य प्रायः चार चरणोंका होता है, इसीलिये आचार्य दण्डोने 'पद्यं चतुष्पदा' कहा है। वस्तुतः पद्यके चरणोंकी संख्या नियत नहीं होतो है, विश्वर

१. पद्यं गद्यं च।

विदित गायत्री तोन ही चरणोंकी है, इतना ही नहीं, 'षट्पदी' नामक क्त भी प्रसिद्ध है, अतः 'चतुष्पदी' पद उपलक्षण मानना चाहिये। पद्यके दो प्रकार होते हैं - वृत्त एवं बाति। अक्षरसंख्यात चरणको वृत्त तथा मात्रासक्ख्यात चरणको जाति कहते हैं। उदाहरणके किये 'स्रम्परा अप्रदि कृत हैं और आर्या आदि जाति हैं। वृत्तोंके भी सम, अर्थसम, विषम आदि भेद कहे गये हैं। सम- कृत जैसे - स्रम्परा, अर्थसम - पुष्पिताम्रा, विषमवृत्त - वैतालीय। मिश्र शब्दसे गयपचोमयमिश्रण विविद्यत है। नाटक, चम्पू आदि इस प्रभेदमें आते हैं। अन्यान्य आचार्योंने काव्यके भेद इस प्रकार वताये हैं, 'दृद्यश्रव्यस्वभेदेन पुनः काव्यं दिधा मतम्'। उनके अनुसार काव्य दो प्रकारके हैं - दृद्य और श्रव्य। श्रव्यके भेद काव्य, आख्यायिका, चम्पू आदि। दृद्यके भेद नाटक, रूपक, प्रह्मनादि॥ ११॥

## छन्दोविचित्यां सकलस्तत्प्रपञ्चो निदर्शितः। सा विद्या नौस्तितीर्षूणां गभीरं काव्यसागरम्॥ १२॥

वृत्तविभागस्य वक्तव्यतायाः प्रकरणप्राप्ततया तद्विषये वक्तव्यमाह—छन्द इति । छन्दांसि विचीयन्ते लक्षणत उदाहरणतो भेदप्रभेदतश्च निक्थ्यन्ते यस्यां सा छन्दोविचितिनौम छन्दःशास्त्रविषयकः प्रबन्धः, तस्यां सकलः समग्रः तत्प्रपञ्चः वृत्तजात्योर्विस्तारः निद्शितः उदाहतः, उक्यादयः समार्धसमविषमादयो वृत्तभेदाः आर्यागीत्यादयो जातिभेदाश्च तत्र सामग्रयेण विवेचिताः, श्रतश्छन्दोज्ञानार्थे तादश एव ग्रन्थः परिशोलनीय इत्यर्थः । सा विद्या छन्दोविचित्यादिग्रन्यसम्पाद्यं छन्दःशास्त्रविषयकं ज्ञानम् गभीरम् दुरवगाहम् काव्यसागरं काव्यरूपं महोद्धिं तितीषूणाम् पारं जिगमिषूणाम् नौः पोतः भवतीति शेषः । यथाहि सागरपारं जिगमिषुर्जनः नावमवलम्बते, तत्र तन्मात्रस्योपायत्वातथा छन्दोविवेकज्ञानाय छन्दःशास्त्रमेव परिशीलनीयं तस्य तदेकोपायकःवात् छन्दोज्ञानं हि काव्यस्य करणे परिशीलने चोपयुङ्के इत्याशयः । 'छन्दोविचितः' नाम छन्दोग्रन्थो दिण्डना प्रणीत इति बहव श्राहुः, 'त्रयो दिण्डप्रबन्धाश्चः इति च ते तदुपोद्वलकं स्मारयन्ति ॥

हिन्दी—चृत्तजाति अदि छन्दोभेदका विस्तारपूर्वक विवेचन 'छन्दोविचिति' नामक छन्दोग्रन्थमें विस्तारपूर्वक किया गया है, अतः उसका हान उसी ग्रन्थसे करना चाहिये क्योंकि
कान्यरूप सागरमें (शब्दार्थरूप रक्ष पानेकी इच्छासे) तरण करनेवालोंके लिये छन्दोग्रान
नीकारूप है। जिस प्रकार नीका लेकर समुद्रमे जानेवाले अञ्चापन्नभावसे स्वामीष्ट
रक्षादिसंग्रहणमें समर्थ हुआ करते हैं अन्यया असफल रहते हैं, उसी तरह छन्दोग्रान सम्पन्न
जन कान्यसागरमें शब्दार्थरक्षका संग्रह कर पाते हैं अन्यथा नहीं। 'छन्दोविचिति' नामक
एक छन्दोग्रन्थ दण्डिकृत था (जो अब अप्राप्य हो गया है) उसीका नाम इस प्रवर्मे आया है,
हसीके आधार पर लोग 'त्रयो दण्डिप्रवन्याक्ष' मानते हैं॥ १२॥

## मुक्तकं कुलकं कोषः सङ्घात इति तादशः। सर्गबन्धांशैकपत्वादनुकः पद्यविस्तरः॥ १३॥

'गर्यं पर्यं च मिश्रह्ये'ति काव्यत्रैविध्यमुक्तम्, तत्र पर्यकाव्यस्य बहुवे। भेदाः प्रथन्ते, 'मुक्तकम्', 'कुलकम्', 'कोषः', 'सङ्घातः' इत्यादयः, सर्देषां तेषां विस्तारेणात्र वर्णनं न चिकीर्षितं सर्वेषामि तेषां महाकाव्यांशरूपत्वान्महाकाव्यवर्णनेनैव तेषामिष वर्णनस्य

१. विवक्षणां, विविक्षणां । २. बन्धाङ्ग- ।

कृतप्रायत्वात्, तदाह **मुक्तकमिति ।** मुक्तकम् — 'मुक्तकं श्लोक एवैकश्रमत्कारक्षमः सताम्' यथा — त्रमरुशतकादिः ।

कुलकम्—

'द्वाभ्यां तु युग्मकं सन्दानितकं त्रिभिरिष्यते । कलापकं चतुर्भिश्व पश्चभिः कुलकं मतम् ॥' यथा— तत्र तत्र काव्यादौ वर्णनिवशेषाः ।

कोषः--

'कोषः रस्टोकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षकः । व्रज्याक्रमेण रचितः स एवातिमनोरमः ॥' यथा—त्र्यार्थासप्तशस्यादिः ।

सङ्घातः—'यत्र कविरेकमर्थं वृत्तनेकेन वर्णयति काव्ये सङ्घातः स निगदितः ।' यथा—वृत्दावन मधदूतादिः ।

एवं रक्षणलक्षिताः पद्मप्रभेदाः पृथगत्र न प्रपश्चिताः, तेषां सर्वेषां सर्गबन्धांशरूपत्वात् सर्गबन्धाः मक्ष्महाकाव्यांशरूपत्वात्, तत्र मुक्तककुलकौ नामाद्यभेदौ साक्षादंशरूपौ, श्चन्त्यौ कोषसङ्घातौ तु महाकाव्यें तत्तदुः चावचवर्णने सम्भवत एवेति पृथगत्र न प्रपश्चितौ ॥ १३ ॥

हिन्दी—मुक्तक, कुलक, कीष, संघात आदि पद्यविस्तरका इस ग्रन्थमें विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है क्योंकि वे सभी सर्गवन्धात्मक महाकाव्यके अङ्गभूत हैं, इनमें मुक्तक तथा कुलक साक्षाद अङ्ग हैं और कीष तथा संघात तक्तद्वर्णनमें अङ्ग हो जाया करते हैं। मुक्तकका लक्षण है—'अन्यानपेक्ष एकइलोकनिबन्धो मुक्तकम्'। छलक—'अनेकपचनैकिकयाऽन्वितेनैकवाक्यार्थकथनं कुलकम्'। कोषः—'असंहतार्थानाम् एककवेरनेककवीनां वा वाक्यानां काव्यात्मनां निबन्धः कोषः'। संघातः-'कव्यितवस्तुकः एकच्छन्दोनिच्यूंदः पद्यसमुद्रयः संघातः'। इस तरह सभी भेदोंके लक्षण अलग-अलग बताये गये हैं, ये सभी महाकाव्यके अङ्गभूत हैं, अतः इनका विस्तृत वर्णन्ह यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। १३॥

#### सर्गवन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम् । आशीर्नमस्क्रियावस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम् ॥ १४॥

मुक्तककुलकादीनां काव्यप्रभेदानां सर्गबन्धांशहपत्वमुदीरितं, तत्र सर्गबन्धस्य स्वहृषं इपियतुमविशिष्यते, तदाह—सर्गबन्धः इत्यादिना । महाकाव्यमित्युदेश्यपदम्, सर्गबन्धः इति च विधेयम्, कहाकाव्यं नाम सर्गबन्धपदाभिलप्यमिति तदाशंयः । सर्गः ख्रवान्तर-प्रकरणविशेषः, तत्कृतः बन्धो रचना महाकाव्यम्, यत्र प्रकरणानि सर्गपदेन व्यवचित्वः चन्ते तादशी रचना महाकाव्यम्, तस्य लक्षणम् इतरव्यावृत्तिकरं चिह्नम् उच्यते वद्य-माणेनित शेषः । ख्राशीर्नमिस्कयेत्यारम्य जायते सदलङ्कृतीति पर्यन्तेन सन्दर्भेण काव्यं लच्यत इत्यर्थः । तन्मुखम् तस्य महाकाव्यस्य मुखम् प्रारम्भः ख्राद्याकृतिः ख्राशीः नमिस्कया वस्तृनिर्देशोऽपि वा एतित्रतयान्यतमद्वारा तत्प्रारम्भः कियत इत्यर्थः । तत्र ख्राशीर्नमि स्वेष्टजनस्य स्वस्य वा शुभाशंसनम् । एके तु स्वेष्टजनस्य शुभाशंसन-मात्रमाशिषमाहः, तदुक्तम्—

'बात्सल्यायत्र मान्येन कनिष्ठस्याभिर्वायते । इष्टाबधारकं वाक्यमार्शाः सा परिकीर्त्तिता' ॥ नमस्क्रिया — मदपेक्षया त्वमुत्कृष्ट इति परोत्कर्षसूचनपूर्वकस्वापकर्पबोधनानुकूलो ब्यापार-विद्योपः, स च करशिरःसंयोगादिरूपस्तत्तदृशविशेपभिन्नः । स चात्र शब्दोपनिबद्धो वेदि- तव्यः । वस्तुनिर्देशः वर्णनीयकथाभागस्य प्रकारेण केनचिदुपनिबन्धः, स च क्रचिन्नायक-निर्देशेन क्वित्तदावासदेशनिर्देशादिप्रकारेण वा क्रियते ॥ १४ ॥

हिन्दी-पहले श्लोकमें मुक्तक, कुलक आदि कान्योंको महाकान्यांश मान लिया गया है, उसी का लक्षण इस श्लोकसे लेकर उन्नीसनें श्लोक तक बता रहे हैं। सर्गवन्य शब्दसे महाकाव्य लिया जाता है, उसकी रचना सर्गोंके आधार पर की गई होती है, इसीक्रिये वद सर्गवन्य कहळाता है, उस महाकाव्यका मुख-पारम्भ तीन प्रकारोंसे किया जाता है—आशीः, नमस्किया और वस्तुनिर्देश । आशीः से आशीर्वादकी विवक्षा है, आशीर्वाद शब्दका अर्थ होता है स्वेष्टजन अथवा अपने शुमकी इच्छा प्रकट करना, 'पुत्रस्ते मवतु', 'धनं में स्यात्' इस्यादि बाक्योंसे वैसा ही भाव प्रकट होता है। केवल अन्यशुमेच्छा मात्रको आशीः पदार्थं समझनेवालोंके मतमें धर्न में स्यात्' इत्यादि प्रतीतियाँ कैसे वर्नेगी। नमस्कियाका अर्थ है अपनी अपकृष्टताके साथ दूसरेका उस्कर्ष प्रदर्शित करनेवाला व्यापारविशेष, वह व्यापार कहीं पर करशिरःसंयोगात्मक होता है, कहीं पर शिरोभूमिसंयोगात्मक या अन्य किसी प्रकारका। वस्तुनिर्देशका अर्थ है कथाभागका निर्देश करना, वह कई प्रकारोंसे किया जाता है, कहीं नायकनिर्देशदारा और कहीं पर नायक-के आवासदेशकालादि निर्देशद्वारा और कहीं पर कथा-भागागत वस्तु निर्देशद्वारा। उदाइरणके लिये निम्निकिसित कान्योंके उद्धरण दिये जाते हैं-

भाशीर्वाद-( स्वेष्टजनशुमाशंसन )--

· 'श्रियं कियाबस्य सुरागमे नमत्सुरेन्द्रनेत्रप्रतिबिम्बलाव्छिता। समा वमी रत्नमयैर्महोत्पकैः कृतोपद्दारेव स वोडमजो जिनः ॥

(चन्द्र प्रमाकाम्ब )

स्वश्चमाशंसन--'पूतं स्वतः पूततरं ततो यद् गाक्षं पयः शङ्करमौलिसङ्गातः। तस्पात मातुः प्रणयापराधपादाइतैः पृततमं सतो नः'।।

नमस्कार-'वागर्थाविव संवृक्ती वागर्थपतिपत्तये । जगतः पितरी वन्दे पार्वतीपरमेश्वरी' ॥ (रघुवंश)

बस्तुनिर्देश (नायकनिर्देश)---

'श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि । वशन्ददर्शावतरन्तमम्बराद्विरण्यगर्भाक्र्युवं सुनि हरिः'॥ (शिश्यपास्त्रवधं)

( नायकस्थानादिनिर्देश )-

'राकासुधाकरसितद्वंतिदीप्यमानसौधावकीविल्लसिता मधुरामिधाना। मासीदशेषविभवैरपवीयमानैर्युक्ता पुरा यदुकु होत्तमराज्यानी'॥ (कुण्णविभव) (कथामागनिर्देश)-

'अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिरांजः। पूर्वापरी तोयनिधी वगाद्य स्थितः पृथिन्या इव मानदण्डः'॥ (कुमारसंभव) इन्हीं प्रकारों में से अन्यतमका अवलम्बन करके महाकाव्योंका प्रारम्म किया जाता है। वह निर्वचन लक्ष्यानुसारी है, यदि कोई कवि वसन्तवर्णनसे ही किसी महाकाव्यका प्रारम्भ करे तो कोई बाधा नहीं होगी ॥ १४ ॥

इतिहासकथोद्भृतमितरद्वा सदाश्रयम्। चतुर्घर्गफलायंत्तं चतुरोदात्तनायकम् ॥ १५॥

१. कलोपेतं।

इतिहासिति । इतिहासकथोद्भूतम् इतिहासवर्णितकथामाधारीकृत्य प्रबद्धम्, इति हासः-महाभारतं रामायणं च, श्रन्यद्वा राजतरिङ्गण्यादि । सदाश्रयम्-इतरद्वा, सता-मापामरप्रसिद्धसद्भावानां बुद्धादीनां कथामाश्रित्य प्रवृत्तम्, यथाश्वघोषकृतवुद्धचिरतादि । इतिहासप्रसिद्धकथां विहायापि प्रसिद्धस्य सत त्राश्रयेण प्रवृत्तं महाकाव्यं भवति, यथा प्रोक्तवुद्धचिरतादि । चतुर्वर्गफलायत्तम्-चतुर्णां धर्मार्थकाममोक्षाणां वर्गः समूहः तत्र फले श्रायत्तं तत्फलभुिह्रय प्रणीतम्, तत्र काव्याद्धमप्राप्तिभगवन्नारायणचरणारिवन्द-स्तवादिना, श्रथपप्राप्तिश्च प्रत्यक्षसिद्धा, कामप्राप्तिश्चार्यहारा, मोक्षप्राप्तिश्चतज्जन्यफलाननु-सन्धानात् । चतुरोदात्तनायकम्-चतुरो व्यवहारकुश्रलः उदात्तः धीरोदात्तो नायक-कथाप्रधानपुरुषो यत्र तादशम् । इदं महाकाव्यलक्षणघटकम् ॥ १४ ॥

हिन्दी—इतिहासकी कथापर आधारित होना, अथवा इतिहासप्रसिद्धिको छोड़कर किसी सत्पुरुवकी कथाका आश्रय लेना, धर्म अर्थ-काम्-मोक्षकी सिद्धिरूप फलको उद्देश्य करके बनाया जाना प्वं चतुर तथा उदात्त नायकका कथाका मुख्य पात्र होना महाकाव्यमें अपेक्षित है। इतिहास परसे महामारत, रामायण तथा अन्यान्य पुराण परिमृहीत होते हैं, इनमें वर्णित पुरुवको महाकाव्यों प्रधान नायक बनाया जाता है। यह कोई अनुरुलंघनीय नियम नहीं है, इतिहास-प्रसिद्धिके नहीं रहनेपर भी किसी सत्पुरुवको प्रधान नायक बनाकर महाकाव्यकी रचना को जा सकती है, जैसे अध्योषने मगवान् बुद्धको नायक बना कर 'बुद्धचरित' नामक महाकाव्य बनाया। महाकाव्यका फल धर्मार्थकाममोक्षरूप चतुर्वगंको सिद्धि मानी गई है। इसी फलको उद्देश्य बना कर महाकाव्यकी रचना की जाती है। उमर्मे—धर्मकी प्राप्ति भगवान् के चरणारविन्दोंको स्तुतिद्वारां, अर्थकी प्राप्ति प्रथक्षसिद्ध, कामप्राप्ति अर्थद्वारा तथा मोक्षप्राप्ति काव्यजन्य धर्मार्थकामरूप फलोंके विषयमें अनासिक्त करनेसे सिद्ध होती है। महाकाव्योंमें नायकको चतुर तथा उदात्त होना चाहिये। नायकका लक्षण शासकारोंने इस प्रकार बताया है—

साहित्यदर्पण-

'त्यागी कृती कुलीनः मुश्रीको रूपयीवनोत्साही । दश्चोऽनुरक्तलोकस्तेनोवैदम्ध्यशीलवान्नेता' ॥ दशरूपक —

'नेता बिनोतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंबदः । रक्तलोकः श्चिचिवांग्गी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥ बुद्धयुत्साह्स्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः । शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचश्चश्च धार्मिकः' ॥ इस प्रकार लक्षित नायक धारोदात्त, धीरोद्धत, धीरलिलत, धीरप्रशान्त-भेदसे चार प्रकारके होते हैं । महाकाव्यमें चारों प्रकारके नायक लिये जाते हैं, अतः उदात्त पदको उपलक्षण समझना चाहिये । नायक कहीं एक देव, कहीं एक सदंशज क्षत्रिय, तथा कहीं एकवंशज वहुतसे क्षत्रिय हुआ करते हैं, जैसे—शिश्चपालवधमें एक देव श्रोक्तिष्ण, नैषधीयचरितमें सदंशज एक क्षत्रिय नल, यवं रघुवंशमें एकवंशज बहुतसे क्षत्रिय दिलीपादि अश्ववणं पूर्यन्त ॥ १५ ॥

## नगरार्णवंशैलर्जुचन्द्राकीद्यवर्णनैः । उद्यानसिललकीडामधुपानरतोत्सवैः ॥ १६ ॥

नगराण विति । नगरं नायकाध्युषितं पुरम्, तद्वर्णनं यथा शिशुपाठवधे तृतीयसर्गे द्वारकावर्णनम्, त्र्यर्णवः सागरः, तद्वर्णनं यथा रघुवंशे त्रयोदशसर्गे । शैलः पर्वतस्तद्वर्णनं यथा कुमारसम्भवस्य प्रथमे सर्गे शिशुपालवधस्य चतुर्थे च सर्गे । ऋतवो वसन्ताद्यः, तद्वर्णनं यथा शिशुपालवधस्य षष्ठे सर्गे । चन्द्राकौं चन्द्रमस्स्यौं तयोठदयः, अत्रोदये-

नास्तमयमि बोध्यत उपलक्षणिषया, तथा चन्द्रसूर्ययोद्दयास्तमयवर्णनं फलितं, तथया —िकरातार्जुनीये नवमसर्गे शिशुपालवधे च नवमैकादशसर्गयोः । उद्यानमुपवनं सिलेलं जलाधारः सिरदादिस्तत्र क्रीडाविहारः, तद्वर्णनं शिशुपालवधस्याष्ट्रमसर्गे । मधुपानं मयसेवनं तद्वर्णनं. यथा-किरातार्जुनीये नवमसर्गे । रतं सम्भोगश्क्षारस्तद्वर्णनं यथा—रघुमाघादौ तत्र तत्र । अत्र तृतीयान्तपदं चच्यमाग्रीनाष्टादशस्त्रोकगतेनालक्कृतमिति पदेनान्वेति । तथा चैभिर्वर्णनिविशेषेरलक्कृतं काव्यं कल्पान्तस्थायि यशोजनकं जायत इति पर्यवसितोऽर्थः ॥ १६ ॥

हिन्दी—महाकान्यमें नगरका, समुद्रका, पर्वतका, ऋतुओंका, चन्द्रोहय-सूर्योदय एवं चन्द्रास्त-सूर्यास्तका, उद्यानविहारका, जलकीङाका, मधुसेवन तथा संभोगका वर्णन होना चाहिये। उदाहरणस्वरूप तत्तद कान्योंके स्थल ऊपरकी ज्याख्यामें बता दिये गये हैं। प्रसन्नवह वहाँ वह जानना चाहिये कि किस वस्तुके वर्णनमें क्या होना चाहिये।

नगरवर्णन--

'पुरेऽद्रपरिखावप्रप्रतोक्षीतोरणादयः । प्रासादाध्यप्रपारामवान्यो वेश्या सतीत्वरी'॥ अर्णववर्णन—

'अञ्घो द्वीपादिरस्रोमिपोतयादोजगस्टलवाः । विष्णुकुच्यागमश्चन्द्राद्वृद्धिरौर्वोडन्द्रपूरणम्' ॥ शैलवर्णन---

'शैले मेघोषधीषातुर्वशिक्षरनिर्झराः । शृङ्गपादगुहारजवनजीवाषुपत्यकाः' ॥ ऋतुवर्णन—

'सुरभी दोकाकोकिकमारुतसूर्यंगसितरुदकोद्भेदाः । जातीतरपुष्पचयात्रमक्षरीभ्रमरझङ्काराः ॥ मौक्षे पाटकमछीतापसरःपथिकशोषवातात्यः । सक्तुप्रपाप्रपासीमृगतुष्णाम्रादिफकपाक्।ः ॥

'वर्षासु' घनशिखिरमयइंसगमाः पङ्ककन्दलोद्भेदौ । जातीकदम्बकेतकझन्झानिल्लिम्नगा इक्तिप्रीतिः' ॥ 'शरदोन्दुरविपद्धत्वं जलाच्छतागस्त्यदंसदृषदर्षाः । सप्तच्छदपग्नसिताभ्रवान्यशिखिपश्चमदपाताः' ॥ 'हेमन्ते दिनलघुता शीतयवस्तम्बमरुवकिद्मानि'। 'शिशिरे करीषधूमः कुमुदाम्युजदादशिखरतोत्कर्षाः'॥

सूर्योदयवर्णन— 'सूर्येऽकणता रविमणिचकाम्बुजपथिक्छोचनप्रोतिः । तारेन्दुदीपकौषिघृकतमश्रौरचन्द्रकुरुटार्सिः' ॥

चन्द्रोदयवर्णन— ⁴चन्द्रे कुळटाचकाम्बुरुइविरद्दितमोद्दानिरीज्ज्वस्यम् । जल्धिजनिनेत्रकैरवचकोरचन्द्राइमदम्पतिप्रीतिः'॥ वर्णानसर्थन

'उद्याने सरिणः सर्वेफलपुष्पलताद्रुमाः । पिकालिकेलिइंसाद्याः क्रीडावाप्यध्वगस्थितिः' ॥ सिललकीडावर्णन—

'जलकेली सरःक्षोमचक्रइंसापसपैणम् । पद्मग्लानिः पयःक्षेपो द्यागो भूषणच्युतिः' ॥ मधुपानवर्णन—

'सुरापाने विकलता स्खलनं वचने गती । रुज्जमानच्युतिः प्रेमाधिक्यं रक्तेक्षणञ्जमाः' ॥ रतोस्सववर्णनं—

'श्रुरते सार्त्तिका भावाः सीस्कारः कुड्मलाक्षता । काझीकङ्कणमञ्जीररवोऽधरनखक्षते' ॥ इसी प्रकारके वर्णन होते हैं । इसमें किवगण अपनी रुचिके अनुसार परिवर्तन परिवर्षन किया करते हैं, परन्तु सामान्य प्रकार ऐसा हो हुआ करता है, बुद्धिवैश्वार्थ इमने वह सक्यृहीत कर दिया है ॥ १६॥ विप्रतम्भैर्विवाहैश्च कुमारोद्यवर्णनैः। मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाभ्युद्यैरपि॥ १७॥

विप्रलम्भेरिति । विप्रलम्भो विप्रलम्भश्कारः, 'यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोऽसी' इति लक्षितः । स च 'पूर्वरागमानप्रवासकरुणात्मकतया चतुर्विध' इति योतनायैवात्र बहुवचनप्रयोगः, तत्र पूर्वरागो नैवधीयचिति चतुर्थसगें, मानो यथा कृष्णवैभवे राधायाः, प्रवासो यथा तत्रैव, करुणो यथा कादम्बयां महाश्वेतायाः । विवाहः पाणिप्रहणम् , तद्वर्णनं यथा रघुवंशेऽजेन्दुमत्योः । कुमारोदयः पुत्रोत्पत्तः, तद्वर्णनं यथा रघुवंशे तृतीयसगें । मन्त्रः मन्त्रणा, रिपुजयार्थं प्रधानपुरुषेः, सह गुप्तसंभादणं, तद्वर्वणं यथा शिशुपालवधस्य द्वितीयसगें । दूतः प्रेध्यः, स च निस्पृष्टार्थमितार्थसन्देश-हारकभेदेन त्रिविधः, तत्राद्यो यथा उद्योगपर्वणि वासुदेवः, मितार्थो यथा रामायणेऽङ्गदः, सन्देशहारको यथा कादम्बयाँ केयूरकः । प्रयाणं विजययात्रा, तद्वर्णनं यथा रघुवंशे चतुर्थसगें । ज्याजिः समरप्रसङ्गः, तद्वर्णनं यथा किरातार्जुनीये पश्चदशसगें । नायका-भ्युदयः प्रधाननायकस्य विजयावाप्तिः, तद्वर्णनं यथा शिशुपालवधे श्रीकृष्णस्य विजयः । तत्र मन्त्रप्रयाणाजिविजयाः कमश एव वर्णनमर्हन्तीति बोष्यम् ॥ १७ ॥

हिन्दी—विप्रलम्म शृङ्गारका वर्णन महाकाव्यमें होना चाहिये क्योंकि विप्रलम्मके बिना शृङ्गारकी पृष्टि नहीं होतो है, लिखा है—

'न दिना विप्रकम्भेन संभोगः पुष्टिमद्दुते । कषायिते हि वस्त्रादौ भूयान् रागो विवर्धते ॥' विप्रकम्म शक्तार की चार दशार्थे होती हैं—मान, प्रवास, पूर्वराग, करुण । इन चारों

विप्रलम्भमें वर्णनीय—

'विरहे तापनिःश्वासचिन्ता मौनं कुशाङ्गता । अब्जशय्या निशादैर्घ्यं नागरः शिशिरोष्मता ॥'
विवाहका वर्णन, उसमें वर्णनीय—

'विवाहे सानशुश्राङ्गभूषाळ् छत्रयीरवाः । वेदी सीमन्ततारिक्षा लाजामङ्गळवर्शनम् ॥' कमारमें वर्णनीय-

'कुमारे शस्त्रशास्त्रश्रीकलाबलगुणोच्छ्याः । वाद्यालीखुरलीराजभक्तिः सुभगतादयः ॥' दतमें वर्णनीय—

'दूते स्वस्वामितेजःश्रीविकमौत्रत्यकृद्धचः । शत्रुक्षोभकरी चेष्टा षाष्ट्रयै दाक्ष्यममीरुता ॥', प्रयाणमें वर्णनीय—

'प्रयाणे भेरिनिःस्वानभूकम्पवलधूलयः । करमोक्षध्वजच्छन्नवणिवछकटवेश्चराः ॥' युद्धमे वर्णनीय—'युद्धे तु वर्मवलवीररजांसि तुर्यनिःश्वासनादशरमण्डपरक्तनद्यः ।

छिन्नातपत्ररथचामरकेतुकुम्मिमुक्तामरीवृतभटाः सुरपुष्पवर्षाः ॥' इस प्रकार प्रोक्त वर्णनसे युक्त होना महाकाव्यकी शोभाको बढ़ाता है। इन वर्णनोंमें सबका होना नितान्त अपरिहार्यं नहीं है, कुछ अंशमें कमी क्षम्य होती है॥ १७॥

> अलङ्कृतमसङ्क्षितं रसभावनिरन्तरम् । सर्गेरनतिविस्तीर्णैः 'श्रव्यवृत्तैः सुसन्धिभः ॥ १८ ॥

प्रभेदोंका वर्णन यथावत किया जाता है।

अलङ्कृतिमिति । नगरादारभ्य अभ्युदयपर्यन्तमुक्तानां वस्तूनां वर्णनैः अलङ्कृत-मिति योजना असङ्क्षिप्तम् — आतिसङ्चेपविणितं हि वस्तु न स्वदते, यथा — 'वसुदेवात्स-मुत्पद्य पूतनां विनिपात्य च । कंसं हत्वा द्वारकायामुषित्वा स्वर्गतो हिरः' इति कृष्णकथानकं न रोचते । रसाः – श्टङ्कारादयो नव, भावः — 'रितर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाक्षितः । भावः प्रोक्तः' इति लक्षितस्वरूपः । ते रसैर्भावेश्व निरन्तरम् पूर्णम् । अनितिवस्तोणैंः – साधारणतया विस्तारभाग्भिरिष समरसतास्युक्तवेन वैरस्यमनावहद्भिः, अव्यवृत्तैः हत-वृत्ततादिदोषास्युष्टच्छन्दोनिबद्धैः, सुसन्धिभः — मुखप्रतिमुखगर्भविमशनिर्वहणनामकैः स-न्धिभः साधुसमुपयोजितर्थुकैः सगैर्हेपेतिमिति वद्यमाणेनान्वयः ॥ १८॥

हिन्दी—नगरसे छेकर नायकाम्युदयपर्यन्त कहे गये विषयों के वर्णनींसे युक्त सर्ग हों, उन सर्गोंमें छवत्र रसमावको सत्ता हो, उनका विस्तार अनतिबृह्त हो, छन्द ऐसे हों जिनमें हतवृत्तता आदि दोष नहीं आते हों, सन्वियोंका समावेश मछीमाँति हो सका हो, ऐसे सर्गोंसे कान्यका उत्कर्ष सिद्ध होता है। महाकान्योंमें किस तरहके सर्ग हों इसका विचार इस छोकमें

किया गया है। साहित्यदर्पणकारने सर्गोंके विषयमें इस प्रकार कहा है--

'एकवृत्तमयेः पथरवसानेऽन्यवृत्तकैः। नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इत्।। नानावृत्तमयैः कापि सर्गः कथन दृश्यते। सर्गान्ते माविसगरम कथायाः सूचनं मवेत्।।' अनितिविस्तीर्णं सर्गं कहकर दण्डीने कविके सामर्थ्यपर इसके विस्तारको निर्मर कर दिया है, कुछ छोगोंका कहना है कि प्रतिसर्गमें तीससे अन्यून तथा दो सीसे अनिधक छोक हों। सन्धियोंका समावेश होना चाहिये, उनमें साङ्गनिर्वाह ही सुहिल्ष्टरन माना जाता है।। १८।।

## सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तैरुपेतं लोकरञ्जकम्। कान्यं करूपान्तरस्थायि जायते सदलङ्कृति॥ १९॥

सर्वत्रेति । सर्वत्र भिजवृतान्तैः प्रतिसर्गं भिद्यमानकथैः, श्रथवा सर्वेषां सर्गाणां समाप्तौ विपरीतच्छन्दोभिरित्यर्थः, पूर्णं सर्गं केनचिदेकेन च्छन्दसा निर्मायावसाने भिद्यमानेन वृत्तेन निर्माणमत्राभिप्रतं बोध्यम् । तदुक्तमन्यत्र— 'एकवृत्तमयैः पद्यैर-वसानेऽन्यवृत्तकैः' इति । एतत्प्रायिकं, नानावृत्तमयसर्गस्यापि दर्शनात् । यथा शिशु-पालवधे चतुर्थः सर्गः । सदलङ्कृति —सत्यः शब्दार्थशोभाजननद्वारा रसोपकारिका श्रलङ्कृतयो यमकानुप्रासोपमोत्प्रेक्षादयो यत्र तादृशम्, एतेनालङ्कारसृष्टिं प्रति कवेर-भिप्रायो निवेदितः । एतावत्पर्यन्तं महाकाव्यस्य लक्षणं प्रोक्तं, सम्प्रति तस्नक्षणलक्षितं काव्यं प्रशंसन् तस्य निर्माणे प्रवृत्तिमुपश्लोकयित — स्तोकरञ्जकमिति । ताद्गलक्षणकं हि काव्यं लोकरञ्जकं भवति, श्रोतृजनहृदयावर्जनक्षमं भवति, कल्पावसानपर्यन्तस्थायि च जायत इत्यर्थः । एतेनाक्षयकीर्त्तिप्राप्तयभिलाषेण कविभिरत्र यतनोयम् इत्युक्तम् ॥ १९ ॥

हिन्दी—महाकाव्यके सर्गोमें भिन्न भिन्न पृतान्त-घटनाओं का वर्णन होना चाहिये, अथवा 'भिन्नवृत्तान्तेः' का यह अर्थ है कि प्रत्येक सर्गके अन्त में दूसरे प्रकारके कृतका उपयोग किया जाय, जिस छन्दमें पूरा सर्ग लिखा गया हो अन्तिम इलोकोंमें उससे कोई दूसरा छन्द चुना जाय। जैसे रष्टुवंशके दितीय सर्गमें पूरा सर्ग उपजाति छन्दमें लिखा गया है और अन्तिम क्षोक मालिनी छन्दका बनाया गया है। महाकाव्यमें एक अपेक्षित गुण— 'सदल इक्ति' होना है, अलङ्कारों—शब्दार्थालङ्कारों—यमक, उपमा आदिका सुन्दर समावेश होना आवश्यक है, ऐसा होनेसे काव्य श्रोत्वर्गका मनोरक्षक होता है और बैसा ही काव्य

करपान्तरपर्यन्त स्थायी कीचि प्रदान करनेवाला हुआ करता है। सतः कल्पान्तस्थायी यशकी कामना रखनेवाले कवियोंको तत्तल्लक्षणयुक्त कान्यके प्रति सोबोग होना चाहिये॥ १९॥

म्यूनमप्यत्र यैः कश्चिदङ्गैः कार्व्यं न दुष्यति । यद्युपात्तेषु सम्पत्तिराराधयति तद्विदः ॥ २० ॥

न्यूनिमिति—महाकान्येऽपेक्षितृत्वेन वर्णितास्तत्तद्वर्णनसद्भावाद्योंऽशतः खण्डकान्येष्विपि दृश्यन्तेऽतः खण्डकान्येषु त्रह्मक्षणप्रसक्तिरय तद्वारणाय सामस्त्येन तत्तद्गुणसमावेशो विवद्यते चेदांशिक्यां न्यूनतायां सत्यां महाकान्यान्यिप स्वलक्षणेन न न्याप्येरिक्षित प्रसल्यमानानामुभयतः पाशां रज्जुमपनोदितुमाह—न्यूनिमिति । श्रत्र पूर्वोक्तवर्णनीयसमुद्यमध्ये कैश्विदङ्गेन्यूनं रिहतमिप कान्यं महाकान्यम् न दुष्यति न दूषणीयं
भवति, यदि उपात्तेषु वर्णयितुमङ्गीकृतेषु शौलादिषु सम्पत्तिः पूर्णताजनितो रसपोषः तदिदः
कान्यरहस्यज्ञातृन् विदुषः श्राराधयति प्रसादयति, श्रयमाशयः—महाकान्येषु वर्णनीयतथोक्तानां तेषां तेषां वस्तूनां कितिचिद् वस्तूनि वर्णितानि, कितिचिच हीनानि, न तावता
कापि क्षतिर्भवति यदि वर्णयितुमुपात्ताः पदार्थाः साधु वर्ण्यमानाः सन्तो रसपिरपोषं
जनयेयुः, रसपिरपोष एव हि तैर्वर्णनैश्विकोषितः, स हि यद्यल्पसङ्ख्यकवस्तुवर्णनेनैव
सम्पाद्यते तदा नास्ति सर्वेषामेवोदिष्टानां वस्तूनां वर्णनस्य नितान्तावश्यकतेति । यथा
यदि क्षत्रापि महाकान्ये शैलर्जुवर्णनेनैव रसपिरपोषः सम्पाद्यते, तदा तत्र कुमारोदयसन्त्रद्तवर्णनवैकल्येऽपि न कापि क्षातिरिति, तथा चौक्तं भोजराजेन—

'नावर्णनं नगर्यादेद्शिषाय विदुषां मतम् । यदि शैलर्त्तुराज्यादेर्वर्णनेनैव तुष्यिति' ॥ तथा च तन्नद्वर्णनीयवस्तूपन्यासोऽन्यतमत्वेन विवक्षितो बोध्यः, प्राधान्येन एस-पोषस्य यावता निष्पत्तिस्तावदवश्यमपेक्षितं मन्तव्यमिति । खण्डकाव्ये महाकाव्यलक्ष-

णातिव्याप्तिशङ्का तु चमत्कारवैलक्षण्येन वारणीया ॥ २० ॥

हिन्दी—महाकान्यके हिये जितने करंनीय विषय बताये गये हैं उनमें यदि कुछ विषयों के वर्णन नहीं भी किये गये हों, परन्तु जिनका वर्णन किया गया हो, उतने विषयों के वर्णन हों कि वर्णन नहीं भी किये गये हों, परन्तु जिनका वर्णन किया गया हो, उतने विषयों के वर्णन हों कि विषयों के वर्णन हों भानी बायगी। महाकान्यमें तत्तहर्णनीय वस्तुजातका वर्णन सामग्रयेण नहीं अपेक्षित है, अन्यतमरवेन माबिकत्वेन वा अपेक्षित है ऐसा समझना चाहिये। यदि किसी किवने अपने निमंय महाकान्यके छिये कुछ विषयोंका वर्णन किया, कुछको छोड़ भी दिया, तो यहाँ यह नहीं देखा जायगा कि इन्होंने तत्तत्त्व वस्तुका वर्णन नहीं किया, अतः इनका महाकान्य दुछ है, परन्तु यह देखा जायगा कि जितने विषयोंका वर्णन किया गया है उतनेमें रसकी पृष्टि होती है या नहीं! यदि रसकी पृष्टि हो जाती है तब उस न्यूनताका कोई मृत्य नहीं है। यहाँ पर यह ध्यान देनेकी बात है कि यदि कुछ विषयोंका वर्णन न्यून रह जायगा तो भी यदि महाकान्य मानने छगेंगे तब खण्डकान्य भी महाकान्य कहे जाने छगेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो 'खण्डकान्य महाकान्यस्थेकदेशानुसारि यत् दस लक्षण द्वारा ही निरुक्त किया गया है। स्तका उत्तर यह समझना चाहिये कि महाकान्य तथा खण्डकान्यमें चमत्कारवैलक्षण्यकृत मेद है जो उसे असङ्गीण बनाये रखता है। महाकान्य तथा खण्डकान्यके चमत्कार मित्र मित्र प्रकारके हुआ करते हैं, अतः वर्णनीयविषयसाम्यकृत अतिन्याप्तिका भय नहीं है॥ २०॥

१. यथुपाचार्थसम्पत्तिः।

#### गुणतः प्रागुपन्यस्य नायकं तेन विद्विषाम् । निराकरणिमत्येष मार्गः प्रकृतिसुन्दरः॥ २१ ॥

गुणत इति । पूर्वीक्तं काव्यलक्षणं 'चतुरोदात्तनायक' मित्युक्तम्, तत्र नायकपदं प्रितनायकस्याप्युपलक्षणं मन्यते, एतेन नायकप्रितनायकयोद्दर्कापकषीं महाकाव्ये वर्णनीयावित्यायातं, तत्र द्वयो गतिः, प्राक् नायकस्य वर्णनं ततः प्रितनायकस्य, तदनन्तरं नायककृतः प्रितनायकपराजयः इत्येकः प्रकारः, श्रन्यश्च पूर्वं प्रितनायकस्य वर्णनं ततो नायकवर्णनपुरस्कृतस्ततकृतस्तदुच्छेद इति, तत्रानयोः प्रकारयोः प्रथमः प्रकारो रामायणे, द्वितीयश्च महाभारते, तत्र स्वमतं प्रकारं प्राधान्यं प्रापयितुं प्रावप्रचितं प्रकारं दर्शयति — गुणत इति । प्राक् प्रथमम् गुणतः नायकगुणवर्णनद्वारा नायक काव्यनेतारं प्रधानपुरुषम् उपन्यस्य श्रभिधाय, तेन तथा वर्णितेन नायकेन विद्विषाम् । प्रतिनायकानाम् निराकरणम् उच्छेदः (वर्ण्यते ), एषः मार्गः प्रकारः (प्राङ्नायकं वर्णयित्वा पश्चात्तदुच्छेय प्रतिनायकवर्णनपुरस्कृतो नायकरचिततदुच्छेदवर्णनम् इत्यंभुतः प्रकारः ) प्रकृतिमुन्दरः स्वभावमनोरमः । काव्यस्य प्रधानमुद्देश्यं सदुपदेशः, स च सत्युरुषाभ्युद्यासत्युरुषविनिपातप्रतिपादनेनेच प्रकटिकृतो भवति, तद्र्यं तयोः क्रमशो वर्णनमपेक्षितं भवति, यथा रामायणे प्राग् रामस्य वर्णनं ततो रावणस्य वर्णनसहचरी तदुच्छेदकथा, तेनेचं वर्णनेन रामादिवत्प्रवर्तितव्यं न रावणादिवदिति सदुपदेशो गृहीतो भवति, तेनास्य मार्गस्य स्वभावसुन्दरत्वमावेदितं भवति ॥ २१ ॥

हिन्दी—महाआव्यके स्वरूपनिर्वचन-प्रसङ्गमें पहले कहा गया है—'चतुरोदासनायकम्' इस विशेषणमें आनेवाला नायकपद प्रतिनायकका भी उपलक्षण माना जाता है, फलतः यह सिद्ध हुआ कि महाकाव्यमें नायक. प्रतिनायक, उभयका वर्णन अपेक्षित है, उसमें विचारणीय यह है कि किसका वर्णन पहले किया जाय ? इस सम्बन्ध में दो प्रकार आश्रित होते आये हैं, पहला प्रकार यह है कि पहले नायकके गुण-शीर्य-कुल-समृद्ध यादिका विश्वद वर्णन करके बादमें प्रतिनायकका वर्णन किया जाय और नायकके द्वारा उसके निराकरण-उच्छेदका वर्णन किया जाय। यह प्रकार स्वभावतः सुन्दर होता है, क्योंकि काव्यका सर्वोच्च प्रयोजन 'सदुपदेश' माना जाता है, वैसा वर्णन करनेसे वह सिद्ध होना है। जैसे रामायणमें पहले रामचन्द्रका वर्णन किया गया है, वादमें रावणका वर्णन, तथा रामके द्वारा उसके उच्छेदका वर्णन किया गया है, जिससे यह उपदेश गृहीत होता है कि 'रामकी तरह आचरण करना महा है, रावणकी तरह आचरण करना महा है, रावणकी तरह आचरण करना महा है, रावणकी तरह

# वंशवीर्यश्रुतादीनि वर्णयित्वा रिपोरिप । तज्जयान्नायकोत्कर्षकथनं च धिनोति नः ॥ २२ ॥

वंदावीर्येति—नायकवर्णने प्रकारद्वयमिति प्रागिभिहितं तत्रेकः प्रकारः पूर्वश्लोके प्रदर्शितः, सम्प्रत्यनेन श्लोकेन द्वितीयं प्रकारं प्रस्तौति-दंशवीर्येति । वंशः कुलमः वीर्यम् पराक्रमप्रकर्षः, श्रुतं शास्त्रज्ञानम्, श्रादिनौदार्यनीतिक्वत्वादिपरिप्रहः । रिपोः प्रतिनायकस्य श्रापि वंशवीर्यश्रुतादीनि वर्णयित्वा तज्ज्यात् तादशस्य प्रतिनायकस्य जयात् उच्छेदात् नायकोतकर्षस्य नायकश्रेष्ठत्वस्य कथनम् वर्णनम् नः अस्मान् धिनोति

प्रीणयति । त्र्यमाशयः — नायकवर्णनात् प्राक् प्रतिनायकवंशवीर्यश्रुतादीनि वर्णयित्वा तत्पश्चात् तादृशस्यापि प्रतिनायकस्य नायकद्वारोच्छेदो वर्ण्यमानो नायकस्यैव सारव-त्तातिशयं पृष्णातीति पश्चोऽयमस्मान् सविशेषमानन्दयति, यतो विजेतव्योत्कर्षवर्णनं हि विजेतुरुत्कर्षातिशयं गमयति । श्रयं च प्रकारः किरातार्ज्जनीये समादतः, तत्र हि दुर्योधननीत्यादिवर्णनपूर्वकं पाण्डवानामुत्कर्षप्रतिपादनं कृतम् । 'धिनोति नः' इत्युक्तवात्र स्वरुचिः प्रदर्शिता, तत्कारणं त्वत्र प्रकारे वस्तुवृत्तस्यानपलापो भवतीति, प्रतिनायक-वर्णनपूर्वकनायकवर्णनेन कविप्रतिभाचमत्कारश्च भवित स्फुटं इति च वोध्यम् ॥ २२ ॥

हिन्दी—नायक वंशादिवर्णन के पहले प्रतिनायक के कुल, पराक्रम, शास्त्र वाल वादि उत्कर्षका वर्णन कर लिया जाय, पीछे नायक का वर्णन हो और प्रतिनायक के संहारका भी वर्णन किया जाय, यह प्रकार मुझ (दण्डी) को बहुत अच्छा लगता है। तात्र यं यह है कि पहले प्रतिनायक का पूरा वर्णन कर लिया जाय, पीछे नायक के वर्णन से प्रारम्भ कर के उसके द्वारा प्रतिनायक के उच्छेदतक का वर्णन कर लिया जाय, यह दूसरा प्रकार मुझे अधिक पसन्द है, क्यों कि इस प्रकार में विजेतव्योत्कर्ध-वर्णन भी फलतः विजेताके उत्कर्ध-वर्णन में ही पर्यवसित होता है, इस प्रकार का वर्णन किराता जुंनीय में किया गया है। यहाँ पर एक आपित उठाई जा सकती है कि प्रतिनायक का लक्षण तो निम्न प्रकारका बताया गया है—

'लुब्बो धीरोद्धतः स्तब्धः पापक्वद् व्यसनी रिपुः ।' (दश्ररूपक) 'धोरोद्धतः पापकारी व्यसनी पतिनायकः' (साहित्यदर्पण) 'अन्यायवाँस्तदुच्छेद्य उद्धतः प्रतिनायकः' (नाट्यदर्पण)

फिर आप 'वंशवीयंश्वनादीनि' का वर्णन प्रमुख रूपसे प्रतिनायकमें किस तरह करना चाहते हैं ? इस आपित्तका समाधान यह है कि भाग्यवश प्रतिनायकका जन्म बड़े कुल में हुआ, पूर्वसंस्कारवश उसने शास्त्र भी पढ़े, परन्तु अपने अविनय-अविवेकके कारण सकल अन्य गुणों के होते हुए भी उसका विनिपत हुआ, यह सदुपदेशप्रदान इस प्रकारके परिप्रहमें अनायास सिद्ध होता है। वंशवीयंश्वतादिगौरवसम्पन्न होकर अविवेकपुरस्कार करनेवालेका पराभव अववर्यभावी है इस बानको प्रियत करानेके कारण ही आचार्य दण्डीने इस प्रकारको स्वाभिमत कहा है। इस प्रकारमें एक विशिष्ठता यह भी है कि इसमें वास्तविकताका अपलाप नहीं करना पड़ता। इसके अतिरिक्त इस प्रकारके आअयणसे कविकी प्रतिभाका चमस्कार भी प्रकट होता है॥ २२॥,

#### अपादः पद्सन्तानो गद्यमाख्यायिका कथा। इति तस्य प्रभेदो द्वौ तयोराख्यायिका किल ॥ २३॥

एवं महाकाव्यं निरूप्य क्रमप्राप्तं गयं निरूपयति—अपाद इति । पादो गणमात्रानियमितः पयतुरीयांशः तिद्भक्तः त्रपादः गणमात्रानियमवर्जित इत्यर्थः । एतादशः
पदसन्तानः स्रुप्तिङन्तपदसमुदयो गयमित्याख्यायते । श्रस्य गयस्य—मुक्तकवृत्तगिन्धचूर्णकोत्कलिकाप्रायनामकाश्चत्वारो भेदाः सन्ति, तेऽपि कथाख्यायिकयोरेवान्तर्भवन्तीति
ताननुपन्यस्य कथाख्यायिकारूपं भेदद्वयं निर्वक्ति—इति तस्येति । तस्य गयस्य द्वौ प्रभेदौ,
कथा, श्राख्यायिका चेति । तत्र प्राचीनोक्तं कथाख्यायिकयोर्लक्षणमयं दृष्यिष्यति, तदुपकमते—तयोरिति । तयोः कथाख्यायिकयोर्मध्ये श्राख्यायिका एवंलक्षणा प्राचीनैरुक्तेति
भावः । प्राचीनमतानुसारिणा भामहेन कथाख्यायिकयोर्लक्षणमधिकृत्योक्तम्—

प्रकृतानाकुलश्रव्यशब्दार्थपदवृत्तिना । गद्येन युक्तोदात्तार्था सोच्छ्वासाख्यायिका मता ॥ वृत्तमाख्यायते यस्यां नायकेन स्वचेष्टितम् । वक्त्रं चापरवक्त्रं च काले भाव्यर्थशंसि च ॥ कवेरभिप्रायकृतेरङ्कनैः कैश्चिदङ्किता । कन्याहरणसङ्म्रामविप्रलम्भोदयान्विता ॥ न वक्त्रापरवक्त्राभ्यां युक्ता नोच्छ्वासवत्यपि । संस्कृतं संस्कृता चेष्टा कथापत्रंशभाक् तथा ॥ श्चन्यैः स्वचितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते । स्वगुणाविष्कृतिं कुर्यादभिजातः कथं जनः ॥ श्चनिवन्धं पुनर्गाथाश्लोकमात्रादि तत् पुनः । युक्तं वक्त्रस्यभावोक्त्या सर्वमेवैतदिष्यते ॥ तदेवं प्राचीनाः कथाऽऽख्यायिकयोलिक्षणमाख्यातवन्तः । श्चत्रास्य लक्षणभेदस्य स्वान-भिमतत्वस्चनाय किलशब्दप्रयोगो बोध्यः ॥ २३ ॥

हिन्दी—गणमात्रानियत पद्यतुरोयभाग पाद कहा जाता है, उससे रहित पद-सुबन्ति तिङ्ग्त समुदाय—को गद्य कहते हैं, अर्थात जिस सुबन्त-तिङ्ग्त-पद-समुदायमें गणमात्रानियत पाद नहीं हो, उसको गद्य कहते हैं। उसके दो भेद हैं—अ।रुयायिका एवं कथा। उनमें आख्यायिकाका लक्षण यह है (जो आगेके छोकमें कहेंगे)। प्राचीनोक्त आख्यायिका तथा लक्षणोंकी अतिप्रसिद्धतासूचनार्थ इस भेदप्रकाशक छोकमें 'किल' शब्दका प्रयोग किया गया है, उसके स्वानिभातत्वको वही किल शब्द प्रकट करता है।। २३।।

## नायकेनैव वाच्यान्या नायकेनेतरेण वा। स्वगुणाविष्क्रियादोषो नात्र भूतार्थशंसिनः॥ २४॥

प्राचीनाः कथाख्यायिकयोभेंदं स्वमुखवाच्यत्वतदभावाभ्यां प्रयोजयतः, ऋर्यात् कथाख्यायिकयोराख्यायिका स्वयं नायकेन वाच्या, अन्या कथा नायकेन तदितरेण वा केनापि पुरुषेण वाच्या। एवं च आख्यायिकायां नायकमात्रस्य वक्तृता, कथायां त्वंशभेदेन नायकस्य तदितरस्य च पुरुषस्य वक्तृतेति प्राचीनाभिमतलक्षणाशयः। वन्वेवं प्राचीनलक्षणे नायकेन निजवृत्तकथनं स्वविकत्यना स्यात्, तच न युज्यते, यथोक्तमत्र प्रसङ्ग भामहेन—'स्वगुणाविष्कृतिं कुर्योदभिजातः कथं जनः' इति चेत्तत्राह—स्वगुणाविष्क्रियति। भूतार्थशंसिनः यथार्थव्याहारिणो नायकस्य स्वगुणाविष्क्रिया निजनुणवर्णनम् न दोषः, स हि यथार्थवक्तृत्वेन स्वमपि गुणमाविष्कृत्वेत्र दुष्यति, स्वगुणस्य प्रसङ्गागतस्य वस्तुसतश्वाभिधानस्यात्मविकत्थनानन्तर्गतत्वात्, असति प्रसङ्ग अतिशयोक्तिपृवेकं स्वगुणख्यापनमेव दोषाय भवति, न तु सति प्रसङ्गे वास्तवगुणाभिधानं दोषा-येति। एतावत्पर्यन्तं कथाख्यायिकयोः प्राचीनं लक्षणं व्याख्यातम् ॥ २४॥

हिन्दी—कुछ लोग ऐसा भेद मानते हैं कि आख्यायिकामें नायक अपनी कथा अपने मुँहसे कहता है और कथामें नायक स्वयं भी कहता है या दूसरे ही कहते हैं। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि कथामें नायक अपने मुँहसे अपनी वर्णना कर लेता है। यहाँपर कुछ लोग यह आशक्का प्रकट करते हैं कि उच्चवंशीय कथानायक अपने मुँहसे अपना वर्णन किस प्रकार करेगा ? आत्मवलाधा करना भले आदमीको किस प्रकार पसन्द आवेगा? इसी शक्कां उत्तरमें आचार्य दण्डीने पूर्वोक्त इलोकका उत्तरार्थ कहा है, उसका अर्थ यह है कि अपनेमें वस्तुतः वर्षमान गुणीका वर्णन तो आत्मवलाधा नहीं है। आत्मवलाधा तो

१. नायकादितरेण।

अवर्त्तमानगुणप्रख्यापनको कहते हैं, वस्तुसद्गुणोंका वर्णन करनेसे नायकमें आत्मश्लाधाका दोष नहीं लगेगा । इस तरह कथा एवं श्वाख्यायिकामें प्राचीनोक्त भेद बताया गया। श्वागेके श्लोकमें इस मतका विरोध किया जायगा॥ २४॥

## अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राष्यन्यैष्द्रीरणात् । अन्यो वक्ता स्वयं वेति कीदग् वा भेदलक्षणम्' ? ॥ २५ ॥

प्राचीनैः कथाऽऽख्यायिकयोर्लक्षणनिरूपणप्रवृत्तैः कथायां नायकस्य वक्तृत्वं तथाऽऽ-ख्यायिकायां तदितरस्य तथात्वमङ्गीकृतं, तदितः पूर्वमुपपादितं सम्प्रति तद्पनुदिति—अपि तिद्वित् । तत्राख्यायिकायामपि अन्यैः नायकभिन्नैरुदीरणात् वर्णनात् अनियमः आख्यायिका नायकेनैव वाच्येति प्राचीनोक्तनियमभङ्गः अपि दृष्टः । अयमाश्यः-आख्यायिकायां नायक एव वर्णयेदिति नियमो न व्यावहारिकोऽन्यैरपि वर्णनस्य कृतस्य दर्शनात, एवं च नायं नियम इति । ननु नायकेतरकृतवर्णनसङ्गावात् कथात्वमेव घटतां मास्तु तथाभूतस्य गद्यकाव्यस्याख्यायिकाखपत्वं तत्राह—अन्यो वक्तित । कथायामन्यो वक्ता तयाऽऽख्यायिकायां स्वयं वक्तित भेदकारणं भिन्नत्वप्रत्ययहेतुः वा कीदक् १ न युक्तमिदं भेदकथनम् । स्वल्पवैलक्षण्यकृत एवानयोभेदो युक्तः, न वक्तृ-वैलक्षण्यकृत इत्याशयः॥ २५॥

हिन्दी—प्राचीनोंने कथा और आख्यायिकामें यहा भेद बताया है कि आख्यायिकाका नायक स्वयं अपनी कहानी प्रस्तुन करता है और कथामें कहीं नायक स्वयं अपनी कहानी कहाती कहाता है और कहीं दूसरे भी उसकी कथाका वर्णन कर लेते हैं, यह भेद सक्कत नहीं है, क्योंकि देखा गया है कि आख्यायिकामें भी दूसरेके द्वारा कथा प्रस्तुत को गई है। यहाँपर यह शक्का हो सकती है कि जिस आख्यायिकामें दूसरेके द्वारा वर्णन किया गया है उसे कथा ही में अन्तर्भृत कर लिया जाय? इसका उत्तर यह है कि कथाख्यायिकामें जब वक्तुव्यवस्था हो तब न ऐसा मानां जाय, एकमें यह वक्ता दूसरेमें वह वक्ता इस तरहका भेदक धर्म क्यों माना जाय? स्वरूप भेद ही इनके भेदक हैं, वक्तुभेद नहीं ॥ २५॥

## वक्त्रं चापरवक्त्रं च सोच्छ्वासत्वं च भेदकम् । चिद्धमाख्यायिकायाश्चेत्प्रसङ्गे न कथास्वपि ॥ ६६ ॥

एवं प्रागुक्तरलोकेन वक्तृभेदकृतं कथाख्यायिकयोभेंदं निषिध्य वक्त्रापरवक्त्रच्छन्दोनिवेशादिकृतं भेदमपि प्रतिषेद्धुमुपक्रमते- वक्त्रञ्जति । वक्त्रम् अपरवक्त्रमिति च छन्दोभेदो 'वक्त्रं नाद्यानसौ स्यातामब्धयोऽनुष्टुमि ख्यातम्' इति वक्त्रलक्षणम् । 'अयुन्नि
ननरला गुरुः समे तदपरवक्त्रमिदं नजौ नरौ' इति वापरवक्त्रलक्षणम् । केचितु—
'वैतालीयं पुष्पितायां चेच्छन्त्यपरवक्त्रकम्' इत्याहुः । उच्छ्वासः कथाशव्यवच्छेदसंज्ञा, स
एव कचिदाश्वास इत्युक्तः, तत्सहितत्वं सोच्छ्वासत्वम् (एतत्त्रयम्) भेदकम्
कथात आख्यायिकाया वैलक्षण्यप्रत्यायकम् चिह्नमिति चेत् तन्न युक्तियुतं वचः,
प्रसङ्गतः कथायामपि वक्त्रापरवक्त्रयोनियेशस्य सम्भवात् । अयमाशयः—कथायामायौ
निबन्धुमध्यवसितस्य कवेर्मनसि 'आर्या वक्त्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्' इति

१. कारणम्।

स्मृत्वा वक्त्रापवक्त्रयोनिबन्धस्य प्रवृत्तिर्यदि जायते तदा सा नैव दोषाय भवति, कथायां वक्त्रापवक्त्रयोरिनवेशस्य मुर्खतः केनाप्यशिष्टत्वात् अपितु—'आर्या वक्त्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्' इति सामान्यत एव निर्विष्टत्वात् । एवमेव सोच्छ्वासत्वमि न भेद-निर्णयक्तरम्, लम्भः कथायाः परिच्छेदस्य संज्ञा, उच्छ्वासश्च आख्यायिकायाः परिच्छेदस्य संज्ञेति विशिष्य न व्यवस्थितम्, तयोः संज्ञयोभिन्नत्वेऽपि संज्ञिनोरिभन्नत्वात्, न हि कलशघटरूपसंज्ञाभेदेन घटरूपसंज्ञिभेदः प्रतीयते । हूपभेदो हि घटपटयोभेदको न संज्ञाभेदः, संज्ञाभेदेऽपि कलशघटयोरिभन्नत्वात् । तस्मादेतत् भेदकरणमृजुधिया-मृजुधीत्वमात्रप्रत्यायकमेवेति । तदेव वच्यति पुरः तदिति ॥ २६ ॥

हिन्दी—प्राचीनाचार्योंने कथा तथा आख्यायकामें भेद करनेके लिये यह व्यवस्था की थी कि आख्यायकामें परिच्छेदोंको उच्छवास शब्दसे व्यवहृत किया जाता है और कथामें छम्भक आदि अभिधानोंसे, इसी प्रकार आर्था छंदसे आख्यायकामें काम लिया जाता है और वक्ष्म तथा अपरवक्ष्म छंदोंसे कथामें व्यवहार किया जाता है, परन्तु यह व्यवस्था सक्कत नहीं है क्योंकि यह भेदचिह कथाकी तरह आख्यायिकामें भी निबद्ध हो सकते हैं, इनके भेदसे वस्तुभेद नहीं हो सकता। कथानिर्माणमें प्रवृत्त किव यदि इन चिह्नोंसे काम लेता है, तो वहीं किव आख्यायिकामें यदि अन्न चिह्नोंका प्रयोग करे तो इससे आख्यायिका तथा कथामें कुछ अन्तर नहीं होता। रह।

## आर्यादिवत् प्रवेशः किं न वक्त्रापरवक्त्रयोः। भेदश्च दृष्टो लैम्भादिरुच्छ्वासो वास्तु किं ततः॥ २७॥

कथायामपि श्रार्यादिवत् वक्त्रापरवक्त्रयोः प्रवेशे किं बाधकम् १ प्रसङ्गतः कदाचिदार्यानिबन्धने प्रसक्तः कविर्वक्त्रसमरणेन तयोर्निबन्धनं कुर्याच्चेत् न तहोषाय जायते । कथा वक्त्रापरवक्त्ररहितैव स्यादस्यार्थस्य स्पष्टं केनाप्यनुक्तेः । एवमेव लम्भादिकृतभेदस्यापि श्रयुक्तत्वं बोध्यम् ॥ २०॥

हिन्दी—कथाकान्यमें भी आर्या आदिकी तरह वनत्र तथा अपरवनत्र नाम छन्दों के समावेशमें कुछ वाधक नहीं है। फलतः कथा तथा आख्यायिका उमयत्र आर्या, वनत्र, अपरवनत्र हन तीनों वृत्तीं का यथेच्छ प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार लग्भक, उच्छ्वास आदि भी इनमें भेद नहीं सिद्ध कर सकते। कथामें भी लग्भक, उच्छ्वास आदि संद्यासे प्रकरणविच्छेद विधा जा सकता है और आख्यायिकामें भी, इस अवान्तर भेदोंसे कथा तथा आख्यायिकामें कुछ भेद सिद्ध होते नजर नहीं आते हैं। इस प्रकार आचार्य दण्डीने कथा तथा आख्यायिकामें कुछ भेद नहीं माना है, संद्याभेदको घटकल्यादिभेदवत अप्रयोजक बताया है॥ २७॥

## तत् कथाऽऽख्यायिकेत्येका जातिः संज्ञा द्वयाङ्किता । अत्रैवान्तर्भविष्यन्ति रोषाश्चाख्यानजातयः ॥ २८॥

तत् तस्मात् संज्ञाभेदस्याश्रयोजकत्वात् कथा द्याख्यायिका चेति संज्ञाद्वयाङ्किता नामदितयाभिधीयमाना एका जातिः तुल्यः पदार्थः। कथाया द्याख्यायिकायाथ्य भेदो नास्ति, नामभेदस्त्वप्रयोजक इत्यर्थः। एवं कथाऽऽख्यायिकयोरभेदं प्रतिपाद्य खण्डकथा, परिकथा, कथालिका, इत्यादीनामपि परेक्कानां कथायामेवान्तर्भावं बोधियतुमाह—

१. प्रयोगः । २. लम्बादिर् ।

अञ्चेति । शेषा उक्तायाः कथाया श्रितिरिक्ता श्राख्यानजातयो गद्यकाव्यानि अत्र कथायामेव अन्तर्भविष्यन्ति समावेद्यन्ति । ता अपि नाममात्रभेदभाजः कथा एवेत्यर्थः । अपिनपुराणे —कथादिरूपप्रस्तावे पश्चप्रकारता गद्यकाव्यानामभिहिता, तथा चोक्त तेनैव—

'त्राख्यायिका कथा खण्डकथा परिकथा तथा। कथालिकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यञ्च पद्यथा॥'

दण्डी तु सर्वानिष गयभेदान् कथायामेवान्तर्भावयति, तदिदं तस्य प्रौढिवादमात्रम्, सम्प्रदायपरिपन्थित्वात्तथाऽभिधानस्येति बोध्यम् ॥ २८ ॥

हिन्दी— तथा और आख्यायिका यह के कल संबाभेद है, संबाओ के भिन्न होनेसे भी संबी— वाच्य अर्थमें भेद नहीं होता, जैसे घट-कलशरूप संबाभेद होनेपर भो वाच्यार्थं एप कम्बु-प्रीवादिमत्पदार्थं विशेषमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है, उसी तरह कथा-आख्यायिकारूप संबाभेद होनेपर भी गणकाव्यरूप वाच्यार्थं में कुछ भी अन्तर नहीं है। इसी प्रकार खण्डकथा, परिकथा, कथालिका आदि गणप्रवन्धोंका भी आख्यायिकार्ने ही अन्तर्भाव समद्यना चाहिये॥ २८॥

#### कन्याहरणसंत्रामविप्रलम्भोदयादयः । सर्गवन्धसमा एव नैते वैशेषिका गुणाः॥ २९॥

केविदाचार्यः - 'कन्याहरणसंप्रामिवप्रलम्भोदयान्विता' इति प्राचीनोक्तिमनुसन्द्धानाः कन्याहरणादीनि विशिष्याख्यायिकायां वर्णनीयत्वेन स्वीकुर्वन्तो वर्णनीयकन्याहरणादि-भेदेन कथाऽऽख्यायिकयोभेदमातिष्ठन्ते, तदिष न युक्तम्, इत्याह—कन्याहरणिति । कन्याहरणमसम्पन्नपाणिप्रहणां कन्यां बलाद् हत्वा तया सह कियमाणो विवाहः' स हि राक्षसविवाहनाम्ना स्मृतिषु व्यपदिश्यते-यथोक्तं मनुना—

> 'हत्वा छिरवा च भिरवा च कोशन्तीं हदतीं हठात्। प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिहच्यते'॥ (३. ३३.)

समरः-युद्धित्रया। स च विप्रकारकः, समः, विषमः, समविषमः । तत्र समी द्वन्द्युद्धे चतुरङ्गयुद्धं च। द्वन्द्द्युद्धं यथा रामरावण्योः। चतुरङ्गयुद्धं यथा कुरुपाण्डवानाम्। विषमो यथा — रामस्य खरदूषणत्रिशिरोभिः सद्द। समविषमो यथा — महेश्वरार्जुनयोः किरातार्जुनीये। विप्रलम्भः - 'यत्र तु रितः प्रकृष्टा नामीष्टमुपैति विप्रलम्भोऽसौ दित लक्ष्मलक्षितः। स च पूर्वराणमानप्रवासकरुणाः मकश्चतुर्धा स्यात्। त्र्ययं विप्रलम्भः संभोगस्याय्युपलक्षकः, विप्रलम्भस्य संभोगवर्णनसापेक्षत्वात्। उदयः - सूर्याचन्द्रमसोः, नायकस्य वाऽभ्युद्धः। एते गुणाः सर्गबन्धसमाः महाकाव्यसदशाः। एते हि वर्णनीय-विधया महाकाव्य इव। ययते विषयाः महाकाव्य प्रयत्नवन्धविशेषेऽपि संभवन्ति तदा गयकाव्यमेदम्ते कथाक्ष्ये किमिति न भवेयुः। एषां वर्णनं नाख्यायिकामात्रे कियते किन्तु प्रयप्रवन्धेऽपि, तदिदं भेदकथनं न युक्तमिति भावः॥ २९॥

हिन्दी--आख्यायिकामें 'कन्याइरणसंप्रामिविष्ठम्मोदयान्विता' इस प्राचीनोक्तिके अनुसार-कन्याइरण-राक्षसिविवाइ, युद्ध, वियोग (संभोग), चन्द्रसूर्योदय, आदिका वर्णन होता है अतः इस वर्णनीय मेदसे कथा और आख्यायिकामें मेद सिद्ध है, इस तर्कका मो खण्डन इस कारिकामें किया गया है। यदि कन्याइरणादि वस्तु आख्यायिकामात्रनिष्ठ होते तब यह मेदक हो सकते थे, परन्तु यह कन्याइरणादि तो महाकान्यों में भी वर्णनीयतया स्वीकृत है, अतः इनके वर्णनसे आख्यायिका और कथाका भेद प्रमाणित नहीं किया जा सकता॥ २९॥

## कविभावकृतं चिह्नमन्यत्रापि न दुष्यति । मुखमिष्टार्थसंसिद्धौ के हि न स्यात् कृतात्मनाम् ॥ ३०॥

'क्वेरभिप्रायकृतैरङ्कनैः कैश्विदङ्किता' इति प्रतिपाद्यता भामहाचार्येण कथायां किश्वित्तादशं चिह्नं कविना निवेशनीयं येन कथाऽऽख्यायिकयोभेदः प्रमितः स्यादित्युक्तं, तद्दूष्यितुमियं कारिका। अन्यत्र कथातो भिन्नं पद्यप्रवन्धे महाकाव्यादौ । कविभावकृतम्-कविना स्वेच्छ्या निबद्धम् । तथा हि दश्यते महाकाव्येषु, शिशुपाठवधे प्रतिसर्गान्ते श्रीशब्दप्रयोगात् श्रयङ्कत्वम् , किरातार्जुनीयं च लद्मयङ्कत्वम् । यथा महाकाव्यादौ किवः स्वेच्छ्या श्रयङ्कत्वादिकं निवेशयति तद्वत् कथाभिन्ने आख्यायिकादौ यदि किमपि स्वाभिमतं चिह्नं निवेशयत्तेन न कापि त्रुद्धिः, तथा च न च तादशशालित्वं कथामात्रनियतं, महाकाव्यादौ तद्दर्शनादते न तादशं चिह्नं कथाख्यायिकयोभेदप्रमापकम् । तदियता परिकरेण कथाऽऽख्यायिकयोभेदो निरस्तः। तादशचिह्नस्य न कथाऽऽख्यायिकयोभेदप्रमापकम् । तदियता परिकरेण कथाऽऽख्यायिकयोभेदो निरस्तः। तादशचिह्नस्य न कथाऽऽख्यायिकयोभेदमात्रज्ञापनपरत्वं येन वैयथ्यं शङ्कयेत, किन्तु मङ्गलाद्यन्यप्रयोजनप्रमापकत्वमपीत्याह—मुखमिति । कृतात्मनाम् कृतिनाम् सूरिणाम् इष्टार्थसंसिद्धौ मङ्गलादिहपाभिभतार्थसम्पादने, मुखम्— उपायः, किन्न स्यात् , तादशं चिह्नं मङ्गलाव्यथं कृतं वेदितव्यम् , कथाख्यायिकयोभेदं बोधितुमित्यर्थः ॥ ३०॥

हिन्दी—आचार्य भामहने 'कवेरभिप्रायकृतैः कथनेः वैश्विदङ्किता' के अनुसार यह माना है कि कथामें किन अपनी इच्छाके अनुकूल जुछ चिह्न लगाते हैं (जैसे माघने अपने कान्यमें प्रतिसर्गान्तरलोकमें श्री शब्द लगाया, या किरातार्जुनीयमें भारिवने लक्ष्मी शब्द जोड़कर उसे लक्ष्मवह्न बनाया) यही कथा तथा आख्यायिकामें भेद मानना चाहिये, परन्तु यह बात यदि कथामावमें देखी जाती तब हम इसे कथासे आख्यायिका का भेद समझते परन्तु ऐसा नहीं है। इस तरहके चिह्न तो पद्यप्रवश्य महाकान्यों में भी दीखते हैं, तब मला इनसे कथा तथा आख्यायिका में भेद कैसे निर्णीत किया जा सबेगा। किन लोग इस तरहके चिह्न कथामें, आख्यायिकामें या महाकान्यमें यहाँ जी चाहे लगाया करते हैं, तब इससे जुछ फल मामहके मतमें नहीं होता। कृती किनगण चाहे जिस तरहके शब्द-प्रयोग द्वारा अपना अभीष्ट अर्थ मङ्गलादिकी सिद्धि कर लिखा करते हैं, उनकी वाणीपूजामें इतना सामर्थ्य होता है कि ये चाहे जिस शब्दसे अभिप्रेत अर्थ साम्र लिया करते हैं। ३०॥

## मिश्राणि नाटकादीनि तेषामन्यत्र विस्तरः । गद्यपद्यमयी काचिचम्पूरित्यभिधीयते ॥ ३१॥

द्याचार दिण्डिना 'गद्यं पर्यं च मिश्रं च तत् त्रिधैय व्यवस्थितम्' इति काव्यभेदकथन-प्रस्ताचे प्रतिपादितम् , तत्र गद्यपद्यचोः प्रभेदेषु निरुच्यमानेषु सम्प्रति कमप्राप्तं मिश्रं नाम प्रभेदं जिङ्गपियषुराह—मिश्राणीति । नाटकादीनि दश्यकाव्यानि मिश्राणि गद्यपद्योभयात्मकत्या मिश्राणि तत्पद्व्यपदेश्यानि, तेषां नाटकादिदश्यकाव्यानाम् श्रान्यत्र नाट्यशास्त्रादौ विस्तरः साङ्गं सरहस्यं च प्रतिपादनं कृतमस्तीति शोषः,

१. अन्यद्वापि। २. संसिद्धयै।

श्रतस्तानि तत एव परिज्ञानीयानीति भावः। एतच दृश्यात्मक्रमिश्रविषयम् , श्रव्या-त्मक्रमिश्रमाह—गद्यपद्यमयीति । काचित् गद्यपद्यमयी गद्यपद्यप्रचुरा मिश्ररचना चम्पूरिति श्रमिधीयते, पद्यप्राचुर्य गद्यसमकक्षत्याऽपेक्यते, श्रन्यथाऽऽख्यायिकादाविष कतिपयपद्यसद्भावेन मिश्रसंज्ञकत्वप्रसक्तिः । काचिदित्युक्त्या सर्वो गद्यपद्यप्रवन्धो न चम्पूपद्यतिपाद्यताई इति व्यक्षितं, तेन विषद्पदाभिलप्याया राजस्तुतेर्व्यवच्छेदः। तदुक्तं साहित्यदर्पणे—'गद्यपद्यमयी राजस्तुतिर्विषदमुच्यते' इति ॥ ३१॥

हिन्द्-आचार्य दण्डीने प्रारम्भमें कहा है कि—'गंडं पंडं च मिश्रं च तित्रधैव व्यवस्थितम्' इस प्रकार कान्यके तीन भेद कहे हैं, उनमें गंडा पंडं की प्रभेद-विवेचनाके हो जाने पर मिश्र-कान्यको विवेचना कर रहे हैं। नाटक भादि दृश्य कान्यको मिश्र कान्य कहते हैं, उनका विस्तृत विवरण नाट्यशास आदि अन्य प्रन्थों में है। श्रन्थकान्यों में ने कुछ मिश्र होते हैं, उन्हें चन्पूपदसे अभिहित किया जाता है। श्रन्थकान्यों के कुछ मिश्र भेदको चन्पू तथा कुछको विरुद्ध नामसे अभिहित करते हैं, यहाँ पर नाटकादि शन्दसे—नाटक, प्रकरण, भाग, समवकार, डिम, ईहामृग, अङ्क, वीथी, प्रहसन, यह दशरूपक तथा—'नाटिका श्रोटकं गोष्ठी सट्टकं नाट्यरासकम्। प्रस्थानो-च्छाप्यकान्यानि प्रेङ्कणं रासंकं तथा॥ संजापकं श्रोयदितं शिविषकं च विशािकका। दुमैक्किका प्रकरणी हरूछोशो माणिकेश्यि। अष्टादश प्राहुरूपरूपकाणि मनीविणः॥' हन अठारह उपरूपकोंका भी प्रहण जानना चाहिये। इन सभी रूपकों तथा उररूपकोंके छक्षण-उदाहरण साहित्यदर्पण प्रमृति प्रन्थों में पाये जाते हैं, वहीं से जानना चाहिये॥ ११॥

## तदेतद्वाद्धायं भूयः संस्कृतं प्राकृतं तथा। अपभ्रंदाश्च मिश्रं चेत्याहुरायाश्चतुर्विधम् ॥ ३२ ॥

इतः पूर्व गद्यपद्यमिश्रात्मकतया सारस्वतिवृग्ध्मितस्य त्रिप्रकारकत्वमुक्तं, सम्प्रत्य-नया कारिकया तस्य भाषाभे रेन चतुर्विधत्वमिभिधानुमुण्कमते तदेति । तत् एतत् प्रकान्तिनिरूपणं वाद्धयं सारस्वतं काव्यम् भूयः पुनः अपि संस्कृतम् तन्नाम्ना प्रसिद्धम् ; प्राकृतम्, अपश्रंशः, मिश्रम् , संस्कृतादिनानाभाषामयं चेति चतुर्विधम् प्रकारचतुष्टय-सनायम् आर्याः काव्यशास्त्रनिरूपणप्रवणा आहुः । संस्कृतपाकृतापश्रंशिमिश्रभेदेन सारस्वतं साम्राज्यं चतुर्धा विभक्तं काव्याचार्याः स्त्रोकुर्वत इत्यर्थः । तदुक्तं सरस्वतीकण्डाभरणे भोजराजेन—

> 'संस्कृतेनैव कोऽप्यर्थः प्राकृतेनैव चापरः। शक्यो योजयितुं किष्ठदपश्रंशेन वा पुनः॥ पैशाच्या शौरसेन्या च मागध्याऽन्या निबध्यते। द्वित्राभिः कोऽपि भाषाभिः सर्वाभिरपि कश्वन॥'

तदेवं भाषाभेदेन वाड्ययस्य चातुर्विध्यमुक्तम् ॥ ३२ ॥

हिन्दी—इसके पूर्व 'गद्यं पद्यं च मिश्रं च तत त्रिधैव व्यवस्थितम्' कहकर काव्यप्रपञ्चको तीन मार्गो में बाँटा गया था, अब उसी काव्यको माषाभेदसे चार प्रकारका बता रहे हैं / संस्कृत, प्राकृत, अपभंश प्रवं मिश्र। कुछ काव्य संस्कृतमें छिखे गये हैं, कुछ प्राकृतमें, कुछ अपभंश माषामें तथा कुछ संस्कृतादि विविध माषाओं के मिश्रणमें। इस प्रकार माषाभेद द्वारा काव्यप्रपञ्चका चतुष्प्रकारकरव सिद्ध होता है ॥ ३२ ॥

१. आप्ताः।

## संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः । तद्भवस्तत्समो देशीत्यनेकः प्राकृतकमः ॥ ३३ ॥

पूर्वकारिकायां संस्कृतादिभेदेन काव्यभेदः प्रदर्शितस्तत्र संस्कृतादिपदं व्युत्पादयति — संस्कृतमिति । देवी देवव्यवहार्या महिषिभः यास्कपाणिन्यादिभः अन्वाख्याता,प्रकृतिप्रत्य-यादिप्रदर्शनेन व्याख्याता वाक् संस्कृतमिति कथ्यते, नामेति प्रसिद्धिसूचकं पदम् । यास्का-दिनिक्तकारैः पाणिन्यादिव्याकरणाचार्येश्व प्रकृतिप्रत्ययादिप्रदर्शनिवधया व्युत्पादिता देवै-व्यवहारिवषयीकृता वैदिकलौकिक्षभेदेन द्विविधा संस्कृतमिति नाम्ना व्यवहियमाणा वागेका । तद्भवः संस्कृतादुत्पन्नः प्राकृतरूपः— हत्त, कण्ण प्रमृतिः । तत्समः संस्कृताभिन्नरूपः—कीरः, गौः, इत्यादिरूपः । देशी-तत्तद्देशरूढः, यथा-गजार्थे- 'दोध्घट'शब्दः, इति एवंरूपः प्राकृतकमः प्राकृतकमः प्राकृतकमः श्रकृतभाषाप्रपन्नः अनेकः बहुविधः । अयमाशयः— प्राकृतस्य तद्भवत्सम-देश्यादिरूपो नानाप्रकारकः प्रपन्नोऽस्तीति शेषः । प्राकृतपदस्य-प्राकृताः प्राम्याः, तैर्व्यवहृतम् प्राकृतमिति व्युत्पत्ति केचिदाहुः, अपरे प्रकृतेः संस्कृतादुत्पन्नं प्राकृतमिति प्राहुः । प्राकृतभाषायास्तद्भवादिरूपभेदेन त्रैविध्यमभिहितं भवति ॥ ३३ ॥

हिन्दी—पहली कारिकामें भाचार्य दण्डीने संस्कृतादि भेदसे कान्यप्रपञ्चके चार भेद बतलाये हैं, उन्हींका निर्वचन इस कारिकामें किया जाता है। संस्कृत उस भाषा का नाम है जिसे देवोंने अपने व्यवहार में उपयुक्त किया, तथा जिसे प्रकृतप्रत्ययादिषदर्शन द्वारा यास्कप्रभृति निरुक्तकार अथवा पाणिन्यादि आचार्यने साधित किया है। प्राकृत—साधारणजन जिसे व्यवहृत करें, अथवा को प्रकृति—संस्कृतसे उत्पन्न हो उसे प्राकृत कहते हैं। वह अनेक प्रकारके हैं, जैसे—तद्भव, जो प्रकृति—संस्कृतसे उत्पन्न हो उसे प्राकृत कहते हैं जो संस्कृतसे बना परन्तु बिलकुल संस्कृत तस्तम तथा देशी। तद्भव शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृतसे बना परन्तु बिलकुल संस्कृत ही नहीं रह गया हो, जैसे इस्तके स्थानमें 'हत्त' कर्णके स्थानमें 'कण्ण। तत्सम उसे कहते हैं जिसमें आकार परिवर्त्तन नहीं हुआ हो, कैवल विमक्तिच्युत हो, जैसे 'कीर' 'गो' आदि। दिशी शब्द वह है जिसका मूल संस्कृत दुईंय हो, जैसे—'दोध्वट', 'मीनी'॥ ३३॥

#### महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः। सागरः स्किरलानां सेतुवन्धादि यन्मयम् ॥ ३४॥

प्राकृतभाषासु प्रकर्षापक्षणें प्रतिपादयति—महाराष्ट्रेति । महाराष्ट्रं नाम स्वनामस्वातो दक्षिणापथवर्ती देशविशेषः, तदाश्रयाम् तहेशवासिलोकव्यवहृतां भाषां वाचं
प्रकृष्टं सर्वोत्तमं प्राकृतं विदुः, महाराष्ट्रदेशवासिजनैरादौ व्यवहृतां भाषां प्राकृतेषु प्रकृष्टं
प्राकृतं विद्वासो विदुरित्यर्थः । महाराष्ट्रपाकृतस्य सर्वोत्कृष्टप्राकृतभाषात्वे कारणमाह—
सागर हृति । यन्मयम् यस्यां महाराष्ट्रपाकृतभाषायां निवद्धं सेनुबन्धादि सेनुबन्धनामकं
प्रवरसेनकविकृतं काव्यं तदादि तत्प्रमृति काव्यं स्कृतिस्त्रानां चमत्कारपूर्णवचवानां
निधिः, यथा सागरे महार्घमणयो भवन्ति, तथेव महाराष्ट्रभाषानिबद्धं सेनुबन्धादौ काव्यविशेषे चमत्कारकरोक्तयो वाहुल्येनोपलभ्यन्तेऽतो महाराष्ट्रदेशीयं प्राकृतं सर्वोत्कृष्टमिति
तात्पर्यम् । सेनुबन्धादीति स्त्रादिपदेन 'सत्तर्प्तई' प्रमृतिकाव्यरत्नानां प्रहणम् । एभिरेव
काव्यरत्नैः प्राकृतमुख्यत्वं महाराष्ट्रप्राकृतस्येति बोध्यम् ॥ ३४ ॥

१. मनीविभिः। २. तद्भवं तत्समं।

हिन्दी—प्राकृत अनेक प्रकारके हैं—महाराष्ट्री, शौरसेनी, गोडी, मागधी आदि। उनमें महाराष्ट्री-प्राकृत सर्वोत्तम है, ऐसा विद्वान् कहा करते हैं, क्योंकि उसी प्राकृतप्रभेद महाराष्ट्रीमें प्रवरसेन' नामक किवने 'सेतुबन्ध' नामक काव्य की रचना की है, 'सत्तर्वक्ष' प्रभृति प्रन्थ भी उसी प्राकृतमें लिखे गये हैं, जिन अन्थोंमें चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ मरी पड़ी हैं। 'सेतुबन्ध', 'सत्तर्वक्ष' प्रभृति उत्तम अन्योंकी भाषा होनेके कारण ही महाराष्ट्री प्राकृत सर्वश्रेष्ठ प्राकृत मानी जाती है। उन अन्योंकी श्रेष्ठता इसलिये कही जाती हैं कि उनमें चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ बहुतायतसे प्राप्त होती है। ३४।।

## शौरसेनी च गौडी च लाटी चान्या च ताहशी। याति प्राकृतमित्येव व्यवहारेषु सिन्निधिम् ।। ३५॥

शूरकेनो नाम कृष्णमातामहः प्रसिद्धस्तद्धिकृतो मथुरासिबहितो देशो भवति शूर-

सेनः, तदुक्तं भागवते— 'शूर्यसेनो यदुपतिर्मधुरामावसन पुरीम् । माधुराज् शूरसेनाँश्च विषयान् बुभुजे पुरा' ॥ शूरसेनपदमत्र तदेशवासिष्यपचर्यते, तथा च शूरसेनाभिधदेशवासिजनव्यवहार्यो प्राकृत-

भाषा शौरसेनी बोध्या।

गौडी ब्राकृतभाषा सा कथ्यते या गौडदेशवामिभिव्यविहियते, गौडो नाम वङ्गसमीप-वर्ती देशविशेषः, यदुक्तं शब्दकल्पदुमे---

'वङ्गदेशं समारभ्य भुवनेशान्तगं शिवे । गौडदेशः समाख्यातः सर्वविद्याविशारदः' ॥
लाटी लाटजनव्यवहार्याः, लाटश्च कर्णाटसिन्नहितो देशविशेषः, तथा चोक्तम्—

'ददौ तस्मै सपुत्राय प्रीत्या वीरवराय च । लाटदेशे ततो राज्यं स कर्णाटयुतो नृपः'।। तादशी महाराष्ट्रचादिसदशी तत्तदेशनाम्रोपलक्षिता अन्या मागधी अवन्तिजा

प्राच्या वा, तदुक्तं नाट्यशास्त्रे— 'मागध्यवन्तिजा प्राच्या शूरसेनार्धमागधी । बाह्योका दाक्षिणात्या च सप्तभाषाः प्रकीतिताः' ॥

एताः सर्वा श्रिप भाषाः प्राकृतिमिति, एवं प्राकृतनान्ना एव व्यवहारेषु नाट्यशास्त्र-साहित्यशास्त्रादिव्यवहारेषु सिन्धिं याति प्राप्नोति, श्राचार्याः सर्वा श्रिपीमा भाषाः प्राकृत-पदेनैव व्यपदिशन्तीति भावः ॥ ३५ ॥

हिन्दी—ग्रुरसेन नामके राजा कृष्णमातामहके रूपमें प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा शासित भूखण्डको श्रूरसेन कहा जाता है, यह मथुरापुरोके आसपास है, वहाँकी जनता जिस प्राकृतका प्रयोग करती हैं, उसे 'शौरसेनी' प्राकृत कहते हैं। इसी तरह लाटदेशस्य जनताद्वारा व्यवहृत भाषा लाटी कही जाती है। गौड देशकी भाषा गौडी कही जाती है, ये सभी देशनामोपलक्षित भाषाय नाट्यशास्त्र तथा साहिरयशास्त्र के व्यवहारों में प्राकृतनामसे व्यवहृत होती हैं।। ३५॥

## आभीरादिगिरः काव्येष्वपश्चंश इति स्मृताः । शास्त्रेषु "संस्कृतादन्यद्पभ्रंशतयोदितम्"॥ ३६॥

देशनामोपलक्षिता भाषाः प्राकृतपदाभिलप्या इत्युक्त्वा सम्प्रति जातिनामोपल-क्षितभाषाणामपश्रंशत्वमुपपादयति आभीरेति । श्राभीरा गोपास्तदादयः श्राभीर-१. इत्येवं। १. सन्निधः। ३. कान्ये। ४. श्रंश इतीरिताः। शबरशकचाण्डालादयः, तेषां गिरस्तद्व्यवहार्या भाषाः श्राभीरीशाबर्यादयोऽपश्चंश इति स्मृताः काव्येषु श्रपश्चंशपदबोध्याः । श्राभीरादिगिरां केवलं काव्ये एवापश्चंशपदबाध्यत्वं, शास्त्रेषु तु व्याकरणादिषु च्युतसंस्कृतीनाम् संस्कृतादन्यासां सर्वासामेव भाषाणां प्राकृतादीनामपश्चंशपदबोध्यत्विमिति । शास्त्रे संस्कृतमपश्चंशश्चेति द्वावेव प्रभेदौ, तत्र संस्कृतभिन्नमखिलमि श्रपश्चंशश्चरदप्रतिपाद्यमिति भावः ॥ ३६ ॥

हिन्दी—इससे पहलेवालो कारिकार्मे देशनामोपलक्षित सभी भाषाओंको प्राकृत-प्रमेद कहा गया है, जैसे महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी आदि। अब जातिनामोपलक्षित भाषाओंको अपभ्रंश्व कह रहे हैं। कान्यमें आभीर आदि जातियों द्वारा न्यवहत होनेवाली भाषायें अपभ्रंश्व मानो जाती हैं। परन्तु यह केवल कान्यविषयक नियम है, न्याकरणादि शाक्षमें तो अपभ्रंश संस्कृतसे मिन्न भाषासामान्यको कहा जाता है। पतज्ञलिने स्पष्ट कहा है कि यदि न्याकरणलक्षणहीन भाषाका प्रयोग होगा तो वह भाषा अपभ्रंश होगी, तथा उसके प्रयोक्ता म्लेच्छ समझे जायेंगे। देखिये—'बाह्मणेन न म्लेच्छितवे नापभाषितवे, म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः, म्लेच्छा मा भूमेत्यच्येयं न्याकरणम्' (महामाध्य-१-१-१)॥ ३६॥

#### संस्कृतं सर्गबन्धादि प्राकृतं स्कन्धकौदि यत् । स्रोसरादिरपभ्रंशो नाटकादि तुः मिश्रकम् ॥ ३७॥

भाषाभेदमभिधाय तत्तद्भाषाभेदेन पद्यप्रबन्धान् लक्षणमुखेन व्यवस्थापयिति— संस्कृतमिति । सर्गबन्धादि महाकाव्यादिकम्-संस्कृतम्-संस्कृतभाषायामेव निबन्धनीयं भवति, महाकाव्यखण्डकाव्यादि संस्कृतभाषायामेव विरच्यते नान्यस्यामिति प्रथम-पादार्थः । तथा चोक्तमाग्नेये—

'सर्गबन्धो महाकाव्यमारब्धं संस्कृतेन यत्। तद्भवं न विशेत्तत्र तत्समं नापि किञ्चन'॥

यथा—रामायणादि । स्कन्धकादि स्कन्धकः छन्दोविशेषस्तंद्विरचितं कान्यमिष स्कन्धकं, तत्प्राकृतम् प्राकृतभाषायामेव निवन्धनीयमिति द्वितीयपादार्थः । उक्तं चान्यत्र 'छन्दसा स्कन्धकेनैतत् कचिद्गलितकैरिप' । अस्योदाहरणं सेतुबन्धादि । श्रोसरो नामच्छन्दोभेदः, तद्प्रथितं कान्यमप्रशंशभाषायामेव विधातन्यम् , एतादशे च कान्ये सर्गाः कुडवकाभिधा भवन्ति, तदुक्तमन्यत्र—

'श्रपश्रंशनिबन्धेऽस्मिन्सर्गाः कुडवकाभिधाः। तथापश्रंशयोग्यानि च्छन्दांसि विविधानि च'॥

श्रपश्रंशभाषायां निबद्धं काव्यम् — कर्णपराक्रमादि । नाटकादि तु मिश्रकम् — नाना-भाषाभिर्मिश्रितं विधेयमिति यावत् । नाटकादौ पात्रभेदेन भाषानियम उक्तो यथा साहित्यदर्पणे —

> 'पुरुषाणामनीचानां संस्कृतं स्यात् कृतात्मनाम् । शौरसेनी प्रयोक्तव्या तादशीनां च योषिताम् ॥ श्रासामेव तु गाथासु महाराष्ट्रीं प्रयोजयेत् ।

3

१. स्कान्धादिकम्।

श्रत्रोक्ता मागधो भाषा राजान्तःपुरचारिणाम् ॥ चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्ठिनां चार्धमागधी । प्राच्या विदूषकादीनां धूर्त्तानां स्यादवन्तिका ॥ योधनागरिकादीनां दाक्षिणात्या हिं दीव्यताम् । शबराणां शकादीनां सावरीं सम्प्रयोजयेत्'॥

तदेवं भाषामेदेन काव्यलक्षणानि निरुक्तानि, तथा च महाकाव्यं संस्कृतमयम्, स्कन्धकं प्राकृतमयम्, श्रोसरादिरपभ्रंशमयः, नाटकादि तु नानाभाषामयमिति ॥ ३७॥

हिन्दी—इससे पूर्वमें भाषाका विमाग बताया गया है, इस कारिकामें भाषा-भेदसे पद्मप्रबन्धों के छक्षण स्थिर किये जाते हैं। सर्गवन्ध अर्थात महाकाव्य-खण्डकाव्य संस्कृतमें हो लिखे जाते हैं, स्कन्धक—एक प्रकार का दृत्त, उसमें लिखे गये काव्य प्राकृतमय हो होते हैं, इसी तरह ओसर आदि छन्दों में छिखे गये काव्यों को भाषा अपभंश भाषा ही होती है, नाटकों में सभी तरहकी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। नाटकों में पात्रभेदसे विविध भाषाका प्रयोग होता है, जिसकी व्यवस्था उपरकी टीकामें दी गई है।। ३७॥

कथा हि सर्वभाषाभिः संस्कृतेन च वध्येते । भूतभाषामयीं पाहुरद्भुतार्था बृहत्कथाम् ॥ ३८ ॥

महाकाव्ये संस्कृतमेव भाषा, स्कन्धकादिवृत्तानेबद्धे प्राकृतमेव, त्रोसरादौ पुनरपश्रंश इति काव्यप्रभेदप्रथमे पद्यकाव्ये भाषानियमं कृत्वा गद्यकाव्यगतं तित्रयममुपक्रमते — कथा हीति । कथालक्षणं प्रागुक्तं, सा हि कथा सर्वभाषाभिः सर्वविधाभिः प्राकृतभाषाभिः संस्कृतेन च बध्यते विरच्यते, कथायां भाषानियमो नास्तीत्यर्थः । तत्र संस्कृतभाषानिबद्धकथोदाहरणं कादम्बर्यादि प्रसिद्धमेव । संस्कृतेतरभाषानिबद्धकथोदाहरणप्रदर्शना-याह—भूतभाषिति । भूतभाषामयीम् पैशाचभाषयोपिनिबद्धाम् अद्भुतार्थाम् रमणीयवृत्त-घटिताम् वृहत्कथाम् नाम प्रन्थमाहुः । इयं वृहत्कथा सम्प्रति नोपलभ्यते, तदनुवादभुता वृहत्कथामञ्जर्योदयो प्रन्थाः प्रथन्ते ॥ ३८ ॥

हिन्दी—महाकान्यकी माषा नियमतः संस्कृत हो, स्कन्धकच्छन्दमें निर्मित कान्यकी माषा प्राकृत हो, ओसर प्रमृति छन्दोंके योग्य माषा अपभ्रंश होती है, इस प्रकार प्रथकान्योंकी माषाके विषय में निश्चय किया गया है, अंब इस कारिकामें गयकान्य-कथाको भाषाके विषयमें अपना विचार प्रकृट करते हैं। कथामें माषाका कुछ नियम नहीं है, कथा संस्कृत माषामें तथा अन्यान्य माषाओं में समानरूपसे लिखी जाती है। उदाहरणार्थ संस्कृतभाषानिबद्ध कथा 'कादम्बरी' एवं भूतमाषानिबद्ध कथा 'इहत्कथा' उपस्थित की जा सकती है। बृहत्कथा गुणाट्यकी रचना है, बह अपने मूल रूपमें प्राप्य नहीं है, उसके अनुवाद—बृहत्कथामजरा एवं कथासरित्सागर आदि मिळते हैं। ३८।।

लास्यच्छितिराम्पादि प्रेक्षार्थम् ईतरत् पुनः। श्रुव्यमेवेति सेर्षाऽपि द्वयी गतिरुदाहता॥ ३९॥

स्त्रीजनकृतं श्वज्ञाररसप्रधानं नृत्यं लास्यम्, तथा चोक्तम्— 'लासः स्त्रीपुंसयोर्भावस्तदहेँ तत्र साधु वा । लास्यं मनसिजोह्वासकरं मृद्रज्ञहासवत् ॥

१. कथापि । २. पट्यते । १. शल्यादि, साम्यादि, शम्पादि । ४. प्रेक्ष्यार्थम् । ५. आन्यम् । ६. सेनेषा ।

देव्ये देवोपदिष्टत्वात् प्रायः स्त्रीभिः प्रयुज्यते'। इति ।

'कोमलं मधुरं लाह्यं श्वज्ञाररससंयुतम् । गौरीतोषकरं चापि स्त्रीनृत्यं तु तदुच्यते'॥ इति च । छिलतं पुंनृत्यम् , तदुक्तं प्रेमचन्द्रेण—'पुंनृत्यं छिलतं प्राहुः' इति । केचित् छिलक-मिति पाठं प्रकल्पयन्तः—'छिलिकं छन्नना वृत्तं स्रयस्तद्विदो विदुः' इति च्छिलिकल्प्रणमुप-स्थापयन्ति । शम्पा पूर्वरङ्गान्तर्गतः वाद्यप्रयोगविशेषः, तदुक्तं नाव्यशास्त्रे—

'शम्पा तु द्विकला कार्या तालो द्विकल एव च।
पुनश्चैककला शम्पा सन्निपातः कलात्रयम्' ॥ इति ।
त्र्यादिना ताण्डवहङ्कीशरासकानां घहणम्, तत्र ताण्डवलक्षणमुक्तं यथा—
'वीररौद्ररसाधारमद्भुतं शङ्करियम् । पुरुषेण समारब्धं नृत्यं ताण्डवमुच्यते' ॥
त्रान्यच—

'उद्धतं तु महेशस्य शासनात् तण्डुनोदितम् । भरताय ततः ख्यातं लोके ताण्डवसंज्ञया'॥ हल्लीशकलक्षणं यथा—

> भण्डलेन तु यत् स्त्रीणां नृत्यं हक्कीशकं तु तत्। तत्र नेता भनेदेको गोपस्त्रीणां यथा हरिः'॥

हक्कीशमेव तालबन्धविशेषयुक्तं रासकमिति प्रेमचन्द्रशर्माणः। एतत् सर्वे लास्यादि प्रेक्षार्थम् श्रवलोकनमात्रफलम्, दश्यं कान्यमिति यावत्। इतरत्—इतः प्रेक्षार्थाह्वास्यादे-भिन्नम् महाकान्यादि श्रव्यमेव श्रवणमात्रलक्षणम् । उक्तश्चायमर्थो भोजराजेन यथा —

'श्रव्यं तत्काव्यमाहुर्यन्ने चयते नाभिनीयते ।

श्रोत्रयोरेव सुखदं भवेत्तदपि षड्विधम्' ॥ २-१५२

एवम् एषा ऋषि द्वयी गतिः द्विप्रकारा पद्धतिः प्राचीनैः कथिता । 'दश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्' इत्यादिना प्राचीनैः काव्यस्य भेदद्वयमुक्तमिति भावः ॥ ३९ ॥

हिन्दी—लास्य स्वीजनद्वारा प्रस्तुत किया गया श्वनारसप्रधान नृत्य लास्य कहा जाता है। छिलत पुरुषों द्वारा प्रस्तुत नृत्य छिलत शब्दसे व्यवहृत होता है। शम्या पृवंदन्नके अन्तर्गत वाद्यप्रयोगिविशेषको शम्या कहते हैं। आदि पदसे ताण्डव ह्छीशक तथा रासकका प्रहण होता है, ताण्डव अन्तर्गत वाद्यप्रयोगिविशेषको शम्या कहते हैं। आदि पदसे ताण्डव ह्छीशक तथा रासकका प्रहण होता है, ताण्डव अस नृत्यका नाम है जिसका आधार वीर, रौद्र तथा अद्भुत रस हो, जो शिवजीका अमीष्ट हो एवं पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। हछीश उस नृत्यका नाम है जिसमें बहुत-सी क्रियाँ एक पुरुषको नेता वनाकर मण्डलाकारमें खड़ी हो नृत्य प्रस्तुत करती हों। रासक हिंदी नामक नृत्यप्रभेदमें जब खास तालवन्धका प्रयोग होता है तब बहु रासक कहा जाता है। यह सकल लास्यच्छितशम्यादि केवल प्रेक्षार्थ-दृश्य है, इनके अतिरिक्त काव्य श्रव्य है, इस प्रकारसे प्राचीनोंने काव्यके दो प्रभेद कहे हैं। इससे पूर्व आचार्य दण्डोने पांच प्रयं च मिश्रं च तित्रयेव व्यवस्थितम्' गद्य, पद्य एवं मिश्र कहकर काव्यके तीन प्रभेद बताये है, उसी प्रसङ्को समाप्त करते समय प्राचीनोंके मत भो बता दिये गये हैं॥ ३९॥

अस्त्यनेको गिरां मार्गः सूक्ष्मभेदः परस्परम् । तत्र वैदर्भगौडीयौ वण्यते प्रस्फुटान्तरौ ॥ ४०॥

'वाचां विचित्रमार्गाणाम्' इत्यादिना पूर्व वाग्वैचित्र्यमुपकान्तमियता परिकरेण व्युत्पादितं सम्प्रति तासामेव वाचां रीतिभेदेन भिषतां बोधियतुमुपकमते जस्यनेक इति ॰ परस्परं सूक्तमभेदः स्थूलबुद्धिजनावेद्यपार्थक्यः—केवलं परिपक्कबुद्धिविभवमात्राव-गम्य पार्थक्यः—गिरां वाचां मार्गः रचनाप्रकारः त्र्रानेकः बहुविधः ग्रास्ति, तदुक्तं वामनेन—रीतिरात्मा काव्यस्य, विशिष्टपदरचना रीतिः सा च त्रिविधा— वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली चेति । विश्वनाथस्तु रीतीनां चातुर्विध्यमाह—

'पदसङ्घटना रीतिरङ्गसंस्थाविशेषवत् । उपकर्त्री रसादीनां सा पुनः स्याचतुर्विधा ॥
वैदर्भी चाथ गौडी च पाझाली लाटिका तथा'।

सरस्वतीकण्ठाभरणे रीतीनां षड्विधत्वमुक्तम्—
'वैदर्भी साथ पाञ्चाली गौडीयावन्तिका तथा। लाटीया मागधी चेति षोढा रीतिर्निगद्यते'।

श्रासां पुना रीतीनां लक्षणोदाहरणानि पुरो भाषाटीकायामुच्यन्ते। तत्र एताहराीषु

तिसृषु चतसृषु षट्सु वा रीतिषु वैदर्भगौडीये एव रीती प्रस्फुटान्तरे स्फुटभेदे, श्रन्यास्तु

मिश्रिताः, श्रतः स्वल्पभेदानामन्यासां रीतोनां विशेषवर्णनं विहाय सुकुमारविकटबन्धात्मक
तयाऽत्यन्तविसदशौ वैदर्भगौडीये रीती वर्ण्येते इत्याशयः॥ ४०॥

हिन्दी—'वाचां विचित्रमार्गाणां निवबन्धः कियाविधिम्' ऐसा कहकर जिस वाग्वैचित्र्यका उपक्रम किया गया था, वह रीतिभेदसे ही सम्भव होता है, रीतियों के भेदके विषयमें वामनने तीन भेद माने हैं—वैदभीं, गौडी और पाछाली। विश्वनाथ कविराजके मतमें रीतियों चार हैं— 'वैदभीं चाथ गौडी च पाछाली लाटिका तथा'। भोजराजने छः रीतियों कही हैं—

वैदभी साथ पाञ्चाली गौडीयाऽऽविन्तिका तथा । लाटीया मागधी चेति बोढा रीतिर्निगद्यते' ॥ उन रीतियोंके लक्षण-उदाहरण इस प्रकार हैं—

वैदर्भी-

लक्षण—'माधुर्यंव्यक्षकैवंणें रचना लिलतात्मिका। अल्पवृत्तिरवृत्तिवां वैदर्भों रीतिरिष्यते'॥ उदाहरण—'मनीषिताः सन्ति गृहेषु देवतास्तपः क वत्से क च तावकं वपुः। पदं सहेत अमरस्य पेलवं शिरोषपुष्पं न पुनः पतित्रणः'॥

गौडीया-

लक्षण—ओजःप्रकाशकैर्वणैर्वन्ध आहम्बरः पुनः । समासबहुला गौढी ......' उदाहरण—'चद्धसुलभ्रमितचण्डगदामिघातनिष्पीडितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । स्त्यानावनद्धवनशोणितशोणपाणिरुत्तसयिष्यति कचौरतव देवि भीमः' ॥

पाञ्चाली —
लक्षण — ' वर्णेः शेषेः पुनर्देये । समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता' ।
उदाहरण — 'मधुरया मधुनोधितमाधनीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया ।
मधुकराङ्गनया मुदुरुन्यदध्वनिमृता निमृताक्षरमुख्यो ।

लाटी—
लक्षण—'लाटी तु रीतिवेंदभी पाखाल्योरन्तरे स्थिता'।
लक्षण—'लाटी तु रीतिवेंदभी पाखाल्योरन्तरे स्थिता'।
लदाहरण—'भयमुदयित मुद्राभक्षनः पश्चिनीनामुद्रयगिरिवनालीवालमन्दारपुष्पम्।
विरह्निधरकोकद्वन्द्वन्ध्विमिन्दन् क्रिपितकपिकपोलकोडताल्रस्तमांसि'॥

आवन्तिका—

लक्षण-'अन्तराले तु पाञ्चालीवैदभ्योंगाँवतिष्ठते । सावन्तिका समस्तैः स्याद् दिन्नैक्षिचतुरैः पदैः' ।।

उदाइरण—'एतानि निस्सइतनोरसमञ्जसानि शून्यं मनः पिशुनयन्ति पदानि तस्याः । एते च नत्मेतरनः प्रथयन्ति तापमालम्बितोज्ञितपरिग्लपितैः प्रवालैः॥'

मागधी-

लक्षण—'पूर्वरीतेरिनर्वाहे खण्डरीतिस्तु मागधी।'

उदाहरण—'करिकवलनिहाष्टैः शाखिशाखाप्रपत्रैररुणसरणयोऽमी सर्वतो मोषयन्ते।

चिलतश्वरसेनारत्तगोश्वन्नचण्डध्विनचिकतवराह्व्याकुला विन्ध्यपादाः॥'

यहाँ रीतियों के लक्षण तथा उदाहरण दिये गये हैं, इनके विषयमें अधिक जानना हो तो
'सरस्वतीकण्ठामरण' आदि अन्थोंमें देखिये॥ ४०॥

श्लेषः प्रसादः समता माधुर्ये सुकुमारता । अर्थें व्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसमाधेयः ॥ ४१ ॥ इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः । एषां विपर्ययः प्रायो दश्येते गौडवरमेनि ॥ ४२ ॥

'तत्र वैदर्भगौडीयौ वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरौ' इति प्रतिज्ञातं लक्षणादिनोपपादयति—श्लेष इत्यादिभ्यां द्वाभ्यां कारिकाभ्याम् । श्लेषादीनां लक्षणानि वच्यति । एते दशापि गुणा प्रत्रोदिष्टाः । इति एते दशागुणाः श्लेषादयः वैदर्भमार्गस्य प्राणाः प्राणवत् स्थितिहेतवः स्मृताः भरतादिभिः स्वीकृताः, तदुकं भरतेन—

'श्लेषः प्रसादः समता समाधिर्माधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम् । श्रर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यार्थगुणा दशैते ॥'

एवं च श्लेषादिगुणगणशालिनी पदरचना वैदर्भीरीतिरिति लक्षणं पर्यवसन्नम् । एवं वैदर्भी निरूप्य गौडीं रीतिं निरूपयितुमाह—एषामिति । गौडवर्त्मनि गौडमार्गे गौडीय-रीतौ एषां गुणानाम् विपर्ययः व्यत्यासः, स च कुत्रचिदत्यन्ताभावरूपः कुत्रचिद्रातः सम्बन्धरूपश्च प्रायशो दृश्यते । प्राय इति वैदर्भगौडीयरीत्योः क्वचिद् श्चनवसेयभेदत्व-मपीति बोधयति, यथा प्राम्यत्वानेयत्वादिविषये द्वयोरेकविधत्वम्, यथोच्यते—'एवमादि न शंसन्ति मार्गयोरुभयोरिपं, 'नेदशं बहु मन्यन्ते मार्गयोरुभयोरिपं। श्चत एव गौडी श्चसमस्तपदेति केचित्प्रदर्शितवन्तः । इत्यं च वैदर्भी विरुद्धगुणवती पदरचना गौडीति लक्षणं पर्यवसितम् । तादशविरुद्धधर्मवत्त्वं च दोधसमासपरुषाक्षरप्राचुर्योद्धत्ययोगिरचना-विशेषशालित्वं बोध्यम् । उक्तश्च—

'समस्तात्युद्धटपदामोजः कान्तिगुणान्विताम् । गौडीयेति विजानन्ति रीतिं रीतिविचक्षणाः' ॥ पुरुषोत्तमोऽप्येवमाह—

> 'बहुतरसमासयुक्ता सुमहाप्राणाक्षरा च गौडीया। रीतिरनुप्रासमहिमपरतन्त्रा स्तोभवाक्या च॥'

तदयमत्र विवेकः एषु प्रागुक्तेषु दशसु गुणेषु श्लेषः, समता, सुकुमारता, श्रोजः इति, चत्वारः शब्दगुणाः, प्रसादः श्रर्थव्यक्ति, उदारता, कान्तिः, समाधिः एते पञ्चार्थगुणाः, माधुर्यं तूभयगुण इति दण्डिनो मतम् । वामनादयस्तु शब्दगुणा श्रर्थगुणाश्च प्रत्येकं दशेति बदन्ति ॥ ४१-४२ ॥

१. इस्यते ।

हिन्दी—द्वेष—
'श्व्यमस्पृष्टश्चैविल्यमल्पप्राणाक्षरोत्तरम् । शिविलं मालतीमाला लोलालिकलिला यथा' ॥

'प्रसादनत्प्रसिद्धार्थमिन्दोरिन्दीवरद्युति । लक्ष्म लक्ष्मी तनोतोति प्रतीतिसुमगं वचः' ॥ समता—

'समं बन्धेष्वविषमं ते मृदुस्फुटमध्यमाः । बन्धा मृदुस्फुटोन्मिश्रवर्णैविन्यासयोनयः ॥ कोकिळ।लापवाचाको मामैति मलयानिकः' ।

सुकुमारता-

'अनिष्दुराक्षरप्रायं सुकुमारमिहेष्यते । मण्डलीकृत्यवहाणि कण्ठैर्मधुरगीतिभिः । कलापिनः प्रनृत्यन्ति काले जीमृतमालिनि ।

अर्थेव्यक्ति-

'अर्थन्यक्तिरनेयत्वमर्थस्य इरिणोद्धृता । भृः खुरक्षुण्णनागासृगलोहितादुदधेरिति' । वदारता—

'उत्कर्षवान् गुणः कश्चिधिस्मन्तुक्ते प्रतीयते । तदुदाराह्ययं तेन सनाथा काञ्यपद्धतिः ॥ अर्थिनां कृपणा दृष्टिस्त्वन्मुखे पतिता सकृत् । तदवस्था पुनर्देव नान्यस्य मुखमीक्षते' ॥ सभुर्यं—

'मधुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः । येन माद्यन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुव्रताः' ॥ ओजः—

'भोजः समासभ्यस्त्वमेतद्भवस्य जीवितम् । पद्येऽप्यदाक्षिणात्यानामिदमेकं परायणम्' ॥ कान्तिः—'कान्तं सर्वजगत् कान्तं लौकिकार्थानतिकमात् ।'

समाधि-

'अन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना । सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः स्मृतो यथा । कुभुदानि विमीलन्ति कम्लान्युन्मिषन्ति च । इति नेत्रक्रियाध्यासाञ्च्या तद्वाचिनी श्रुतिः ॥'

इस तरह इन दश गुणोंके लक्षण-उदाहरण इसी प्रन्थमें यथास्थान लिखे गये हैं। इस प्रकार बताये गये यही दश गुण वेदमीं रीतिके प्राण—जीवनाधायक (स्वरूपोपपादक) कहे गये हैं। यह प्राचीन दशगुणवादी मत नाट्यसूत्रकार भरतसमिंधत है, भरतने—'काट्यार्थगुणा दशैते' कहकर अपनी राय साफ बता दी है, अतः 'माधुयों जःप्रसादाख्याख्यस्तेन पुनर्दश' यह काट्यप्रकाशकारका साटोप कथन सम्प्रदायिक्छ मानना चाहिये। इन दशिवध गुणोंमें इलेष, समता, सुकुमारता, ओज ये चार शब्दगुण हैं। प्रसाद, अर्थव्यक्ति, उदारता, कान्ति, समाधि वे पाँच कर्यगुण हैं, और माधुयं शब्दार्थोभय गुण है। ऐसा ही दण्डीका मत है। वामन आदि प्राचीन आचार्योने दश शब्दगुण और दश अर्थगुण पृथक्-पृथक् स्वीकार किये हैं, इस विषयों उनका प्रन्य दृष्टच्य है। इन गुणोंका होना वेदमीं रीतिका प्राण माना गया है। गीडी रीतिमें इन गुणोंका विपर्यय होता है, विपर्यय शब्दसे यहाँ अत्यन्तामाव और आंशिक सम्बन्ध दोनों विवक्षित हैं। गीडी रीतिमें इन गुणोंका सर्वात्मना अभाव मी होता है, और कुछ स्थलोंमें अंशतः इन गुणों का समावेश मी होता है। 'प्रायः' कहने से कुछ अंशोंमें दोनों रीतिओंकी समता मानी बाती है, जैसे 'ग्राम्यस्व' दोनों रीतियोंमें अवहय परिहार्य दोष माना गया है। ४१-४१।

शिलप्टमैस्पृष्टशैथिस्यमस्प्राणाक्षरोत्तरम् । शिथिलं मालतीमाला लोलालिकलिला यथा ॥ ४३ ॥

१. 'अस्पष्ट' इति रसगङ्गाचरे पाठः ।

त्रसपृष्टशैथिल्यम् श्रंशतोऽपि शैथिल्यमस्पृशत् यत् तत् रिलष्टम् रलेषगुणोपेतम् ,
यत्र वाक्यं शिथिलो वर्णविन्यासो न भवति तद् वाक्यं रिलष्टमित्यर्थः । शिथिलताविरहः रलेष इत्युक्तं तत्र शैथिल्यमेव किमित्यपेक्षायामाह—अव्प्रप्राणोति । श्रल्पप्राणाः वर्गाणां प्रथमतृतीयपश्चमा यरलवाश्च ते उत्तराः प्रधांना बहुला वा यत्र तादशम् श्रल्पप्राणा-क्षरोत्तरम् शिथिलम् , तदुदाहरणं यथा—मालतीमालेति । लोलालिकलिला सौरभाहरण-चपलत्रमर्भ्यामा मालतीमाला तदाख्यपुष्पस्रक् भातीति शेषः । श्रत्रोदाहरणेऽसंयुक्ताल्प-प्राणवर्णबाहुल्याच्छैथिल्यं स्पष्टम् । जगन्नाथपण्डितराजस्तु 'शिलष्टमस्पृष्टशैथिल्यम्' इति दिण्डलक्षणमुपन्यस्य तदित्यं परिष्करोति—'शब्दानां भिन्नानामपि एकत्वप्रतिभान-प्रयोजकः संहितयैकजातीयवर्णविन्यासविशेषो गाढत्वापरपर्यायः श्लेषः' । उदाहरित च—'श्रनवरतविद्दद्वमुद्दोहिदारिद्वयमाद्यद्विप्तपेहामदपौंघविद्वावणप्रौढ्यञ्चाननः' ॥ ४३ ॥

हिन्दी—जिस वावयमें शियिलता अंशतः भी नहीं आयी हो उसे श्विष्ट-श्वेषगुणयुक्त कहते हैं। शिथिलताकी परिभाषा यह है कि—अधिकसंख्यामें अल्पप्राण वर्ण हों। उसका उदारण यही है—'मालतीमाला लोलालिकलिखा'। इस उदाहरणमें असंयुक्त अल्पप्राणवर्णवाहुल्य विद्यमान है। श्वेषगुणके सम्बन्धमें आचार्योंने अलग-अलग अपने मत प्रकट किये हैं, मरताचार्यने स्वमावस्पष्ट किन्त विचारगह नवचनको श्लेष कहा है—

उनका लक्षण यों है-

'विचारगद्दनं यत्स्यात्रफुटं चैव स्वमावतः । स्वतः सुप्रतिबद्धं च विल्रष्टं ततः परिकीत्तितम्'। इसका जदाहरण दिया है:—

'स्थिताः क्षणं पक्ष्मस्य ताडिताधराः पयोधरोस्तेर्धानपातचूर्णिताः । बलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नामि प्रथमोदिनस्वः' ॥ इस लक्षणमें वामनादि आचार्योंको यह अरुचि मालुम पड़ी कि यह तो अभिधानाभिषेय पद्धति है

सन्दर्भरचना नहीं, इसी अरुचिको हृदयमें रखकर वामनादिने कहा— 'मस्णत्वं इलेषः, मस्णत्वं नाम यस्मिन् सित बहूनि पदानि एक पदवद् मासन्ते'। कहा है— यत्रैकपदवद्भावः पदानां भ्यसामपि । अनालक्षितसन्धीनां स इलेषः परमो गुणः'॥

इसका उदाइरण—
'अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।
पूर्वापरी तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिन्या इन मानदण्डः'॥
भोजराजने—'गुणः द्विश्वष्टपदता इलेष इत्यमिधायते'।
ऐसा लक्षण कहकर उदाहरण दिया है—

'उमौ यदि व्योम्नि पृथक्षवाहावाकाशगङ्गापयसः पतेताम् । तदोपमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः'॥

काव्यप्रकाशकारने-

'बहूनामिप पदानामेकपदवद्गासनात्मा इलेषः'। यह लक्षण लिखा है। इस इलेष नामक गुणका अर्वाचीन आचार्योंने ओजमें अन्तर्भाव माना है, साहित्यदर्पणमें लिखा है—

'इलेवः समाधिरौदार्यं प्रसाट इति ये पुनः। गुणाश्चिरन्तनैरुक्ता ओजस्यन्तभैवन्ति ते'॥ भोजराजने इसी इलेवको अर्थगुण भी माना है॥ ४३॥

अनुप्रासिया गौडैस्तिद्धं बन्धगौरवात् । वैदर्भैर्मालतीदाम लङ्कितं भ्रमरैरिति ॥ ४४ ॥ प्रागुदाहृतस्वरूपं शैथिल्यं वैदर्भा नाद्रियन्ते, किन्तु गौडास्तच्छैथिल्यं केवलमनुप्रासानुरागेण बहु मन्यन्ते, एतदुक्तमत्र कारिकायाम् अनुप्रासिध्या गौडेस्तिदृष्टम् इत्यंशेन । वैदर्भास्तु शैथिल्यरहितं शिलष्टं बन्धगौरवादोद्रियमाणाः श्लेषमुदाहरन्ति, मास्तितिदाम लिङ्कतं अमरेरिति । अत्र संयुक्तमहाप्राणवर्णविन्यासात् शैथिल्यं नास्ति । ततश्चास्पृष्टशैथिल्यतया भवतीदं श्लेषोदाहरणिमिति बौध्यम् ॥ ४४ ॥

हिन्दी—इससे पूर्वकी कारिकामें इलेषगुणके निर्वचनप्रसक्तमें शिथिलताका लक्षण-उदाइरण बताया गया है, वह शिथिलता गौड़ लोगोंको पसन्द है क्योंकि गौड़ लोग अनुप्रासके प्रेमी होते हैं। वैदर्भ लोगोंको वह शिथिलता मली नहीं लगती, अतः शिथिलतारिहत वर्णविन्यास- लिष्ट-इलेषगुणयुक्त—बन्धगौरवके कारण उन्हें अधिक प्रिय होता है। इलेषका उदाहरण— मालती दाम लिह्नतं अमरे:'। इस वाक्यमें संयुक्त महाप्राणवर्णवाहुल्य है, अतः यह इलेषगुण-युक्त है। ४४॥

## प्रसादवत् प्रसिद्धार्थमिन्दोरिन्दीवरद्युति । लक्ष्म लक्ष्मौ तनोतीति प्रतीतिसुभगं वचः ॥ ४५ ॥

प्रसादं नाम गुणं लक्षयित—प्रसादिति । प्रसिद्धार्थम् उभयार्थकशब्दस्याप्रसिद्धेऽथें प्रयोगे सित निहतार्थतारूपो दोष आपतेत्तद्वारणाय यत्र प्रसिद्धार्थकपद्प्रयोगः, तादशं प्रसिद्धार्थम्, अत एव च प्रतीतिसुभगं बोधसुन्दरम् अधिकपदत्वकष्टत्वादिदोष्परिहारेण झिटत्यर्थोपस्थापकं वचः प्रसाद्वत् प्रसादाख्यगुणोपेतम्, यथा—इन्दोरिति । इन्दोः चन्द्रमसः इन्दीवरद्युतिनीलकमलाभम् श्यामम् लद्म कलङ्कः लद्धमीं तनोति शोभां विस्तारयित । अत्रेन्दीवरादयः शब्दाः प्रसिद्धेष्वर्थेषु प्रयुक्ततया श्रुतिमात्रेणार्थबोधकाः अत्रत्यमुदाहरणं कालिदासीयं—'मिलनमिप हिमांशोर्लद्म लद्द्मीं तनोती'ति पर्यं स्फुट-मगुहरतीति विद्वांसो विभावयन्तु ॥ ४५ ॥

हिन्दी—जिस वाक्यमें ऐसे शब्दोंका प्रयोग किया गया हो जो सुनते ही अपना अर्थ प्रकट कर दें, वैसा वाक्य प्रसादगुण युक्त माना जाता है। अतः प्रसाद गुण का लक्षण यह है— 'प्रसिद्धार्थकपदप्रयोगेणार्थप्रतीती चेतः सन्तोषापादको गुणः प्रसादः'। उदाहरण—'इन्दोरिन्दी-बरधुति लक्ष्म छक्ष्मी तनोति' इस वाक्यके सभी शब्द शीघ अर्थप्रतीति करानेमें समर्थ हैं, क्योंकि इनमें कहीं भी निहतार्थत्वादि दोष नहीं है। प्रसादगुणका लक्षण भरतने यह कहा है—

वयानुक्तो बुधैर्यंत्र शब्दादर्थः प्रतीयते । सुखशब्दार्थसंयोगात प्रसादः परिकीर्त्यते? ।

उदाइरण दिया है—

यस्यादुरितगम्भीरज्ञ्चदंप्रतिमं गलम् । स वः करोतु निस्सङ्गमुद्यं प्रति मङ्गलम्' ॥ वानने प्रसादगुणमें शिथिछता तथा ओजका मिश्रण माना है, और लक्षण यह कहा है— 'श्लथत्वमोजसा युक्तं प्रसादं च प्रचक्षते'।

उदाहरण दिया है-

'कुसुमग्रयनं न प्रत्यग्रं न चन्द्रमरीचयो न च मलयजं सर्वाङ्गीणं न वा मणियष्टयः'।।
यहाँ एक सन्देइ होता है कि जैसे विरुद्ध-धर्म तेज-तिमिरका एक स्थानमें समावेश नहीं होता है उसी प्रकार शिथिलता और ओज इन दो विरुद्ध धर्मोका एक वाक्यमें समावेश किस प्रकार हो सकेगा ? इसका उत्तर वामनने यह दिया है कि जैसे करुण रसके नाटकोंको देखनेसे हुन्ह तथा सुख दोनोंका उदय एक साथ होता है, वहाँ पर विरुद्धसुखदुःखोमयसामानाधिकरण्य होता है, उसी प्रकार प्रसादमें शिथिलता तथा थोज इन दोनों विरुद्ध वस्तुओंका एकाधिकरण्य मान लिया जायगा। उनका वचन है—

करुणपेक्षणीयेषु सम्प्रवः सुखदुःखयोः । यथाऽनुभवतः सिद्धस्तयेवीजःप्रसादयोः' ॥
मोजराजने प्रसादके लक्षण उदाइरण इस प्रकार बताये हैं :—
लक्षण—'प्रसिद्धार्थपदस्वं यत् स प्रसादो निगधते' ।
उदाइरण—'गाइन्तां महिषा निपानसिललं शृङ्गेर्भुंहस्ताहितम्' ।
कान्य प्रकाशकारने प्रसादके लक्षण उदाइरण यों कहे हैं :—
लक्षण—

'श्रुतिमात्रेण शब्दात्तु येनार्थंप्रत्ययो मवेद् । साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणो मतः' ॥ उदाहरण—

'परिम्लानं पीनस्तनजवनसङ्गादुमयतः स्तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य इरितम् । इदं व्यस्तन्यासं स्त्र्यभुजलताक्षेपवलनैः कृशाङ्गयाः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयनम्' ॥ वाग्मट—'झटित्यर्थापकरवं यद्य प्रसत्तिः सोच्यते बुधैः' ।

विश्वनाथने—'चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः। स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च'॥

यथा—'सूचीमुखेन सक्तदेव कृतवणस्वं मुक्ताकलाप छुठिस स्तनयोः प्रियायाः। बागैः स्मरस्य शतशो विनिक्तत्तमर्मा स्वप्नेऽपि तां कथमद्दं न विलोकयामि'॥

यह लक्षण-उदाहरण दिया है।
पण्डितराज जगन्नाथने प्रसादका लक्षण-उदाहरण इस प्रकार लिखा है:
लक्षण—'गाढत्वशैथिल्याभ्यां न्युरक्रमेण मिश्रणं बन्धस्य प्रसादः'॥
उदाहरण—'किं बृमस्तव वीरतां वयममी यस्मिन् धराखण्डल,

क्रीडाकुण्डलितभ्रु शोणनयने दोर्मण्डलं पश्यति ॥ माणिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरेर्मृषासहस्रोत्करे-विन्ध्यारण्यगुहागृहावनिरुद्दास्तत्कालमुङासिताः'॥ उपर्युक्त प्रसाद शब्दगुण है। अर्थगुण प्रसाद भी कुछ बाचार्योने माना है।

> ब्युत्पन्नमिति गौडीयैर्नातिरुढमपीष्यते<sup>3</sup>। यथानत्यर्जुनाब्जनमसदक्षाङ्को वत्तक्षगुः॥ ४६॥

गौडानामत्रप्रसादे नात्यादरस्ते हि तदभावेऽपि काव्यत्वमातिष्ठन्ते, तदाह—व्युत्पझमिति । गौडीयैः गौडदेशवासिभिः नातिरूढम् अनितप्रसिद्धम् अपि निहतार्थतादिदोषयुक्तमिप व्युत्पन्नम् व्युत्पत्तियुतम् अवयवार्थयुक्तम् इति हेतोः इष्यते काव्यत्वेन स्वीक्रियते,
एतद्वाक्यं प्रसादगुणविरहितमतो न काव्यमिति गौडा न मन्यन्ते, ते हि बन्धगाइत्वसद्भावे
प्रसादराहित्येऽपि काव्यत्वमभ्युपगच्छन्तीति भावः । तदुदाहरति—अनत्यर्जुनेति ।
अनत्यर्जुनम् अनितधवलम् नीलं यद्ब्जन्मकमलं तेन सदक्षः समः अङ्कः कलङ्को यस्य
तादशः नीलक्रमलोपमकलङ्कधारी वलक्षगुः शुभ्रकरश्वन्द्रो भातीति शेषः । अत्रार्जुनशब्दः
कार्त्वीर्यतृतीयपाण्डवयोः प्रसिद्धः, श्वेते तु निहतार्थः, अवजन्मशब्दः कमलार्थेऽवाचकः,
उपमागर्भबहुन्नोहिणैव तद्रथेबोधसंभवात सदशशब्दोऽधिकपदतादोषदुष्टः, श्रुतिकदुश्च,

१. इडिमतीष्यते । १. अनम्यर्जुन ।

वलक्षगुराब्दोऽप्रयुक्ततादोषयुतः, एवंविधबहुदोषयुक्तापीयं रचना व्युत्पन्ना श्रवयवार्थादिना श्रयंबोधिकेति गौडास्तामाद्रियन्त इत्यर्थः । इत्यमत्र विचार्यते, प्रसादाभावेऽपि काव्यत्वमिति गौडा बादमाद्रियन्ताम् , परं सदोषाणामपि तेः काव्यत्वे स्वीक्रियमाणे रीतिप्रवाहोच्छेदः स्यादत एतादशीयमाचार्यदण्डिन उक्तिस्तदधिचेपमात्रदृष्ट्येति । उक्तं च प्रमचन्द्रमहाशयेन— 'वस्तुतस्तु वैदर्भपक्षपातितयेव मुक्तं ग्रन्थकृता, गौडानामपि दोषा- क्रीकारादिति ॥ ४६ ॥

हिन्दी-प्रसाद गुणका स्वरूप इससे पहलेवाली कारिकामें बताया गया है, उसी प्रसन्तमें गौड्सम्प्रदायकां मत इस कारिकामें प्रदिश्ति किया जा रहा है। गौड लोग 'नातिक्दम्-अनित-प्रसिद्धम् नेयार्थत्वादिदोषयुतम् अपि'-जिसमें नेयार्थत्वादि दोष हो, ऐसे काव्यको भी व्युत्पन्न-योगार्थवरित-किसो प्रकारसे स्वार्थबोधक होने के कारण काव्य मानते हैं। उनके मतमें नेयार्थत्वादि बोपके सद्भावमें-प्रसादके अभाव में भी यौगिकार्थके निकलते रहनेके कारण काव्यत्व अव्याहत रहता है, जैसे-अनत्यर्जुनाजन्म । इत्यादि । इस पद्यांशर्मे अनत्यर्जुन-अनतिधवल, नील, अव्जन्म-कमल के समान कलङ्कथारी इथामलकमलोपमकलङ्कशाली-वलक्षगुः-शुश्राशु चन्द्रमा इस तरह अर्जुन पद कार्त्तवीयं तथा पाण्डवमें प्रसिद्धार्थ है और श्वेतमें निहतार्थ है, अब्जन्म पद कमल अर्थमें अप्रसिद्ध है. उपमागर्भ बहुबीहिसे ही काम चल जाता, अतः सदृक्ष पद अधिक है, अतिकटु भी है, वलक्षगुः पद अप्रयुक्ततादोषयुक्त है, इस तरह नाना दोषयुक्त होने पर भी गौड़ लोग इसे योगार्थघटित होनेके कारण काव्य मानते हैं। उनके सम्प्रदायमें प्रसादके होने न होनेका कोई महत्त्व नहीं है। बन्धकी गाउतामात्रसे काव्यत्व अवाधित होना चाहिये। आचार्य दण्डीन स्वयं वैदर्भमार्गपञ्चपाती होनेके कारण गौडोंको इस कारिकार्मे निन्दित किया है। वर्रततः गौड़लोग भी दोषका आदर करके काव्यत्वके पक्षपाती नहीं हुआ करते, उनके मतर्मे प्रसादका होना अनिवार्य नहीं है, परन्तु इससे दोषका स्वीकार किया जाना नहीं सिद्ध होता. आचार्य दण्डीने गौडोंको नीचा दिखानेके लिए प्रीढिवादके रूपमें ऐसा कह दिया है ॥ ४६ ॥

## समं वन्धेष्वविषमं ते मृदुस्फुटमध्यमाः। बन्धा मृदुस्फुटोन्मिश्रवर्णविन्यासयोनयः॥ ४७॥

श्रयावसरप्राप्तां समतां लक्षयति — समिति । बन्धेषु काव्यसङ्घटनासु श्रविषमम् श्रविभिन्नम्, यादशो बन्धः प्रारम्भे तादश एव बन्धो यत्रोपसंहारे तादशं वाक्यम् समम् समतानामकगुणोपेतमिति यावत्। एवश्च येन बन्धेनोपकम्यते तेनैव बन्धेन समापनं समतेति पर्यवस्यति । तेषां बन्धानां भेदानाह — त इति । ते बन्धाः मृदुः कोमलः, स्फुटो विकटः, मध्यमः तदुभयमिश्रः तदेवं त्रिविधो बन्धः, तेषां स्वरूपमभिधातुमुपकमते — बन्धा इति । मृदुवर्णविन्यासयोनिर्मृदुः, स्फुटवर्णविन्यासयोनिः स्फुटः, मिश्रवर्णविन्यास-योनिश्च मिश्रः, मृदवो वर्णाः हस्वस्वरवर्णान्त्यदन्त्यव्यञ्जनरूपाः, स्फुटा विकटा वर्णा दीर्घ-स्वरौच्च्यठडशपसहाः, एषां मिश्रणे मिश्रा मध्यमाः, एषां विन्यासो योनिः कारणं येषां ते तथोक्ताः । श्रत्र वर्णशब्दोऽसमासदीर्घसमासमध्यमसमासानामप्युपलक्षकः, एवश्च त्रिविधवर्णसमासघटितानां बन्धानां त्रैविध्यात् तदुद्भाविता समताऽपि त्रिविधा, तत्र मृदुतायोनिं समतामुदाहरति—

'शिज्ञानमञ्जुमजीरचारुकाञ्चनकाञ्चयः । कङ्कणाङ्कभुजा भान्ति जितानङ्ग तवाङ्गनाः ॥'

विकटतायोनिं समतामुदाहरति—

'दोर्दण्डाश्चितचन्द्रशेखरधनुर्दण्डावभङ्गोद्यत
पृङ्कारध्वनिरायंबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिमः ।

द्राक् पर्यस्तकपालसंपुटमिलद्ब्रह्माण्डभाण्डोदर
श्राम्यित्पण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ।

मिश्रवर्णयोनिं समतामुदाहरति—

'मधुरया मधुबोधितमाधवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया। मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मद्ध्वनिश्ता निश्ताक्षरमुज्जगे'।।

एवञ्च वर्णीनां समासानां च त्रैविध्येन प्रबन्धत्रैविध्यम्, मृदुस्फुटमध्यमाभिधम्, तत्र मृदुतायोनिषु वैदर्भी रीतिः, विकटताख्यस्फुटतायोनिषु गौडीरीतिः, मिश्रतायोनिषु च पाञ्चालीति फलति ॥ ४७ ॥

हिन्दी—समता नामक गुणको परिमाधा बताते हैं—समम्—काञ्यसङ्घटनाको जिस तरहके बन्धसे प्रारम्भ करें उसी तरहके बन्धसे यदि समाप्त करें तब समता नामक गुण होता है, बन्ध तीन प्रकारको हैं—मृदु, स्फुट (विकट) एवं मिश्र, इनमें मृदुबन्ध उसे कहते हैं जिसमें मृदुवर्णविन्यास हो, मृदुवर्ण हैं—हरव स्वर, वर्गके अन्त्याक्षर एवं दन्त्य व्यञ्जन। स्फुटवर्णविन्यासवाले बन्धको स्फुट या विकट विन्यास कहते हैं, रफुटवर्ण हैं—दीर्धस्वर, ओष्ठयवर्ण एवं ठटश्चसह। इन दोनोंके मिश्रित विन्यासको मिश्रवर्ण कहते हैं। यहाँ पर मृदु, स्फुट, मिश्रवर्ण-विन्यासमे कमशः असमास, दीर्धसमास एवं अव्यक्तमासका मी उपलक्षण जानना चाहिये। इस प्रकार त्रिविधवर्णविन्यास एवं समाससे बद्धावित होनेवाली समता मी तीन तरह की होगी। यही तीन तरहको समता कमशः वैदर्भी, गौड़ी एवं पाञ्चाली रीतियोंका कारण बनती है। इनके उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं॥ ४७॥

कोकिलाऽऽलापवाचालो मामैति मलयानिलः । उच्छैलच्छीकराच्छाच्छनिर्झराम्भःकणोक्षितः ॥ ४८ ॥ चन्दनप्रैणयोद्गन्धिर्मन्दो मलयमारुतः ।

पूर्वोक्तस्वरूपायाः समताया उदाहरणत्रयं दर्शयति—कोकिलालापेति । कोकिलानाम् श्रालापो मधुरध्वनिस्तेन वाचालः स शब्दः मलयमारुतो माम् इति मद्भिमुखम्
श्रागच्छति, श्रत्र मृदुबन्धेन प्रारब्धस्य सन्दर्भस्य तेनैव बन्धेन समापनान्मृदुबन्धात्मिका
समता । उच्छलदिति । उच्छलन्तः उत्सर्पन्तो ये शीकराः जलिबन्द्वस्तैरच्छाच्छम्
श्रितिनिर्मलं यिन्नर्झराम्भः तस्य कर्णेबिन्दुभिरुक्षितः सिक्तः, श्रत्रापि मलयमारुतो मामेतीति
सम्बन्धनीयम् । श्रत्र विकटात्मकस्फुटबन्धेनोपकान्तस्य सन्दर्भस्य तेनैव समापनात्स्फुटबन्धविषया समता मध्यमसमतामुदाहरति—चन्द्नीति । चन्दनप्रणयेन चन्दनकाननसंस्रोण उद्गन्धः उद्गतसौरभः मन्दः श्रनत्युल्बणः मलयमारुतः 'मामेति' इति
क्रिययाऽन्वयः । श्रत्र प्रारम्भे स्फुटो बन्धश्वरमे च मृदुरिति मिश्रबन्धता ॥ ४८ ॥

हिन्दी—समता नामक गुणके तीनों प्रभेदों के उदाइरण बताते हैं — कोकिलेति । कोयलों की कूकसे मुखरित मलयानिल मुझे छू रहा है। इस पद्यार्थमागमें मृदुबन्धसे प्रारम्म किये

१. चरत्। २. प्रमुवो।

गये अर्थको उसी बन्धसे समाप्त किया गया है, अतः मृदु समता है। उच्छलदिति। उछलनेवाले जलकणोंसे रमणीय दीखनेवाले निझरजलसे सिक्त यह मलयमारुत मेरी तरफ उछलनेवाले जलकणोंसे रमणीय दीखनेवाले निझरजलसे सिक्त यह मलयमारुत मेरी तरफ आ रहा है। यहाँ पर विकटात्मक स्फुटबन्धसे उपकान्त सन्दर्भ उसी बन्धसे समाप्त किया गया है, अतः यह स्फुट समताका उदाहरण है। चन्दनेति०। चन्दन वनके सम्पर्कंसे सुगन्धिपूर्ण तथा धीरे अतः यह स्फुट समताका उदाहरण है। चन्दनेति०। चन्दन वनके सम्पर्कंसे सुगन्धिपूर्ण तथा धीरे बहनेवाल। मलयमारुत हमारी ओर आ रहा है इस पर्धाशमें मिश्रसमता है क्योंकि स्फुटबन्धसे प्रारम्भ करके मृदुबन्धसे समाप्त किया गया है। इस प्रकार आचार्य दण्डोने समताके तीन भेद बताये हैं। आचार्य भरतने समनाकी परिभाषा यह कही है—

'नातिचूर्णपदेर्युक्ता न च न्यर्थामिथायिभिः। न दुर्बोधा तैश्च कृता समस्वात्समता मता'।।
तथाच—परस्परिवभूषणो गुणमामः समतेति लक्षणं फलित। इसका उदाहरण दिया है—
'स्मरनवनदीपूरेणोढा मुद्दुगुंरुसेतुभियंदिपि विधृता दुःखं तिष्ठन्त्यपूर्णमनोरथाः।
तदिषि लिखितप्रख्येरक्तेः परस्परमुन्मुखाः नयननिलनोनालानीतं पिवन्ति रसं प्रियाः'॥
वामनके मतर्मे 'मार्गाभेदः समता' यही लक्षण है। उदाहरणमें दिया है—

'अस्त्युत्तरस्यां दिश्चि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । पूर्वापरौ तोयनिधी वशाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः' ॥

भोजराजने समताका रुक्षण कहा है—

'यन्मृदुप्रस्फुटोन्मिश्रवर्णवन्धविधि प्रति । अवैषम्येण भणनं समता साऽभिधीयते ॥'

उदाहरण—'यचन्द्रकोटिकरकोरकभारभाजि वश्राम बश्रणि जटापटले हरस्य ।

तदः पुनातु हिमशैलशिलानिकुअझङ्कारडम्बरविरावि सुरापगाम्मः' ॥

अविषमबन्धरवं समतेति बाग्भटः, उदाहरणः—

'मस्गचरणपातं गम्यतां भूः सदभां विरचय सिचयान्तं मूहिन वर्मः कठोरः । तदिति जनकपुत्रो लोचनैरश्रपूर्णेः पथि पथिकवध्भिनौक्षिता शिक्षिता च'॥ पण्डितराज जगन्नाथने समताके लक्षण-उदाहरण इस प्रकार बताये हैं— लक्षण-'प्रक्रमभङ्गेन अर्थेषटनात्मकमवैषम्यं समता'। उदाहरण—

'इरिः पिता इरिमाता इरिर्भाता इरिः सुहत । इरिं सर्वेत्र परयामि इरेन्यन माति में ।

आचार्य मन्मटने—समताके विषयमें अपनी राय यह प्रकट को है कि समता जहाँपर मार्गाभेदस्वरूप है वहाँ तो वह गुणके दोष हो हो जाती है, हाँ, जहाँपर वह मार्गाभेदस्वरूपिति रिक्तस्वरूप है, वहाँपर उसको प्रबन्धानुसार माधुर्योजः प्रसादान्यतमान्तर्भून मान लिया जायगा, उनका वचन परवर्ती कतिपय आचार्योने भी माना, तदनुसार विश्वनाथ तथा हेमचन्द्रने भी समताको पृथक् गुण नहीं माना, विश्वनाथने लिखा है—

'कचिद्दोषस्तु समता मार्गाभेदस्वरूपिणी । अन्ययोक्तगुगेश्वस्या अन्तःपातो यथायथम्' ॥ ४८ ॥

स्पर्वते रुद्धमद्धेयों वररामीमुखानिलेः ॥ ४९ ॥ इत्यनालोच्य वैषम्यमर्थालङ्कारर्डम्बरी । अपेक्षमाणा ववृधे पौरस्त्या काव्यपद्धतिः ॥ ५० ॥

रुद्धमद्धैर्य इति । रुद्धमपतारितं मम धैर्ये गभीरत्वं येन तादृशः ( मलयमारुतः ) नररामाणां पश्चिनीनां रमणीनां मुखानिलैः सुरिभमुखपवनैः स्पर्द्धते, मदीयस्य धैर्यस्य लोपकरो दक्षिणानिलः पश्चिनीनायिकामुखपवनेन समं सौरभे स्पर्द्धत इत्यर्थ इति अत्रोदाः

१. रामानना । २. डम्बरम् । १. अवेक्ष्य, अबेक्षा । ४. ववृते ।

हरणे 'स्पर्धते रुद्धमद्धैर्यः' इत्यंशे स्फुटो विकटो बन्धः, 'वररामामुखानिलैः' इत्यंशे च मृदुः, तदेवम् वैषम्यम् मृदुस्फुटयोर्बन्धयोर्विषमताम् श्रनालोच्य श्रविचार्य श्रयंस्य श्रत्युक्तिरूपस्य श्रलङ्कारस्य वर्णानुप्रासस्य च डम्बरौ उत्कर्षो श्रपेक्षमाणा काङ्क्षन्ती पौरस्त्या गौडीया काव्यपद्धतिः पद्यरचनासर्गणः ववृधे । श्रयमाशयः—गौडाः कवयः केवलानुप्रासप्रवणमतयः मृदुस्फुटरचनाशालितया विषमगुणामि रचनां बह्वाद्वियन्ते, काव्यत्वेन च स्वोकुर्वन्ति, वैदर्भास्तु श्रयांशे दत्तदृष्टयोऽनुप्रासं च न बहुमन्यमाना विषमे पूर्वोक्तसदृशे प्रबन्धे नाद्रं पुष्णन्ति इदमेव वैषम्यं बोधियतुम्यं प्रन्थः ॥ ४९-५०॥

हिन्दी—'स्पर्कते रुद्धमद्धैरंः' इस अंशमें विकटबन्ध है, और 'वररामामुखानिलेः' इस अंशमें मृदुबन्ध है, इस प्रकार इस पद्यार्थमें दोनों बन्धेको एकमें समाविष्ट कर दिया गया है, यह दोनों बन्ध एक दूसरेके विरुद्ध हैं परन्तु गौड़ीरीतिके प्रवर्षक गौड़देशवासी आचार्यगण इस वैषम्यकी चिन्ता नहीं करते, वह केवल अर्थ तथा अलङ्कारपर दृष्टि रखते हैं, उनके विचारमें इस पद्यार्थमें यदि अत्युक्तिरूप चमस्कारी अर्थ तथा अनुप्रासरूप शब्दालङ्कार विद्यमान हैं, तो इसे काव्य कहनेमें कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसा तरहको विचारपाराको पृष्ठभूमिमें

रखँकर गौडीरीतिकी काव्यसरिता प्रवाहित होता रही है।

इस स्थलमें गौडोय सम्प्रदाय तथा वैदर्भीय सम्प्रदायका अन्तर ध्यानमें दिलवानेका प्रयास किया गया है, गौड़ सम्प्रदायके प्रवर्तकगण इस बातकी चिन्ता नहीं रखते कि बन्धवैषम्य होगा, उन्हें विरुद्ध विषम बन्धवाली कवितामें भी यदि अतिशयोक्तिरूप आर्थिक चमस्कार और अनुप्रासरूप शाब्दिक चमस्कार मिल जाय तो उसका आदर वह अवश्य करेंगे, परन्तु वैदर्भे लोग, जो अनुप्रासको कविताका प्राण नहीं मानते, बन्धविषमता स्थलमें काव्यत्वको स्वीकार करनेमें सहमत नहीं होते॥ ४९-५०॥

# मर्चुरं रसवद् वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः। येन माद्यन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुवताः॥ ५१॥

माधुर्य नाम गुणं लक्षयति—मधुरमिति । रसवत् सरसं वाक्यम् मधुरम् माधुर्याह्यगुणशालि, एतेन रसो माधुर्यमिति तयोरभेदः पर्यवस्यति, माधुर्ये नाम गुणः, गुणास्तावच्छव्दार्थनिष्ठतया साक्षात् परम्परया वा रसोपकारकाः समभ्युपगताः, न तु रसाभिन्नता गुणानां तत्कथमत्र माधुर्यगुणस्य रसात्मकत्वमुच्यते, तत्राह —वाचीति । वाचि
शब्दे वस्तुनि त्र्यये चापि रसिस्थितः व्यञ्जकतया संबन्धः, तेन वाक्यस्य रसव्यञ्जकवर्णरचनाशालित्वं रसव्यञ्जकार्थयुक्तत्वं वा माधुर्यमिति सिद्धम् । नतु रसस्वरूपमेव न ज्ञायते,
तत्कथं प्रागुक्तं माधुर्यलक्षणमवगच्छेमेत्यत्राह—येनैति । यथा मधुवता भ्रमरा मधुना
पुष्परसेन माद्यन्ति त्राह्यदमनुभवन्ति, तथा येन वस्तुना धीमन्तो बुद्धिमन्तः सहृदया
माद्यन्ति स रसः काव्यार्थानुशीलनजन्मा चमत्कारापरपर्यायो लोकोत्तराह्यद एव रसः,
एवं च यस्य काव्यस्यासकृत्परिशीलनेऽपि सहृदया न वैरस्यमासादयन्ति, तत् मधुरं
काव्यम्, इति स्वयमुन्नेयस्वरूपं माधुर्ये सिद्धयति ॥ ५९ ॥

हिन्दी—रसवत वाक्यको मधुर कहा जाता है, फलतः रस तथा माधुर्थ एक बस्तु है।
गुणको आचार्योंने साक्षात परम्परया वा रसका उपकारक माना है, तब यहाँपर माधुर्थ नामक
गुणको रसस्वरूप कैसे कहा जाता है इसी प्रश्नका उत्तर देनेके लिये—'वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः' यह अंश कहा है। शब्द तथा अर्थ दोनोंमें व्यक्षकतया रस रहता है, तब रस व्यक्षक

वर्णरचनाञ्चालित्व या रसव्यक्षकार्थशालित्व, यही माधुर्यका लक्षण सिद्ध होगा। रसका स्वरूप बतानेके लिये एक उपमा प्रस्तुत की गई है—'येन माद्यन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुनताः' अलिगण जैसे पुष्पासवसे मत्त हो उठते हैं, उसो तरह जिस शब्दार्थजन्य आहादातिरेकसे सहृदयगण आनिन्दित हों, मत्त हो उठें, उसे ही रस कहा जाता है। इस प्रकार माधुर्यको रसस्थानीय मानकर लक्षणोदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

भामइने माधुर्यका लक्षण इस प्रकार कहा है:— 'श्रव्यं नातिसमस्तार्थं कान्यं मधुरमिष्यते'।

भरतने—
'बहुशो यच्छुतं काव्यमुक्त वापि पुनः पुनः । नोह्रेजयित तस्माद्धि तन्माधुर्यमुदाहृतम्' ।
यह लक्षण कहा है, परन्तु काव्यप्रकाशकार प्रभृति इस तरहके लक्षणीका विरोध करते हैं, उन
लोगोंने स्पष्ट कहा है—

'भोजःप्रसाद्दयोरिप श्रन्यत्वान्नैतल्लक्षणं निर्दोषम्'। भाचार्यं वामनने — शब्दगत माधुर्यंका लक्षण इस प्रकार बताया है — 'यापृथक्षदता वाक्ये तन्माधुर्यंमिति स्मृतम्'।

इसका उदाइरण दिया है-

'स्थिताः क्षणं पक्ष्मस्रु ताडिताधराः पयोधरोस्सेधनिपातचूर्णिताः । वळाषु तस्याः स्खिल्ताः प्रपेदिरे चिरेण नार्मि प्रथमोदिविन्दवः' ॥

पर्न्तु वामनका यह लक्षण सङ्गत नहीं है, क्योंकि समासस्थलमें भो माधुर्यंका स्वाद मिलता है, अतः पृथक्पदत्वको माधुर्यं कहना ठीक नहीं है, देखिये—

> 'अनवरतनयनजललवनिपतनपरिमुधितपत्रलेखान्तम् । करतलनिषण्णमबले वदनिमदं किन्न तापयति' ॥

इस इलोकमें समासबाहुल्य होनेपर भो माधुर्य स्पष्ट है।

काव्यप्रकाशकारने — 'आह्वादकत्वं माधुर्ये शृङ्गारे दुतिकारणम् । करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्' ॥ इस प्रकार अपना मत प्रकट किया है । आचार्य वाग्भटने भा —

'यत्र आनन्दमन्दं मनो द्रवति तन्माधुर्य, तच रसभेदेन विविषम्'।

ऐसा कहकर उनके ही पदाङ्कीका अनुसरण किया है।

दर्पणकारने कहा है—'चित्तद्रवीभावमयो ह्नादो माधुर्यमुच्यते'।
पिडतराजने अर्थगत माधुर्यका लक्षण या उदाहरण इस प्रकार बताया है—
लक्षण—'पकस्या प्रवोक्तेर्भक्षचन्तरेण पुनःकथनात्मकमुक्तिवैचित्र्यं माधुर्यम्'।

'विधक्तां निः सङ्कं निरविधिसमाधिं विधिरहो सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं नृत्यतु हरः । कृतं प्रायश्चित्तरेरुमध त्रियानयजनैः सिवत्री कामानां यदि जगित जागित्तं भवती' ।। इस प्रकार भिन्न-भिन्न जाचार्योने अपने-अपने मत व्यक्त किये हैं ॥ ५१॥

# यया कैयाचिच्छुत्या यत्समानमनुभूयते । तद्रृपा हि पदासत्तिः सानुप्रासा रसावहा ॥ ५२ ॥

'माधुर्यलक्षणं निरुच्यमाने वाचि रसस्थितिः' इत्युक्त्या विशिष्टवर्णविन्यासस्य रस-व्यञ्जकत्वमुक्तम्, तत्र वैदर्भाभिमतं श्रुत्यनुप्रासं निरूपयति यया कयाचिदिति । यया

१. क्यापि । २. तद्रपादि ।

कयाचित् कण्ट्यया तालव्ययाऽन्यया वा श्रुत्या उच्चारणैन यत् समानम् पूर्वोच्चारितव-णंसदशम् अनुभृयते आस्वायते तदूपा तादशसादश्यकरी पदासत्तिः अव्यवहितपदप्रयोगः सानुप्रासा श्रुत्यनुप्रासयुता (अतश्च) रसावहा रसपुष्टिकरी। एवञ्च कण्टताल्वायनेक-स्थानोच्चायतया व्यञ्जनानां सादश्यं श्रुत्यनुप्रास इति फलितम्। अलङ्कारस्यास्यात्र निरूपणं वैदर्भगौडसम्प्रदायभेदकथनप्रसङ्गातः कृतम्। तद्ये वच्चति—'काश्चिन्मार्गविभागार्थ-मुक्ताः प्रागप्यलङ्कियाः'॥ ५२॥

हिन्दी—इससे पहलो कारिकार्मे 'वाचिरसस्थितिः' कहकर वताया गया था कि रसकी व्यक्षनार्मे विशिष्टवर्णविन्यासको साधन माना जाता है। इस कारिकार्मे उसा सम्बन्धर्मे बताना है कि वैदर्भमार्गानुगामी विद्वद्गण जिस श्रुरयनुप्रासको रसव्यक्षक मानते हैं उसका क्या स्वरूप है।

जिस पदसमुदायमें समानकण्ठादिस्थानजन्य वर्णीकी अन्यवधानेन श्रुतिउचारण किया गया हो, उसको श्रुत्यनुपासयुक्त कहते हैं, वैसा पदसमुदाय रसन्यक्षक होता है। मोजराजने श्रुत्यनुपासकी बड़ी प्रशंसा की है—

'आदृत्तिर्या तु वर्णानां नातिदूरान्तरस्थिता। अलङ्कारः स विद्वद्विरनुप्रासः प्रदर्शते ॥
प्रायेण श्रुत्यनुप्रासस्तेष्वनुप्रासनायकः । सनाथैव हि वैदर्भी भाति तेन विचित्रिता'॥
'यथा ज्योरस्ना शरचन्द्रं यथा लावण्यमङ्गनाम् । अनुपासस्तथा काव्यमलङ्कर्तुं मिह् क्षमः'॥
यथि यह प्रकरण अलङ्कारनिरूपणका नहीं था, अलङ्कारोंका निरूपण अन्यत्र किया
जायगा, तथापि वैदर्भगौड्मार्गभेदप्रदर्शनार्थ प्रसङ्गतः यहाँ श्रुत्यनुप्रासका लक्षण-उदाहरण बता
दिये गये हैं। इसीलिए आगे चलकर कहा गया है कि—'काश्चिन्मार्गविभागार्थमुक्ताः
प्रागय्वलङ्कियाः॥ ५२॥

# एष राजा यदा लेक्ष्मीं प्राप्तवान ब्राह्मणियः। तदा प्रभृति धर्मस्य लोकेऽस्मिन्दुत्सवोऽभवत्॥ ५३॥

एष ब्राह्मणित्रयः दानादिना विप्रप्रीतिकरो राजा यदा लद्दमी प्राप्तवान शासनाधि-हृद्धः सन्समृद्धश्रीकोऽभवत् , तदाप्रश्वति ततः कालात् श्राह्मिन् लोके धर्मस्य उत्सवः उत्कर्षः श्रभवत् । श्रह्मिन् राजिन सिति धर्मः समधमानोऽभृदित्यर्थः । श्रेषे राजित्यंशो षकाररेफो मूर्द्धन्यो, जकारयकारो च राजापदेत्यत्र तालव्यो, यदा लद्दमीम् इत्यत्र दकारलकारो दन्त्यौ, एवम् श्रपरात्रापि ते ते वर्णाः समानस्थानीयाः, इति स्थानसाम्या-च्छुत्यनुप्रासः, तदुक्तं साहित्यदर्पणे—

'उचार्यत्वायदँकत्र स्थाने तालुरदादिके । सादृश्यं व्यञ्जनस्यैप श्रुत्यनुप्रास उच्यते' ॥ हिन्दी—यह ब्राह्मणप्रिय राजा जबसे शासनाधिरूढ़ हुआ है, तबसे धर्मकी अधिकाधिक उन्नति होने लग गई है, यहां उदाहरणार्थं है । इस उदाहरणमें स्थानसाम्यवाले वर्णीका विन्यास श्रुत्यनुप्रासप्रयोजक है ॥ ५३ ॥

## इतीदं नाहतं गौडैरनुपासस्तु तित्रयः। अनुप्रासादिप प्रायो वैदर्भैरिदिमस्यते ॥ ५४॥

इति एवंभृतम् पूर्वप्रदर्शितप्रकारं रचनावस्तु श्रुत्यनुप्रासयुतं काव्यं गौडैः पौरस्त्यैः नाइतम् माधुर्यगुणशालितया नाभ्युपगतम् समानश्रुतिवर्णानां रसोपकारकचमत्कारशून्यतया

१. राज्ये। २. ततः। ३. उद्भवः। ४. ईिमतम्, भाइतम्।

नायमलङ्कारोऽतोऽत्र सत्यिप माधुर्यं नाम गुणो नोपपद्यत इति गौडानामाशयः । गौडाः श्रुत्यनुप्रासं नाद्रियन्ते, किन्तु अनुप्रासः वर्णाद्यत्तिरनुप्रास इति वच्यमाणलक्षणः तिव्ययः गौडानां हृदयङ्गमः, ते हि सदशवर्णोचारणजां चमत्कृतिं रसावहां मन्यन्ते । वैदर्भास्तु अनुप्रासादिष श्रुत्यनुप्रासमधिकमाद्रियन्ते, तदाह — अनुप्रासादिष इति । 'तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलग्नम्' इति दिशा गौडवैदर्भाणामत्र रुचिमेद एव निबन्धनं, न त्वस्य क्षोदक्षमं किमिष तत्त्वमिति भावः ॥ ५४ ॥

हिन्दी—इस श्रुत्यनुप्रासको गौड़ लोग अधिक महत्त्व नहीं देते हैं, उनके मतमें समानस्थान-जन्य वर्णीक सिन्नवेशिवशेषसे रसोपकारक चमत्क्वित नहीं उत्पन्न होतो, अतः श्रुत्यनुप्रास होनेसे माधुर्य नामक गुण नहीं होता है, उनके मतमें वर्णावृत्तिरूप अनुप्रास अधिक रसावह-रसव्यक्षक होता है, अतः वे अनुप्रासस्थलमें ही माधुर्यगुण मानते हैं। ठीक इसके विपरीत वैदर्भसम्प्रदायवाले आचार्य अनुप्राससे भी अधिक श्रुत्यनुप्रासका आहर करते हैं, यह तो क्चिभेद

का स्थान है, इसमें कुछ युक्ति तो दी जाती नहीं है ॥ ५४ ॥

वर्णावृत्तिरनुप्रासः पादेषु च पदेषु च । पूर्वानुभवसंस्कारबोधिनी यद्यदूरता ॥ ५५ ॥

पादेषु श्लोकचतुर्थमागेषु पदेषु सुप्तिङन्तरूपेषु च वर्णावृत्तिः वर्णस्य वर्णयोः वर्णानाम् वा त्रावृत्तिः पुनःपुनरुच्चारणम् श्रनुप्रासः पुनःपुनरुच्चारणजन्या वर्णानां साम्यप्रतोतिरनुप्रासः, तदुक्तं प्रकाशकृता— 'वर्णसाम्यमनुप्रासः' श्रत्र वर्णपदं व्यञ्जनपरकम्,
केवलस्वराणामावृत्ती चमत्कारिवरहात् । सादृश्यस्य भेदगर्भत्या वर्णेषुचारणकालसम्बन्धकृतो भेदो बोध्यः । वर्णावृत्तिश्च समीपस्थैव चमत्कारिणी भवति, न दूरस्येति बोधयितुमाह — पूर्वेति । पूर्वस्य पूर्वोच्चारणविषयस्य वर्णस्य योऽनुभवः श्रावणप्रत्यक्षम् तज्जनितो
यः संस्कारो भावनाविशेषस्तस्य बोधिनी उद्घोधकरी श्रदूरता द्वितीयवर्णादीनां निकटस्थितिः यदि स्यात् । चमत्कारजननी एव सादृश्यप्रतीतिर्वर्णावृत्तिरूपालङ्कारस्तत्र सादृश्यप्रतीतिद्वित्रिवर्णमात्रव्यवधानं सहते, नाधिकवर्णव्यवधानम्, इति भावः । श्रस्यानुप्रासस्य
भेदाः काव्यप्रकाशादिप्रन्थतोऽवसेयाः ॥ ५५ ॥

हिन्दी—वर्ण-व्यक्षक अक्षरोंको आवृत्ति समानश्रुतिको अनुप्रासे नामक अलङ्कार कहते हैं, बह पाद तथा पदमें होता है, कान्यप्रकाशमें, 'वर्णसाम्यमनुप्रासः' यही लक्षण दिया गया है। साइश्य मेदगमें होता है, अतः एक ही वर्णके आवृत्तिस्थलमें उन वर्णोमें उन्नारण-काल-भेद-कृत भेद मानकर साइश्य माना जाता है। आवृत्ति समीपस्थ रहने पर ही चमत्कारकारिणी होती है। अतः दिश्विवर्णन्यवधानसे अधिक व्यवधान रहनेपर अनुप्रास नहीं मानते। इसी बातको बतानेके लिये—'पूर्वानुमवसंस्कारबोधिनी यद्यदूरता' कहा गया है। यदि समश्रुति उन्नारणवाले वर्णोकी दूरता शतनी अधिक न हो जिससे पूर्वोन्चारित वर्णश्रावणप्रत्यक्षज्ञात संस्कार समाप्त हो आय। इसका स्पष्ट आश्रय यह है कि अभी जिस व्यक्षनका उन्चारण किया गया, उसके सुननेसे जात संस्कार जनतक मिटा नहीं है, तभी तक यदि दूसरा तत्सम वर्ण उन्चारित किया जाय, तब अनुप्रासनामक अलङ्कार होता है।। ५५।।

चन्द्रे शरिष्ठशोत्तंसे कुन्दस्तबकविश्वमें। इन्द्रनीत्तनिमं लक्ष्म संद्धात्यतिनः श्रियम् ॥ ५६॥

१. बोधिनी । २. सन्निमे । ३. अनिलः ।

कुन्दस्तवकविश्रमे कुन्दनामकपुष्पगुच्छवतसुन्दरे शरित्रशोत्तंसे शारदरात्रिभूषणायमाने चन्द्रे इन्द्रनीलिनमं श्यामलं लद्दम कलङ्कः श्रालनः श्रमरस्य श्रियम् शोभाम् सन्द्रधाति उत्पादयित, इन्द्रनीलमणिसमानकान्तिः (श्यामः) शशिनः कलङ्कः स्वच्छतया कुन्दपुष्पानुहारिणि चन्द्रमसि श्रमर इव भासते इत्यर्थः। श्रत्र चतुर्ष्विप पादेषु 'चन्द्र' 'इन्द्र' 'कुन्द' 'सन्द' इत्यंशेषु नकारदकाररेफाणां नकारदकारयोवांऽऽवृत्तिः कृतेति पादगतोऽ-यमनुप्रासः। स चायमनुप्रासः स्ववर्ण्यश्वन्नारिवभावभूतं चन्द्रमुपस्कुर्वाणः श्वन्नारं पुष्णाति, इत्यर्थनिष्ठं माधुर्यं बोध्यम् ॥ ४६ ॥

हिन्दी—शरश्तालको रातके अलङ्कारस्वरूप तथा कुन्दपुष्पके गुच्छको तरह दीखनेवाले धवल चन्द्रविग्वमें वर्त्तमान इंद्रनीलसमानवर्णं कलङ्कका धव्या अमरको शोमा धारण करता है। शरल्कालके धुले हुए आकाशमें चमकता हुआ चन्द्रमा कुन्दरस्तवकको तरह प्रतीत होता है और उसमें वर्त्तमान कलङ्क अमरकी शोभा धारण करता है। इस स्रोकमें चारों चरणोंमें चन्द्र, शन्द्र, कुंद, सन्द्र, आदि पर्दोमें नकार, दकार, रेफ तथा नकार-दकारकी आवृत्ति होनेसे पादगत अनुप्रास है। ५६॥

#### चारु चान्द्रमसं भीरु बिम्बं पश्यैतद्म्बरे । मन्मनो मन्मथाकान्तं निर्देयं हन्तुंमुद्यतम् ॥ ५७ ॥

हे भीर भयभीतनयने ! चार त्वदीयचिन्तनरसक्षालितम् मन्मनः मम चित्तम् निर्दयं यथा तथा कूरतापूर्वकम् हन्तुम् प्रहर्तुम् एतत् चान्द्रमसम् ऐन्दवम् बिम्बम् श्रम्बरे व्योमनि पश्य श्रवलोक्तय । कस्यचित्कामुकस्य कुपितां नायिकां प्रत्युक्तिरियम् । श्रात्र चतुर्षु पादेषु प्रथमे 'चारु-चन्द्र-भीर' इति पदेषु 'चा' 'रु'वर्णयोराष्ट्रत्या वृत्त्यनुप्रासः, द्वितीये पादे मकारवकारयोः संयुक्तयोरावृत्तिरिति च वृत्त्यनुप्रासः, स च पदगतः । पूर्वत्रोदाहरणे पादे पादे तेषामावृत्तिरत्र तु पदे पदे इति तथा ॥ ५७ ॥

हिन्दी—हे मयमस्तनेत्रे बाले, तुम्हारी चिन्ता करनेके कारण नितान्त पिषत्र इस हमारे हृदयको निर्दयतापूर्वेक सतानेको उद्यत यह आकाशस्थित चन्द्रबिम्ब देखो । मैं तुम्हारे लिये चिन्तित हूँ, चन्द्रमा हमको सता रहा है, इसपर ध्यान दो । इस स्रोकमें प्रथम पादमें चारु चान्द्रमस पदोंमें 'चा' एवं 'चारु मीरु' पदोंमें 'रु'का अनुप्रास है, वह पदगत है, अतः यह पदगत हन्यनुष्रसका उदाहरण हुआ ॥ ५७ ॥

#### इत्यनुप्रासमिच्छन्ति नातिदूरान्तरश्रुतिम् । न तु रामामुखाम्भोजसद्दैराश्चन्द्रमा इति ॥ ५८ ॥

श्रनुप्रासलक्षणे पूर्वं निरुच्यमाने—'पूर्वानुभवसंस्कारबोधिनी यद्यद्रता' इत्युक्तं सम्प्रति तदेव प्रत्युदाहरणप्रदर्शनविधया प्रपश्चयति—इत्यनुप्रासमिति । इति एवंप्रकारकं नाति-दूरान्तरश्चित्मं नातिविलम्बेनोचार्यमाणसदशवर्णम् (यावता पूर्वानुभूतवर्णजनितः संस्कारो न निवर्त्तते तावदत्रानितदूरम्) श्रनुप्रासम् इच्छन्ति, न तु श्रतिदूरान्तरश्चितम्, तावता विलम्बेनोचारणे पूर्वानुभवजातस्य संस्कारस्य विलोपात् । तदेवोदाहरति—न त्यिति श्रत रामापदगतमाशब्दश्रवणपर्यन्तं नावितिष्ठते

१. कर्तुम्। २. स्थितिम्। ३. सदृक्ष।

हूरत्वात्, श्रत ईदशं दूरान्तरश्रुतिम् श्रनुप्रासं नेच्छन्ति ॥ ४८॥

हिन्दी — अनुप्रासलक्षणमें कहा गया था — 'पूर्वानुभवसंस्कारबोधिनी यद्द्रता', अर्थात अनुप्रास वहीं पर माना जाता है जहाँ पर प्रथमोचारित वर्णंजन्य संस्कार तत्सहश दूसरे वर्णंक उच्चारणतक बना रहे। तमी समानश्चतिक वर्णोंके उच्चारणसे अनुप्रास होता है, फलतः 'रामामुखाम्मोजसहशक्ष-द्रमाः' इस पद्यार्थमें 'रामा' पद के 'मा' का संस्कार 'चन्द्रमा'पदगत 'मा' के उच्चारणकाल तक नहीं रह पाता है अतः यहाँ पर अनुप्रास नामक अलङ्कार नहीं हुआ। अतिदूरान्तर श्रुति होने के कारण बह अनुप्रास नहीं है ॥ ५८ ॥

स्मरः खरः खलः कान्तः कायः कोपश्च नः कृदाः। च्युतो मानोधिको रागो मोहो जातोऽसवो गवाः॥ ५९॥ इत्यादि बन्धपारुष्यं शैथिब्यं च नियंच्छति। अतो नैवमनुप्रासं दाक्षिणात्याः प्रयुक्षते॥ ६०॥

श्रलङ्कारशास्त्रे प्रस्थानद्वयमेकं वैदर्भाणामपरश्च गौडानां तयोराद्ये बन्धपारुष्यशैथिल्ययोः सद्भावे सत्यपि समानवर्णोचारणे न तत्तदलङ्कारस्वीकारः, गौडानां मते तु सतोरपि बन्धपारुष्यशैथिल्ययोः केवलं समानश्रुतिवर्णोचारणे भवन्त्यलङ्काराः, तदेतन्मतवैषम्यं स्पष्टयति उयुत इत्यादिनां कारिकाद्वयेन । स्मरः कामः खरः तीच्णः, कान्तः प्रियतमः खलः निष्ठुरः, नः श्रस्माकम् कायः शरीरम् कोपः कान्तविषयः परस्रीसंगादिजन्मा क्रोधश्र कृशः क्षीणः, मानः स्वीयगौरवरिरक्षिषा च्युतः गलितः, रागः संभीगाभिलाषोऽधिकः समुत्कटः, मोहः चित्तवैक्लव्यम् जातः प्रादुर्भूतः, श्रसवः प्राणा गताः । श्रत्र प्रथमचर्णे रेफलकारयोः द्वितीये पादे ककाराणां चावृत्या वृत्यनुप्रासः, तृतीयचतुर्थपादयोर्दन्त्यवर्णानां निवेशात् अत्यनुप्रासः । प्रथमार्धे विसर्गबाहुल्यात् पारुव्यं द्वितीयार्धे संयुक्तवर्गविरंहकृतं शैथि-ल्यम् । अत्र वृत्त्यनुप्रासश्रुत्यनुप्रासयोः पारुष्यशैथिल्यदोश्यस्तःवात्रेमौ अलङ्कारतां प्राप्नुतः । श्रतश्चाभ्यां विप्रलम्भश्वज्ञारस्यानुपकृतत्वाचात्र माधुर्यगुणः । तदेतत्कण्ठत त्राह—इत्या-दीति । इत्यादि पूर्वोक्तम् उदाहरणद्वयम् ( त्राद्यपादयोर्बन्धपारुध्यम् त्रान्त्यपादयोः शैथिल्यं च ) नियच्छति समर्पयति, विसर्गबाहुल्यादाद्यपादयोः पारुष्यम्, तदुक्तम् — 'त्रानु-स्वारविसगौँ तु पारुष्याय निरन्तरौं इति । अन्तिमपादयोस्तु संयुक्तवर्णाभावात् शैथिल्यम् । ईदशं सदोषमळङ्कारं दाक्षिणात्या नादियन्ते —गौडास्तु केवलमनुप्रासलुच्याः सदोषमपि तमङ्गीकुर्वन्तीति भावः ॥ ५९-६० ॥.

हिन्दी—इस अलङ्कार में दोष के रइने पर क्या होगा, अलङ्कार माना जायगा या नहीं? इसी प्रश्नका उत्तर इन दो कारिकाओं में दिया गया है। कुछ आचार्य इस प्रकारके सदोष स्थलमें अलङ्कार मानते हैं, उन्हें अलङ्कार-लोम है, कुछ लोग रसानुपकारकतया इन सदोष अलङ्कारों को अलङ्कारताविरहित समझते हैं। 'स्मरः खरः' इस क्षोकके प्रथम दो चरणों में विसानवाहुक्य होनेसं बन्धपारुष्य है, क्योंकि रीतिशाक्षियोंने कहा है—'अनुस्वारविसगों तु पारुष्याय निरन्तरी'। इसा प्रकार उत्तरार्धमें संयुक्त वर्णके नहीं होनेसे शैथिक्य दोष है। इस प्रकार सदोष इन अलङ्कारोंका आदर दक्षिणात्य-वैदर्भ लोग नहीं करते। गौड़ लोग इसका भी आदर करते हैं। ५९-६०॥

१. रोगो । २. निगच्छति ।

### श्रीवृत्ति वर्णसङ्घातगीचरां कवयो विदुः । तत्तु नैकान्तमधुरमतः पश्चाद्विधास्यते ॥ ६१ ॥

यथा वर्णावृत्तिरूपोऽनुप्रासो रसपोषकमाधुर्यगुणशाली मन्यते तथा पदाऽऽवृत्तिरूपं यमकमि तथा मन्यते न वेत्यपेक्षायामाह —आवृत्तिमिति । वर्णसङ्घातगोवरां पूर्वोक्तव-र्णसमुदायविषयाम् त्रावृत्तिम् भूयो भूय उश्वारणं—यथानु पूर्वीकाणां स्वरूव्यञ्चनसमुदायानाम् त्रासकृदुपादानं यमकं नामालङ्कारमालङ्कारिका त्राहुः, तदुकं प्रकाशकृता 'सत्यये पृथगर्यायाः स्वरूव्यञ्चनसंहतेः । क्रमेण तेनेवावृत्तिर्यमकं विनिगयते' इति । अनुप्रासे बहूनां क्रविदेकस्व-रसहितस्य व्यञ्जनसंहतः, यमके तु स्वरसहितानां व्यञ्जनानां क्रमेण तेन तयेवानुपूर्वावृत्तिर्यमकं तु नेकान्तमधुरं नात्यन्तमनोहरम्, त्रातः पश्चात् माधुर्यगु-र्णानरूपणानन्तरं शब्दालङ्कारप्रस्तावे विधास्यते । अनुप्रासे—'अपसारय धनसारं कृत् हारं दूर एव किं वल्यैः' इत्यादौ यादशी चारता न तादशी यमके—'नवपलाशपलाशवनं पुरः' इत्यादौ । अपि च वर्णसङ्घातावृत्तौ अर्थावगमः क्लेशेन भवति, न तथाऽनुप्रास इत्यनुप्रासायेक्षयाऽत्र माधुर्यस्य न्यूनत्वं बोध्यम् ॥ ६ १ ॥

हिन्दी—वर्णावृत्तिरूप अनुपास रसपोषक माधुर्यशाली माना जाता है, उसी तरह पदावृत्तिरूप यमक भी माधुर्यशाली माना जाय, इस प्रसङ्घ में निषेधात्मक उत्तर देते हैं आवृत्तिमिति। वर्णसङ्घातकी आवृत्तिको यमक माना जाता है, वह अतिशय मधुर नहीं होता, अतः उसका साङ्गोपाङ्ग

विवेचन माधुर्यगुणनिरूपणके बाद शब्दालङ्कारनिरूपण-प्रसङ्गर्मे किया जायगा ।

दण्डीके मतमें अनुप्रास और यमकर्मे अनुप्रास अधिक रसमाधुर्यपोषक होता है, यमक उतना रसपोषक नहीं होता, जैसे विजातीय पुष्पसङ्काणं पुष्पमाला अधिक रमणीय होती है, तहपेक्षवा एकप्रकारक पुष्पमाला कम रमणीय होती है। अनुप्रासस्थलमें मध्य-मध्यमें मिन्न मिन्न वर्णोके समावेशके हो जानेसे उसका चमरकार बढ़ जाता है, जैसे—'अपसारय बनसारं कुरु हारं दूर पव कि बलयैः' हत्यादि स्थलमें। यमकस्थलमें एक प्रकारसे वर्णसङ्खातकी आवृत्ति हुई रहती है वह उतना आकर्षक नहीं होतो, जैसे—'नवपलाशपलाशवनं पुरः, स्फुटपरागपरागतपङ्कत्रम्' हत्यादि स्थेकमें॥ ६१॥

#### कामं सर्वोऽप्यलङ्कारो रसमर्थे निषिञ्चतु । तथाप्यत्राम्यतैवैनं भारं वहति भूयसा ॥ ६२ ॥

'मधुरं रसवद् वाचि वस्तुन्यपि रसिश्यितः' इत्युद्शवाक्ये वस्तुनि—अर्थे रसिश्यितिस्ता, तेनार्थगतं माधुर्ये निर्दिष्टं, तदिदानीं, प्रपन्नयिति—कामिमिति । सर्वः प्रविप्तकारकः शब्दगतोऽर्थगतस्तदुभयगतश्चालङ्कारः । कामं यथायोगमथे वाच्यलस्यव्यक्षयात्मके वस्तुनि रसं चमत्कारिवशेषं निषिञ्चतु उपपादयतु, काममर्थास्तैस्तैरलङ्कारे रसपुष्टिमासाद्यन्तु, परन्तु तथापि तत्तदलङ्काराणां रसोपकारकत्वे सत्यपि अमाम्यता हालिकादिव्यवहारिवमुखता विद्यधजनव्यवहारः भूयसा प्राधान्येन बाहुल्येन इमं रसोद्वोधकतालक्षणं भारं वहति । अयमाशयः—यद्यप्यलङ्काराणामस्ति रसपोषकत्वं तथापि प्राम्यतारिहतेष्वेव स्थलेषु ते रसपोषकतां विश्रित, न प्राम्येषु अप्राम्यव्यवहारसमृद्धान्येव वाक्यानि प्राधान्येन रसं पुष्णन्तीति भावः ॥ ६२ ॥

१. आवृत्तिमेव संघात । २. निषञ्चति । १. एवं ।

हिन्दी—इससे पहले माधुर्यगुणके निरूपण-प्रारम्भमें 'मधुर रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसिर्धातः' यह कहकर वाच्यलस्यव्यक्त्यारमक अर्थमें रसिर्धित कही गई थी, फलतः अर्थगत माधुर्यको स्वीकृतिकी खोर इकित मिलता है, उसी अर्थमाधुर्यका विशद स्वरूप इस कारिका द्वारा बताते हैं। इसका अर्थ यह है कि मले ही सभी प्रकारके अलङ्कारगण (शब्दार्थ तदुभयगतं तत्तदलक्कार) अर्थमें रसका निषेक (आधान) करें, परन्तु बाहुल्येन प्रायः करके अर्थमें रसिनिषेकका मार अग्राम्यता ही ढोती है। तात्त्यं यह है कि यद्यपि अलङ्कारों के कारण भी अर्थ रसोद्रोधक होते हैं, परन्तु बाहुल्येन वही अर्थ रसोद्रोधक सोते हैं, परन्तु बाहुल्येन वही अर्थ रसोद्रोधक स्वाते हैं। कान्ये अलङ्कारों के कारण भी अर्थ रसोद्रोधक होते हैं, परन्तु बाहुल्येन वही अर्थ रसोद्रोधक स्वाते हैं। कान्ये अलङ्कारों के कारण भी अर्थ रसोद्रोधक होते हैं, परन्तु बाहुल्येन वही अर्थ रसोद्रोधक स्वाते हैं। कान्ये आल्या नामक दोषका विरह—अग्राम्यता हो। काव्यक हृदयक्त विद्या ज्वाता है कि विरक्ष विद्या ज्वाता है कि विरक्ष विद्या ज्वाता है कि विरक्ष विद्या ज्वाता है। इस छोकमें प्रतियोगिविधया निर्दिष्ट ग्राम्यता पद अधीलता आदिका भी उपलक्षक है। इस कारिकामें 'भूयसा' कहकर आचार्यने सक्केत किया है कि कहीं-कहीं ग्राम्यता और अर्थीलता भी दोषस्वरूप नहीं होती। इसी बातको ध्यानमें रखकर विश्वनायने कहा है—'सुरतारम्भगोध्यादावस्रीलत्वं गुणो भवेत'। इस प्रसक्केम यह भी जानना आवश्यक है कि ग्राम्यता कई तरहसे होती है, जैसे अवैदन्ध्यग्राम्यत्व—

'स्विपिति यावदयं निकटे जनः स्विपिति तावदहं किमपैति ते। इति निगद्य शनैरनुमेखलं मम करं स्वकरेण करोध सा'॥

असम्यार्थनिबन्धनग्राम्यत्व-

'ब्रह्मचर्योपतप्तोऽइं त्वं च श्लीणा बुभुक्षया । भद्रे भजस्य मां तूर्ण तव दास्याम्यहं पणम्' ॥ ६२ ॥

कन्ये कामयमानं मां ने त्वं कामयसे कथम्। इति त्राम्योऽयमर्थातमा वैरस्यायं प्रकल्पते ॥ ६३ ॥ कामं कन्दर्पचाण्डौलो मिय वामाक्षि निर्दयः। त्विय निर्मत्सरो दिण्ड्येत्यश्राम्योऽर्थो रसावहः॥ ६४ ॥

श्रव्राम्यताऽर्थगतं माधुर्यं भूयसा स्जतीत्युकं, तत्राद्याम्यतास्वरूपबोधनाय तदपेक्षितां प्राम्यतां प्रथममुदाहरति कन्ये इति । हे कन्ये, कामयमानं रतये समुत्कण्ठमानं मां त्वं क्यं न कामयसे, अत्र कन्यापदं दुहितृपरतया प्रसिद्धमिति प्रथममेवानुचितप्रयुक्त्या वैरस्यमावहति एवमेवात्रत्यः सर्वोऽप्यथों विस्पष्टमिभधीयमानत्या सम्यानां लज्जामुत्पादयन् रसास्वादवैमुख्यजनकः । अतश्र्वेहशोऽर्थः सर्वथाऽनादरणीयः । अत्र यद्यपि शृङ्गारानुकृलयोः ककारमकारयोरावृत्त्या पृश्यानुप्रासो वर्त्तत इति शक्यते कथियनुं तथापि नासावनुप्रासो वर्ज्यमिषि प्राम्यार्थेन निकृष्टीभवन्तं शृङ्गारं प्रभवत्युपकर्त्तम् । अतोऽत्र प्राम्यतादोषसङ्कावो माधुर्यमपनयति तदेवं प्राम्यतामुदाहृत्य तद्विरुद्धस्वभावामप्राम्यतामाह काममिति । हे वामाक्षि रमणीयायतलोचने, कन्दर्पचाण्डालः क्रूरप्रहारी कामः मित्र निर्दयः अतिरुहत्या नितान्तकुषितः, दिख्या भाग्येन त्वयि निर्मत्सरः अपगतरोषः इति एतादशः अभाम्यः विद्यध्यजनव्यवहारविषयोऽर्थः रसावहः रसव्यज्ञकतया माधुर्यगुणोपेत इत्यर्थः । अनेनाप्राम्येणार्थेन विप्रलम्भः पृष्यते ॥ ६३-६४ ॥

हिन्दी—हे कन्ये, मैं कामसे पीड़ित हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं चाहती हो ? इसमें जो प्राम्य-असम्यजनव्यवहार्य अर्थ प्रयुक्त हुआ है वह श्रोताके हृदयमें वैरस्य-विमुखताको उत्पन्न करता है। इस श्लोकमें सर्वप्रथम 'कन्या' पद आया है, जो लड़कांके लिये प्रयुक्त होता है, उसके

१. त्वं न । २. वैरस्यायैव करपते । १. चण्डालो ।

प्रयोगसे बड़ी विरसता आ गई है। इसी प्रकार इसमें प्रयुक्त अर्थ खुलकर किये गये रित-निवेदन के कारण विदय्ध जनों के इदयों में लजाकी उत्पत्ति करता हुआ विरसता उत्पन्न करता है, अतः यह आम्य है। इसी अर्थको यदि सभ्यजनन्यवहाय भाषामें कहेंगे, तब वह अग्राम्य होगा, तथा उससे रसकी पृष्टि होगी, इसका उदाहरण दिया है—कामम् इत्यादि। हे सुन्दर नयनों वाली रमणी, कन्दर्प चाण्डाल मेरे जपर निद्य है, परन्तु माग्यवश वह तुम्हारे विषयमें उतना अधिक कुषित नहीं है। कामदेवके निद्य प्रहारोंसे में जर्जर हो रहा हूँ, परन्तु तुम नहीं, इस तरह कहे गये इस अर्थमें सभ्यजनन्यवहाय अर्थका प्रयोग हुआ है, जो विष्ठलम्म शृक्षारकी पृष्टि करता है। इसमें वही अर्थ है जो पृष्टोक्त ग्राम्यतोदाहरणवाले पद्यमें है, परन्तु अपने-अपने कथनप्रकारसे मिन्न तरहके कार्य करता है। इस-६४॥

शब्देऽपि ग्राम्यताऽस्त्येव सा सभ्येतरकीर्त्तनात्। यथा यकारादिपदं रत्युःसवनिक्रपणे॥६५॥ पदंसन्धानवृत्त्या वा वाक्यार्थत्वेन वा पुनः। दुष्प्रतीतिकरं ग्राम्यं यथा या भवतः प्रिया॥६६॥

माधुर्यप्रतिबन्धकमर्थगतं प्राम्यत्वमुक्तं, सम्प्रति शब्दगतं तिज्ञिरूपयिति—शब्देऽिष इति । सभ्येतरस्य स्रमभ्यस्य सभायामुज्ञारणायोग्यस्य शब्दस्य कोर्त्तनातः उज्ञारणात् शब्देऽिष प्राम्यता नाम दोषः अस्त्येव, यथा रत्युत्सविन्हपणे रितकीडाप्रसन्ने यकारादि 'याभ'पदम् । 'यभ' मैथुने इत्यतो धातोनिष्पन्नं याभपदं नितान्तग्राम्यं, तिद्ध अवण्समकालमेव वैरस्यं समापादयद् प्राम्यम् । सुरतिनधुवनादिपदानि रत्यर्थकान्येव सन्त्यि प्राम्यतां न स्पृशन्ति, तद्र्थकमेव च याभपदमश्लीलं ग्राम्यं च भवतीति शब्दस्वभावः । अत्रयं च नार्थगतः किन्तु शब्दगतो दोष इति बोध्यम् । सोयं प्राम्यतादोषो विशिष्टपद्विष्ठः केवलं विशिष्टपद एव नायम्, पदानां सान्निध्यविशेषेण वाक्यार्थविशेषेण वापी-दमीयः प्रतिभासः, तदाह—पद्सन्धानेति । पदानां सन्धानेन सन्धिना श्रुत्या सत्त्या पदानां परस्परसन्धौ सित प्राम्यतोदयते, यथा—'चलं डामरचिष्टितम्' इत्यत्र सन्धौ सित लण्डापदम्, अत्र पदसन्धानेनासभ्यार्थत्वम् । एवमस्योदाहरणं कारिकागतं याभवतः प्रिया 'या भवतः' इति विचिछय पाठे न प्राम्यतयाऽरलीलत्वं, तस्यैव 'याभवतः' इति पदसन्धानेन पाठे याभवतः सततमैथुनानुरक्तस्य भवतः प्रिया सततसुरतप्रदानेन प्रीण्यित्रीत्यर्थेनासभ्यत्वम् ॥ ६५-६६॥

हिन्दी—माधुर्यप्रतिबन्धक अर्थगत ग्राम्यत्वका स्वरूप पहले बताया गया है, इन दो कारिकाओं द्वारा शब्दगत ग्राम्यत्वका स्वरूप बताया जाता है। सभ्येतर—असभ्य समामें उचारणंके अयोग्य अर्थके कीर्तन-अभिधानसे शब्दमें भी असभ्यताकी प्रतीति होती है, जैसे यकारादि 'यम्' धातुनिब्पन्न पदोंके उचारणसे। यह शब्दगत ग्राम्यता दो प्रकारसे संमव है—पदसन्धान पृष्ठि एवं वाक्यार्थतया दुष्प्रतीतिकर। पदसन्धान वृत्तिसे मतल्ब यह है कि पदोंके समीपस्थ होनेसे जो असभ्य हो जाय, जैसे—या, भवतः ये दो पद अलग-अलग रहनेपर ग्राम्य नहीं हैं, परन्तु इन्हीं दोनों पदोंको यदि सिन्धानवृत्ति समीपस्थता सिन्ध हो जाय तब ,'यामवतः' हो जानेसे सततमेशुनानुरक्त रूप अर्थ होने लगता है जो नितान्त ग्राम्य है। इस कारिकामें दो प्रकारसे ग्राम्यताका संभव होना कहा है, पदसन्धानवृत्ति तथा वाक्यार्थस्व। उसमें पदसन्धानवृत्तिका

१. पदसंघात । २. वा ।

खबाइरण 'यामवतः प्रिया' कहा गया है। वाक्यार्थत्वेन दुष्प्रतीतिकररूप आग्यस्वका उदाइरण एकर कारिकार्मे ॥ ६५-६६ ॥

#### खरं प्रहत्य विधान्तः पुरुषो वीर्यवानिति । प्रवमादि न शंसन्ति मार्गयोरभयोरपि ॥ ६७ ॥

वीर्यवान् पराक्रमशाली पुरुषो दार तथा रामः खरं तथामकं दैत्यभेदं प्रहत्य हत्वा विश्रान्तो विश्रमं प्राप्तः। एषः प्राकरणिकोऽर्थः प्रथमं प्रतीयते, पश्चात्—वीर्यवान् गाढशुकः पुरुषः कश्चन कामुकः खरं गाढं प्रहत्य मदनष्वजेन मवनमन्दिरं ताडियत्वा विश्रान्तः ग्लानि प्राप्त इत्यसभ्योऽर्थः प्रतीयते। एवं वाक्यार्थगताश्लीलदोषेण दुष्टत्वाञ्चात्र-माधुर्यम् ॥ ६७॥

हिन्दी—'भगवान् रामने खर नामक दानवको मार करके विश्राम लिया', यह इस खबाइरणवाक्यका प्रधान अर्थ है, परन्तु प्रधान अर्थकी प्रतीतिक पश्चात् यह भी अर्थ प्रतीत होता है कि वीर्यवान् किसी युवा कामुकने मदनध्वन द्वारा कामशास्त्रोक्त सगताहन करके विश्राम किया, इस अर्थमें असम्यता है, इस तरहके अर्थकी प्रशंसा न वैदर्भमार्गमें है न गौड़मार्गमें। दोनों सम्प्रदायके आचार्य इस प्राम्यस्वदोषको हेय मानते हैं॥ ६७॥

# भगिनीभगवत्यादि सर्वत्रैवानुमन्यते । विभक्तमिति माधुर्यमुच्यते सुकुमारता ॥ ६८ ॥

भिगनीभगवत्यादि पदं योनिलिङ्गादिप्राम्यार्थप्रतिपादकशब्दघटितमपि सर्वत्रैव गौडवैदर्भमार्गयोः सर्वविधेषु काब्येषु च श्रनुमन्यते निर्दुष्टतया शिष्टः स्वीकियते । एषां शिष्टपरिग्रहीतानां भिगनीभगवतीशिवलिङ्गविश्वयोनिप्रभृतिशब्दानां प्रयोगः सर्वत्र ब्यवहारे काब्येषु वैदर्भ्यादिषु रीतिषु च श्रनुमन्यते निर्दोषतया स्वीकियते । तथा चोक्तं भोजराजेन—

'श्राम्यं घणवदश्लीलामङ्गलार्थं यदीरितम्। तत्संवीतेषु गुप्तेषु लक्षितेषु न दुष्यति'।। 'संवीतस्य हि लोकेऽस्मिन् न दोषान्वेषणं क्षमंम् । शिवलिङ्गस्य संस्थाने कस्यासभ्यत्वभावना'॥ तदेवं माधुर्यं नाम गुणः सप्रपद्यमुपदर्शितः, सम्प्रति कमप्राप्तां सुकुमारतां निरूपयितु-सुपक्रमते, तदाह—इच्यते सुकुमारतेति ॥ ६८॥

हिन्दी—प्राप्यता-अधीलताके वर्णनप्रसङ्गमें कुछ अपवादस्थल बतानेके लिये वह कारिका लिखी गई हैं। भगिनी, भगवती, विश्वयोनि, शिवलिङ्ग भादि पद लोकव्यवहार, काञ्य, वैदर्भी जादि रीतियाँ, सभी जगह निर्दोष माने जाते हैं, उनके प्रयोगमें कुछ भी बाधा नहीं है। भोज-राजने इस प्रसङ्घमें असभ्यार्थक शब्द-समुदायके निर्दोष होनेके तोन प्रभेद बताये हैं— तिस्तितेषु गुप्तेषु लक्षितेषु न दुष्यित'। संवीतसे अभिप्रायं है अपुष्टतया स्वीकृतसे। अपुष्टतया स्वीकृतसे। अपुष्टतया स्वीकृतसे। अपुष्टतया स्वीकृतसे।

इसका उदाइरण-

'तस्मै हिमाद्रेः प्रयतां तनूनां यतात्मने रोचियतुं यतस्य । यौषित्म तद्दीर्यनिषेकभूमिः सैव क्षमैत्यात्मभुवोषिष्टम्' ॥ गुप्त उसको कहते हैं नहाँ प्रसिद्ध अर्थसे अप्रसिद्ध असम्य अर्थका गोपन हो जाय, यथा— 'सुदुस्त्यना यद्यपि जन्मभूमिः गनैरसंवाधमयां वभूवे । स तेऽनुनेयः सुमगोऽमिमानी भगिन्ययं न प्रथमाभिसन्धिः'॥ यहाँ जन्मभूमि, संवाध, सुभग, भगिनी आदि पद अपने जन्मस्थान, संवट, सुम्दर, बहन आदि प्रसिद्ध अर्थोंमें प्रयुक्त हुए हैं, उनके अप्रसिद्ध अर्थ योनि, स्नीभग आदि ग्रप्त हो गये हैं। अतः हनका प्रयोग सर्ववादिसिद्ध है। इसी तरह रुक्षित होनेपर भी ग्राम्यता नहीं होती:—

'ब्रह्माण्डकारणं योऽप्सु निदधे वीजमारमनः । उपस्थानं करोम्येष तस्मै श्रेषाहिशायिने' ॥ इस श्लोकमें ब्रह्माण्ड, उपस्थान शब्दोंसे यद्यपि असभ्य अर्थका स्मरण हो आता है तथापि वहाँ इन

पदोंकी लक्षणा अन्य अधोंमें हो गई है, अतः इन्हें आम्य नहीं माना जाता।

इस प्रकार माधुर्यंका सिवस्तर वर्णन गौड़वैदर्भमार्गमें यथायोग्य किया गया है। इसके बाद खुजुमारता नामक गुणका निरूपण करेंगे। सारांश यह है कि गौड़सम्प्रदायवाके आचार्य दृश्यतु-प्रासप्रधान प्रवन्धको मधुर मानते हैं, एवं वैदर्भसम्प्रदायानुगामी आचार्यंगण अत्यनुप्रासप्रधान काव्यको मधुर कहते हैं, इस प्रकार माधुर्य विमागद्वयमें अवस्थित है। उस माधुर्यंका अन्त हो गया, अब धुजुमारता नामक गुणका वर्णन कमप्राप्त होनेके कारण किया जा रहा है।। ६८।।

### अनिष्ठुराक्षरप्रायं सुकुमारमिहेष्यते । बन्धरोथिल्यदोषोऽपि दर्शितः सर्वकोमले ॥ ६९ ॥

श्रितकदुत्वदोषास्पृष्टानि कोमलानि प्रायः बाहुल्येन यत्र तत श्रिनिःहुरा-क्षरप्रायम् बाहुल्येन कोमलवर्णघटितमिति यावत्, तादशं वाक्यं युकुमारम् इह साहित्य-शास्त्रे इप्यते किविभरास्यीयते । युकुमारतयाऽभिमते काव्ये केवलं कोमला एव वर्णाः स्युनेंदं निर्तान्तमपेच्यते, किन्तु भूयसा युकुमाराण्यक्षराणि स्युरेव, केवलकोमलाक्षर-विन्यासे तु कियमाणे न केवलं लक्षणाव्याप्तिरेव, श्रिपि त्वनर्थान्तरमपि स्यात्, तथाहि सित सर्वकोमले बन्धशैथिल्यदोषोऽपि प्रसज्येत-तदाह—बन्धेति । तथा चोक्तं शिथिलता-लक्षणप्रस्तावे—शिथिलमलपप्राणाक्षरोत्तरम्, यथा—'मालतोमालालोलालिकलिला' इति । एवं च यत्र कोमलाक्षराणां मध्ये मध्ये परुषाक्षरिवन्यासेन मुक्तामालाया श्रान्तरान्तरा रक्ष-गुम्फनेनेव जायमानं किमपि चारुत्वं युकुमारत्विमिति बोध्यम् । न चैवं सित प्रागुक्तस्वरूपस्य श्लेषाख्यगुणस्यास्य युकुमारत्वस्य चैक्यापितः उभयोर्दक्षणसाम्यादिति बाच्यम्, श्लेषस्य महाप्राणमिश्रितालपप्राणाक्षरिवन्यासिवशेषेण युकुमारतायाक्षानिध्हराक्षरप्रायत्वेन द्वयोः परस्परभिन्नत्वात् ।

कान्यप्रकाशकारादयस्तु सौकुमार्य श्रुतिकटुत्वदोषाभावस्वरूपं मन्यमाना इदं पृथग् गुणत्वेन नाभ्युपगच्छन्ति, एवमेव तदनुगामिनो विश्वनाथप्रभृतयः । सौकुमार्यस्वण-प्रसङ्गे भरतः—

सुखप्रयोज्यैर्यच्छन्दैर्युक्तं सुश्लिष्टसन्धिभः । सुदुमारार्थसंयुक्तं सुकुमारं तदिष्यते ॥ एतदुदाहरणं यथा—

'श्रङ्गानि चन्दनरजःपरिधूसराणि ताम्बूलरागसुभगोऽधरपह्मवश्च। श्रच्छाञ्जने च नयने वसनं तनीयः कान्तासु भूषणिमदं विभवावशेषः'॥ भोजराजेन तु दण्डिन एव लक्षणोदाहरणे स्वीकृते।

वामनस्तु श्रजरठत्वं सौकुमार्यं तज्ञापारुष्यस्वरूपं मन्यते, 'श्रस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा' इत्यादि कालिदासीयं च पद्यं सकुमारबन्धमुदाहरति ।

१. इहोच्यते । २. दोषो हि ।

जगन्नाथपण्डितराजस्तु — श्रकाण्डे शोकदायित्वाभावरूपमपारुष्यं सुकुमारता, यथा — 'त्वरया याति पान्योऽयं त्रियाविरहकातरः' श्रत्र 'त्रियामरणकातर' इति पाठे पारुष्यं तद-हितत्वात्सुकुमारतेति । श्राचार्यदण्डी सौकुमार्यं शब्दगुणमभित्रेति, परे त्विदमर्थगुणं गृणन्ति । वस्तुतस्तु श्रयंसौकुमार्यस्यामङ्गळरूपाश्लीळताख्यदोषाभावस्वरूपत्वेन न गुणत्वं तदुक्तं दर्पणकृता—'श्राम्यदुःश्रवतात्यागात् कान्तिश्च सुकुमारता' इति ॥ ६९ ॥

हिन्दी—जिसमें प्रायः करके-बाहुल्येन अनिष्ठुर, श्रुतिकटुत्व दोषसे रहित अक्षर हों, अर्थात कोमल वर्णोसे जिसका सङ्गठन किया गया हो, वैसे वानयको सुकुमार-अर्थात सुकुमारता नामक गुणसे भूषित कहा जाता है। 'प्रायः' पद इस लक्षण में बड़ा उपयोगो है, उससे यह अभिप्राय निकलता है कि सुकुमार वाक्यमें यह कोई नियम नहीं है कि सभी अक्षर अकठोर ही हों, इतना अवस्य चाहिये कि बाहुल्य कोमल वर्णोका ही हो, जैसे मुक्तामाला में यदि बीच-बीच में रलान्तर लगा दिये जाते हैं तो उसकी शोमा और बढ़ जातो है, उसी तरह सुकुमार वाक्योंमें बीच-बीच में एकाष परुष वर्णके हो जानेसे कोई क्षित नहीं होती, प्रत्युत लाम ही होता है। इसी बातको वतानेके लिये उत्तरार्थमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि सभी वर्ण कोमल ही रहेंगे, तब बन्धशैथिल्यदोष उपस्थित होगा। जैसे—'मालतोमालालोलालिकलिला'।

इस सौकुमार्य गुणको कान्यप्रकाशकार आदि परवत्ती आचार्योने श्रुतिकदुत्वरूप दोषका अभावस्वरूप मानकर इस गुणको अस्वीकृत कर दिया है। कुछ लोग सौकुमार्यको अर्थगुण भो मानते हैं, उनके मतमें अर्थगत सौकुमार्य वह है जिसमें अर्थगत पारुष्य नहीं आया हो, जैसे प्रियामरणकातरः' को जगहपर 'प्रियाविरहकातरः' कहकर पारुष्य से पृथक् रखा गया है। वस्तुतः यह अर्थगत सौकुमार्य गुण भो अमङ्गलरूपाधीलतादोषाभावस्वरूप ही है, अतः यह भो आवश्यक नहीं माना जायगा॥ ६९॥

#### मण्डलीकृत्य बर्हाणि कण्डैर्मधुरगीतिभिः। कलापिनः प्रमृत्यन्ति काले जीमृतमालिनि॥ ७०॥

पूर्वकारिकायां लक्षितस्य सुकुमारतानामकस्य गुणस्योदाहरणमुपन्यस्यति—मण्डः लीति । जीमूतमालिनि मेघ्मेदुरे काले बहाणि स्वीयपिच्छानि मण्डलीकृत्य मण्डलाकारेण विस्तार्य मधुरगीतिभिः मधुरं शब्दायमानैः कण्डैः कलापिनो मयूराः प्रमृत्यन्ति, मृत्यमार-भन्ते, ध्वनत्सुं जलधरेषु तद्ध्वनिश्रवणसन्तुष्टा मयूराः स्वीयानि पिच्छानि मण्डलाकारेण वितत्य सानन्दं मृत्यन्तीत्यर्थः । अत्र निष्द्रराक्षरपरित्यागात्सुकुमारतागुणः ॥ ७० ॥

हिन्दी—वर्षांकालके उपस्थित होनेपर मधुर शब्द करनेवाले अपने कण्ठोंसे शब्द करते हुए गीत-सा गाते हुए एवं अपनी पूँछको मण्डलाकारमें फैलाये हुए यह मयूर नृत्य करने लगते हैं। इस वाक्यमे पहच वर्णका अपयोग है, प्रायः कोमल अक्षरोंके ही प्रयोग हो पाये हैं, अतः सुकुमारता नामक गुण माना जाता है।। ७०।।

#### इत्यनूर्जित प्वार्थों नालङ्कारोऽपि ताहराः। सुकुमारतयैवैतदारोहति सतां मनः॥ ७१॥

सुकुमारताख्यस्य पूर्वे लक्षितस्योदाहृतस्य च गुणस्यावश्यस्वीकार्यत्वे युक्तिमुपन्य-स्यति —इत्यनुर्जित इति । इति श्रस्मन् पर्ये श्रर्थः श्रन्जितः रससम्पर्कग्रून्यतयाऽनित-

१. मुखम्।

स्फुट एव अलङ्कारोऽपि न तादृशः अतिशययुतः, समासोक्तः सत्यपि नातिरसस्पृक्, (तथाऽपि अर्थालङ्कारयोरनतिप्रस्फुटत्वेऽपि) एतत्पद्यम् सुकुमारतयेव सौकुमार्यनामकगुण-सद्भावेनैव सतां मनः आरोहति, सद्भिरिदं यत्काव्यत्वेनाभ्युपेयते, तत्र केवलं सुकुमारतानामकगुणसद्भाव एव कारणं, नार्थविशेषः, तस्यान् जितत्वात्, नाप्यलङ्कारविशेषः, तस्याप्य-परिनिष्ठितत्वात्, आतश्च सौकुमार्यमवश्यं गुणत्वेनास्थेयमिति भावः॥ ७१॥

हिन्दी—पूर्वं श्रित एवम् उदाहत सुकुमारता गुणके विषयमें मतभेद है, कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं और कुछ लोग इसको श्रुतिकद्धत्वरूपदोषाभावस्वरूप मानते हैं। मरतमुनिने सुकुमारताको गुण माना है, परन्तु कुछ प्राचीन तथा तदनुवर्त्ती अर्वाचीन आचार्य इसे गुण नहीं मानते, उनका कथन है कि जब तक अर्थचमत्कृति न होगी, तब तक सुकुमारताका कोई लाम नहीं है, वह स्वतः दोषाभावस्वरूप हो है, इसी मतका खण्डन इस कारिकामें किया गया है। दण्डीका कहना कि पूर्वोक्त उदाहरणश्लोकमें अर्थ अनूजित-अनितेजस्वी है, इसी तरह अलङ्कार भी अनित-प्रस्कृट है, फिर भी यह पद्य सज्जनोंको मला लगता है, इसका एकमात्र कारण सौकुमार्य गुणका सद्भाव हो है, इस स्थितिमें सौकुमार्य गुणका माना जाना उचित है। दण्डीने अलङ्कारापेक्षया और अर्थापेक्षया भी गुणोंको कान्यमें प्रधान अङ्ग माना है, उनके मनमें यह वात बैठ गई थी—

'तया कवितया कि वा कि वा विनितया तया। पदिविन्यासमात्रेण यया नापहृतं मनः' ॥
दण्डीका स्पष्ट आश्य मालूम पड़ना है कि गुणवैचित्र्यके नहीं रहनेपर अर्थ और अलङ्कार
रहकर भी कान्यकी शीभा नहीं बढ़ाते हैं, दण्डीको एक अच्छे समर्थक मिल गये हैं — भोजराज।
उनका कथन है:—

'अलंकृतमि श्रव्यं न काव्यं गुणविज्ञतम्'। 'यदि मवित वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनवन्ध्यमङ्गनायाः। अपि जनदियतानि दुर्भगत्वं नियतमळङ्करणानि संश्रयन्ते'॥

जैसे किसी स्त्रीके शरीरमें सभी अलङ्कार सजा दिये गये हों परन्तु यौवन नहीं हो तो वह आकर्षक नहीं होती, उसी तरह यदि काव्यमें गुण नहीं हो, किन्तु अलङ्कार हो तो वह काव्य फीका ही लगता है ॥ ७१ ॥

#### दीप्तमित्यपरैर्भूमा कुच्छोचमपि बध्यते। न्यक्षेण क्षेपितः पक्षः क्षत्रियाणां क्षणादिति॥ ७२॥

श्रपरैः गौडकविभिः दीप्तम् दीप्तियुतम् दीप्तिसंज्ञकौज्ज्वल्ययुक्तम् इति हेतोः कृच्छ्रोयम् कष्टोचार्यमपि पदं वध्यते काव्ये प्रयुज्यते । श्रोजस्विरचनानुकूळतया परुववर्णघटितमत
एव कष्टोचार्यमपि बध्यते गौडैः, एतदुदाहरणेन विशदीकरोति— न्यक्षेणेति । न्यच्लेणविगतनेत्रेण जन्मान्धेन धतराष्ट्रण क्षत्रियाणां समस्तराजन्यानां पक्षः समृहः क्षणेन
श्राल्पकालेन क्षपितः विनाशितः, दुर्मन्त्रद्वारा महाभारतयुद्धे विनाशं गमित इत्यर्थः ।
श्रात्र धतराष्ट्रस्यायुध्यमानतया न वीररसप्रसङ्गः, वस्तुतस्त्वत्र करुणो रसः, तत्र चौजःप्रधानरचनायाः श्रयुक्तत्वान्न केवळपुच्चारणेनापि तु रसप्रसङ्गेनापि कृच्छ्रोयिमदं गौडा
श्रादियन्ते ॥ ७२ ॥

१. क्षयितः।

हिन्दी—गौड़ लोग सौकुमार्य की अपेक्षा नहीं करते, इसी बातका वर्णन सोदाइरण इस कारिकामें किया गया है। अपर—गौड़ सम्प्रदायके किवगण दीप्त-ओ जोगुणयुक्त मान कर कष्टी बार्य वर्णगुम्फित का व्यका भी निर्माण करते हैं। उदाइरण—न्यक्षेणेत्यादि। जन्मान्ध धृष्टराष्ट्रने क्षित्रियों के समूहको थोड़े समयमें समाप्त करना दिया, अपने पुत्र दुर्योधनादिको ऐसी दुर्बुद्धि दी जिससे अन्ततः सारे क्षित्रय कट मरे। इस पद्यार्धमें करुणरस है, नीर नहीं क्यों कि धृतराष्ट्र तो युद्धरत था नहीं, ऐसी इल्लोमें यहाँपर ऐसा कष्टो बार्य पदकदम्ब नहीं प्रयुक्त करना चाहिये। छेकिन गौड़ जन केवल ओ जके लोगसे ऐसा प्रयोग भी किया करते हैं। ७२॥

### अर्थन्यक्तिरनैयत्वमर्थस्य हरिणोद्गृष्टता । भूः खुरक्षुण्णनागासुग्लोहितादुद्धेरिति ॥ ७३ ॥

कमप्राप्तमर्थव्यक्तिनासकं गुणं निरूपयित अर्थव्यक्तिरिति । अर्थस्य पदप्रतिपाद्यस्य अनेयत्वम् अध्याहारादिकल्पनां विनेव प्रत्येयत्वम् अर्थव्यक्तिनीम शब्दगुणः, अर्थात् यावन्तोऽर्था अन्वयबोधौपयिकतयाऽपेच्यन्ते तद्बोधनाय तावतां पदानां विन्यासोऽर्थ-व्यक्तिः, उदाहरणं यथा हिरणा वराहरूपस्ता भगवता विष्णुना खुरेण स्वशक्तेन क्षुण्णाः ताढिताः ये नागाः रसातलस्थाः सर्पास्तेषामस्त्रिभः शोणितैः लोहितात् रक्तात् उदधेः सागरात् भृः उद्धृता उपरि नीता । अत्र सागरपयोरज्ञनकारणीभूतो नागास्क्रसम्पर्कः पृथगुक्तिमन्तरा नेयः स्यात् अतः पृथगुक्त इति नात्र नेयत्विमिति भवत्यर्थव्यक्तिः । तद्नुक्तौ तु नेयार्थत्वेन नार्थव्यक्तिः, अभिधास्यित तद्येतनोदाहर्णेन ॥ ७३ ॥

हिन्दी—जिस वाक्यमें विविधित अर्थ समझनेके लिये अध्याहारादि कष्ट कहपनारें नहीं करनी पढ़ें, सभी शब्द वाक्यार्थनोधमें अपेक्षित अर्थोंको स्पष्टतया बताते हों उस वाक्यमें अर्थव्यक्तिनामक गुण माना जाता है। जैसे—हरिणा हित। मगवान् विष्णु वराहावतारमें अपने खुरसे कुचले गये नागोंके श्लोणितसे रक्तवर्ण समुद्रके जलसे इस पृथ्वीको ऊपर ले आये अर्थाद पृथ्वीका उद्धार किया, प्रलयकालमें जलमग्न हुई इस पृथ्वीको पानीसे बाहर निकाला। इसमें सागरका पानी लाल क्यों हुआ? इसका कारण यदि नहीं कहा गया होता तो नेयार्थ हो जाता, जैसे आगे कहे गये प्रस्युदाहरणक्षोक—'मही महावराहेण लोहितादुद्धृतोदधेः' में सागरके लाल होनेमें कारण नहीं कहनेसे नेयार्थ हो गया है। यह अर्थव्यक्ति शब्दगुण है ऐसा दण्डीका मत है, इस अर्थव्यक्ति नामक शब्दगुणका लक्षण अन्यान्य आचार्योंके अनुसार इस प्रकार है:—

भरत-

'सुप्रसिद्धा थातुना तु लोककर्मन्यवस्थिता। या क्रिया क्रियते कान्यें सार्थन्यक्तिः प्रकीर्त्तिता'॥

मोजराज — 'यत्र संपूर्णवाक्यत्वमर्थंक्यक्ति वदन्ति ताम्' ॥ यथा — 'वागर्थाविव संपृक्ती वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पित्तरी वन्दे पार्वतीपरमेश्वरी' ॥ वाग्मट — 'यत्र सुखेनार्थप्रतीतिः सार्थंक्यक्तिः' । यथा —

'बाले तिलक्लंखेयं भाले मिल्लीव राजते। भुलताचापमाकुष्य न विद्याः कं इनिष्यति'॥

पण्डितराज जगन्नाथ-

द्यटिति प्रतीयमानार्थान्वयकत्वमर्थंव्यक्तिः, इति शब्दगताऽर्थंव्यक्तिः, अर्थी स्वर्थंव्यक्तिः— वर्णंनीयस्यासाधारणिक्रयारूपयोर्वर्णनमर्थंव्यक्तिः। काव्यप्रकाशकारने इस अर्थंका स्वभावीक्तिःमें अन्तर्भाव माना है। उनका कहना है—'अमिधास्यमानस्वभावोक्स्यलङ्कारेण वस्तुस्वभावस्फुट-स्वरूपार्थंव्यक्तिः स्वीकृता'।

साहित्यदर्पणकारने अर्थंव्यक्तिका अन्तर्भाव प्रसाद गुणमें किया है। कहा है:—
'अर्थंव्यक्तेः प्रसादाख्यगुणेनैव परिग्रहः'।

इस प्रसङ्गमें साफ-साफ यही समझना चाहिये कि शाब्दी अर्थव्यक्तिका प्रसाद गुणमें अन्तर्माव मानते हैं और आवीं अर्थव्यक्तिको स्वभावोक्त्यलङ्कारस्वरूप। इस प्रकार दोनों तरहकी अर्थव्यक्तिका अपलाप कर लेते हैं ॥ ७३ ॥

#### मही महावराहेण लोहितादुद्धृतोद्धेः। इतीयत्येव निर्दिष्टे नेयत्वमुरगासुजः॥ ७४॥

पूर्वकारिकायामर्थव्यक्तिनिरूपणप्रस्तावेऽनेयार्थत्वमवश्यमपेच्यत्वेन स्वीकृतं, तज्ज्ञानस्य नेयार्थत्वज्ञानामावे सम्पत्तुमशक्यतया सम्प्रति सोदाहरणं नेयार्थत्वमाह—महीति । श्रर्थः प्रागुक्तः, श्रत्र केवलम्—खुरक्षुण्णनागासृगिति नोक्तं, यदभावेऽम्बुधिलौहित्यमित्यनुपपय-मानं कष्टकल्पनादिनोन्नेयं प्रसज्यत इतीदं नेयार्थम् । उक्तश्वायमर्थो भोजराजेन—

'वाक्यं भवति नेयार्थमर्थन्यक्तेविपर्ययात् । महीमहावराहेण लोहितादुद्धृतोद्धेः । इतीयत्येव निर्दिष्टे नेया लौहित्यहेतवः' ॥

काव्यप्रकाशकारादयस्तु-रूढिप्रयोजनाभावादशक्तिकृतं लच्चार्थप्रकाशनं नेयार्थत्वमाहुः॥७४॥

हिन्दी—'मही महावराहेण' इस उदाहरणमें सागरके लाल होनेका कारण नहीं बताया गया है, अतः कष्टकरुवना द्वारा लाल होनेके कारणका उन्नयन किया जाता है अतः यह नेयार्थ होनेके कारण अर्थन्यक्तिरहित है। यहाँ इतना बता देना अप्रासिक्तिक नहीं होगा कि लक्षणा दो प्रकारसे की जाती है—निरूढलक्षणा और प्रयोजनलक्षणा। निरूढलक्षणा एक तरहसे अभिधाकों तरह होती है, क्योंकि वह प्रसिद्धिसे उद्भूत होती है, इसीलिये उसे अनादितालपर्यमूलक कहते हैं, जैसे 'कर्मीण कुश्चलः'। इसी तरह प्रयोजनवती लक्षणा किसी खास वस्तुको बतानेके लिये को जाती है, जैसे 'गङ्गायां बोषः'। इसमें शैत्यप्रतीति प्रयोजन है। इन दोनों लक्षणाओंको दुष्ट नहीं कहा जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ लक्षणायें ऐसी भी की जाती हैं, जिनके मूलमें शब्दोंकी अशक्ति उद्यारित पदोंका विविधतार्थपर्यायनाक्षमत्व होता है। इस तरहको अशक्तिमूलक लक्षणा नहीं करनी चाहिये, वैसा करनेसे नेयार्थत्व दोष होता है, इसी बातको दृष्टिमें रखकर आचार्योने नेयार्थता दोषके स्वरूपनिर्वचनकालमें कहा है—'रूढिप्रयोजनाभावादशक्तिकृतं लक्ष्यार्थप्रकाशनं नेयार्थत्वम्', इदाहरण दिया—

शरत्कालसमुल्लासिपूर्णिमाशर्वरीप्रियम् । करोति ते मुखं तन्ति चपेटापातनातिथिम् ॥ यहाँ पर 'चपेटापातनातिथि' शब्दसे 'जित' अर्थं लक्षित किया गया है, जिसे रूढि या प्रयोजन दो में से कोई भी बल प्राप्त नहीं है। यह सारी बात कुमारिल ने स्पष्ट कह दी है—

'निरूढा लक्षणाः काश्चित सामर्थ्यादिभिधानवत् । क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित् काश्चित्ते स्वशक्तितः' ॥ इस कारिकार्मे अन्तिम चरणद्वारा जिसका निषेध किया गया है, उसी लक्षणाके अवलम्बनमें नेयार्थत्वका उदय होता है ॥ ७४ ॥

> नेहरां बहु मन्यन्ते मार्गयोरुभयोरि । नहि प्रतीतिः सुभगा राज्दन्यायविलङ्किनी ॥ ७५ ॥

ईदशं नेयार्थम् वाक्यम् उभयोरिष गौडवैदर्भमार्गयोराचार्या न बहु मन्यन्ते नादियन्ते, उभयोरिष सम्प्रदाययोराचार्या नेयार्थत्वं न युक्ततयाऽऽतिष्ठन्त इत्यर्थः, तत्र कारण-मुपन्यस्यित—शब्दन्यायः शाब्दबोधपद्धतिः वृत्त्युपिस्थितानामेवार्थानां बोध इत्येवं रूपो ब्यवहारस्तद्विलिङ्गेनी तत्प्रतिकूला प्रतीतिः (नेयार्थप्रतीतिः) निहं सुभगा न रमणीया, अत एव तादश्याः प्रतीतेरहृद्यत्वमभ्युपेत्य संप्रदायद्वयेऽिष नादरो नेयार्थप्रहणप्रयोगा-देरिति भावः॥ ७५॥

हिन्दो—इस तरहके नेयार्थ वाक्यका कहीं भी आदर नहीं होता है, गौड़ या वैदर्भ किसी भी सम्प्रदायके आचार्य उसका आदर नहीं करते, क्योंकि शाब्दबोधके नियम—दृत्युपस्थापित, अर्थोंका हो अन्वय हो—इस तरहके नियमका उछह्वन करनेवालो प्रतीति सुन्दर नहीं हुआ करती। जिस बोधमें शाब्दबोधके सिद्धान्तोंको अवहेलना को जाती है वह बोध हृद्य नहीं होता है, इसोलिये गौड़वैदर्भ दोनों सम्प्रदायके आचार्यगण नेयार्थका स्थाग ही अभोष्ट मानते हैं। ७५।।

#### उत्कर्ष<mark>वान् गुणः कश्चिचस्मिन्नुक्ते</mark> प्रतीयते । तदुदाराह्नयं तेन सनाथा काव्यपद्धतिः॥ ७६॥

यस्मिन वाक्ये उक्ते अभिहिते सित कश्चित् उत्कर्षवान् वर्णनीयवस्तुमहत्तास्चकः गुणो धर्मविशेषः प्रतीयते ज्ञायते, तद्वाक्यम् उदाराह्वयम् उदारम् उदारतानामकगुणयुक्तम् तेन उदारतानामकगुणेन काव्यपद्धतिः काव्यरीतिः सनाथा कृतार्था चमत्कृतेत्यर्थः, भवतीति शेषः। येन वाक्येन प्रेषुज्यमानेन सता वर्णनीयस्य वस्तुनः कोऽपि महिमातिशयो द्युद्धिगोचरो भवति तदुद्वारं वाक्यमित्याशयः, तत्र महिमातिशय उत्कर्षक्यापनेन आकर्षक्यापनेन चोभयथा संभवति, चमत्कारस्योभयथा समुत्पाद्यत्वात्। अयं चार्थगुणः, नाक्यस्यार्थद्वारेच गुणव्यञ्चकत्वात्। वामनस्तु विकटन्वस्वरूपमुदारत्वं शब्दगुणमेवाह, विकटत्वं तु पदानां गृत्यत्प्रायत्वम्, यथा —'सुचरणविनिविष्टैर्नूपुरैर्नर्त्तकीनां झणिति रिणतन्मासीत्त्र चित्रं कळ्झ'॥ ७६॥

हिन्दी—जिस वाक्यके प्रयुक्त होनेपर उस वाक्यार्थके द्वारा वर्णनीय वस्तुके लोकोत्तर चमत्कार की अवगति हो, उसमें उदारता नामक गुण होता है, उससे काव्यमार्ग सफल होता है, काव्यका प्रयोजन चमत्कार ही माना जाता है, उदारतासे चमत्कारका पोषण होता है, अतः उदारताको काव्यका जीवन माना गया है। यहाँ पर यह समझना चाहिये कि वाक्य जब गुणव्यक्षक होंगे तब स्वीय अर्थ द्वारा ही; इससे यह अर्थगुण हुआ, वामनादि ने जो एक उदारता मानी है वह विकटत्वस्वरूप है अतः वह शब्दगुण है।

भरतने नदारताकी यह परिमाण की है—
'दिब्यमावपरीतं यच्छुक्षाराद्भुतचेष्टितम् । अनेकभावसंयुक्तमुदारं तद् प्रकीर्त्तितम्' ॥
भोजराजने कहा है—'विकटाक्षरवन्धत्वमार्येरीदार्यमुच्यते' ।
'भृत्युत्कर्षमुदारता'.....।

हसमें पहला लक्षण श्रव्दगुण-उदारताका है और दूसरा लक्षण अर्थगुण-उदारताका। इस उदारताको अर्वाचीन आचार्यगण गुणरूपमें नहीं मानते, उनका आश्रय है कि शब्दगुण-उदारताका ओजमें अन्तर्भाव होता है और अर्थगुण-उदारता अग्राम्यतादोषामावस्वरूप है ॥ ७६ ॥

१. सर्व ।

अर्थिनां कृपणा दृष्टिस्त्वन्मुखे पतिता सकृत्। तद्वस्था पुनर्देच नान्यस्य मुखमीक्षते॥ ७७॥ इति त्यागस्य वाक्येस्मिन्नुत्कर्षः साधुं लक्ष्यते। अनेनैव पथान्यर्चे सामानन्यायमूद्यताम्॥ ७८॥

पूर्वोक्तलक्षणमौदार्ये दष्टान्तेन विशदयति अर्थिनामिति । हे देव महाराजः स्त्रियां याचकानां कृपणा दोना दृष्टिः त्वन्मुखे सकृत् एकदा पितता सती पुनः पश्चात् तद्वस्था दीना भूत्वा अन्यस्य दात्रन्तरस्य मुखं नेक्षते न पश्यित, त्वयेव पूरिताभिलाषा दीना न याचनाय दात्रन्तरमुपसर्पन्तीत्यर्थः, एवमत्रोदाहरणे लक्षणसङ्गमायाह इति । इति एवं वाक्येंऽस्मिन् पूर्वोक्ते श्लोकवाक्ये त्यागस्य दानस्योत्कर्षः साधु स्फुटं लच्यते, एवमेव क्वचिदन्यस्य बलह्पादैरप्युत्कर्षप्रतीतावुदारत्वं शक्यसंभविति बोधयति अनेनैवेति । अनेनैव त्यागोत्कर्षदर्शनसजातीयेन पथा प्रकारेण समानन्यायम् एतन्तुल्यम् उद्दाहरणान्तरम् ज्ञाताम् तक्यताम् ॥ ७७-७८॥

हिन्दी—पूर्वोक्तलक्षण उदारताका उदाहरण तथा उसका सक्तमन इन दो श्लोकों द्वारा किया गया है। जो याचक दोनमावसे एक बार आपका मुख देख लेता है उसे फिर कमी किसीका मुख याचकके रूपमें नहीं देखना पड़ता। आप उसे इतना धन दे देते हैं कि उसको आर्थिक दीनता दूर हो जाती है। बही है इसका अर्थ। इस श्लोकमें राजाके दानका उत्कर्ष प्रतिपादित हुआ है अतः उदारता गुण है, इसी तरह अन्यान्य वस्तुओं के उत्कर्षप्रतिपादन होने पर भी

उदारता गुण होगा ॥ ७७-७८ ॥

### श्लाच्यैर्विशेषणर्युक्तमुदारं कैश्चिदिष्यते । यथा लीलाम्बुजक्रीडासरोहेमाक्नदादयः ॥ ७९ ॥

स्वाभिमतमुदारतालक्षणं निरुच्य सम्प्रति परकीयं तल्लक्षणोदाहरणादि बोधयति— इलाच्येरिति । इदमग्निपुराणीयस्य लक्षणस्य कीर्त्तनम्, तत्र हि—'उत्तानपदतौदार्ये युतं रलाच्येविशेषणैः'इत्युक्तम्। तदुदाहरणं यथा—लीलाम्बुजेति । स्रत्र लीलाम्बुजपदे-नाम्बुजे लीलेति विशेषणेन वर्णोकारसौरभातिशयशालित्वम्, कीडासरःपदे सरसः कीडा-विशेषणेन कमलसारसविहारनौकासनाथत्वम्, एवम् हेमाङ्गदपदस्थहेमपदेन रल्लखचितत्वं प्रतीयते, एवमेव मणिनूपुर-रल्लकाञ्ची-कनककुण्डलादिपदेषु ॥ ७९ ॥

हिन्दी—दण्डी स्वाभिमत उदारतालक्षण बताकर अब अग्निपुराणोक्त उदारतालक्षण प्रदर्शित करते हैं। श्राच्य विशेषणोसे युक्त बाक्यका उदार कहा जाता है, जैसे लीलाम्बुजादि। यहाँ अम्बुजमें लीलाविशेषण लगानेसे उसके आकार-वर्ण-सौरम आदि गुर्णोका उत्कर्ष प्रतीत होता है, इसी तरह कीड़ासर, हेमाइद आदि पदोंमें भी॥ ७९॥

### ओजः समासभूयस्त्वमेतद्गद्यस्य जीवितम् । पद्येऽप्यदाक्षिणात्यानामिदमेकं परायणम् ॥ ८०॥

त्रोजोगुणं निरूपयति—ओज इति । समसनम् द्वयोर्बहूनां वा पदानाम् एकपदत्व-प्राप्तिः समासः, समासभूयस्त्वम् समासबाहुल्यम् त्रोजो नाम गुणः, बहुपदसमास त्रोज

१. खलु । २. अन्वत्र ।

इत्यर्थः, एतत् समासभ्यस्त्वम् गयस्य जीवितम् प्राणस्वरूपम्, श्राह्मिन्हि सित गयमतीव स्वद्ते इत्यर्थः । श्रदक्षिणात्यानां पौरस्त्यानां गौडानाम् पथेऽपि (श्रिपिग्यसमुखायकः ) इदं समासबाहुल्यम् एकं परायणम् श्रवलम्बनम् । गौडीवैदर्भाक्षोभयेऽपि श्रोजोगुणमा-द्वियन्ते, नात्र तयोवैंमत्यम्, तत्र गौडा गये पये च समानभावेनौजः समाद्रियन्ते, वैदर्भास्तु गद्यमेवौजसा भूषणीयं जीवनीयं च मन्यन्त इति विशेषो बोध्यः ॥ ८० ॥

हिन्दी—समासकी वहुलता होनेपर ओज गुग माना जाता है। इस गुगके संबन्धमें गौड़नैद में सम्प्रदायों में सहमति है, दोनों सम्प्रदाय इसे माननेवाले हैं, अन्तर इतना ही है कि वैद में लोग को जगुणको गद्यमात्रका जीवन कहते हैं और गौड़ सम्प्रदायवाले गद्य तथा पद्य दोनों प्रकारकी रचनाके लिये इसे समानरूपसे अवलम्बन माचते हैं। समास शब्दगतं वस्तु है, अतः यह को अशब्दगुण है, ऐसा दण्डीका मत प्रतीत होता है क्योंकि उन्होंने 'समासभूयस्त्यम् ओबः' यही लक्षग कहा है।

वामनने 'अर्थस्य प्रौढिः ओजः' ऐसा लक्षण करके अर्थंगत ओज भी माना है, उन्होंने इसे पाँच प्रकारका बताया है। शब्दगत ओजका कक्षण वामनने 'गाडबन्धरवमोजः' कहा है।

भोजराज, वाग्मट, हेमचन्द्र, जगन्नाथ इश्यादि आचार्योंने भी ओजको शब्दगत तथा अर्थगत मानकर लक्षण-उदाहरण दिये हैं।

कांव्यप्रकाशकारने—'भोजिक्षित्तस्य विस्ताररूपदीप्तत्वजनकम्' ऐसा छक्षण किया है, और 'वीरबीमत्सरीद्रेषु कमेणाधिक्यमस्य तु' स्वीकार किया है, तदनुसार तीन उदाहरण भी दिये जाते हैं। विश्वनाथ कविराजने भी उन्होंके पदचिक्षका अनुसरण किया है॥ ८०॥

### तद्गुरूणां लघूनां च बाहुल्याल्पत्विमश्रणैः। उच्चावचप्रकारं तद् हश्यमाख्यायिकादिषु॥ ८१॥

तत् स्रोजः गुरूणाम् दीर्घवर्णानाम् लघूनाम् हस्ववर्णानां च बाहुल्येन स्राधिक्येन स्राह्म स्राह्म स्यून्तवेन मिश्रणेन उभयविधवर्णसाङ्कर्येण च त्रिधा भवति, कचित् दीर्घा एव वर्णा भूयांसः, कविचच लघव एव तथा क्वविच तयोर्मिश्रणं तदैविमद्मोज उच्चावचप्रकारं नानाविधं तच्च स्राह्यायिकादिषु गद्यप्रवन्धेषु दश्यम् द्रष्टव्यम् । स्रत्रादिपदं चम्पूविरुद्दा-दिगद्यप्रचुरम्रस्थसंमाहकम् ॥ ८९ ॥

हिन्दी—पूर्वोक्त ओज गुण नानाप्रकारके होते हैं, कहीं गुरु वर्णोकी बहुलता होती है, कहीं लबु वर्णोकी बहुलता होता है, और कहीं दोनों प्रकारके वर्णोकी मिलावट (मिश्रण) होती है, इस प्रकारसे अवान्तर भेदोंके होनेके कारण ओज अनेक प्रकारका होता है। ओज गुणका विशेष प्रयोग आख्यायिका, विरुद्ध, चम्पू वगैरह गद्यप्रचुर ग्रन्थोंमें देखनेको मिलता है। ८१।

अस्तमस्तकपर्यस्तसमस्तार्काशुसंस्तरा।
पीनस्तनस्थिताताम्रकम्मवस्त्रेव वारुणी ॥ ८२ ॥
इति पद्येऽपि पौरस्त्या बध्नन्त्योजस्विनीर्गिरः।
अन्ये त्वनाकुलं द्व्यमिच्छन्त्योजो गिरां यथा॥ ८३॥
पयोधरतटोत्सङ्गलग्नसन्ध्यातपांशुका।
कस्य कामातुरं चेतो वारुणी न करिष्यति॥ ८४॥

श्रस्तम् श्रस्ताचलस्तस्य मस्तके शिखरदेशे पर्यस्ताः व्याप्ताः प्रस्ता ये समस्ता अकाँशवः सायंकालिकसूर्यकिरणाः तैः संस्तरः आच्छादनं यस्याः सा तादशी वारुणी पश्चिमाशा पीनः पुष्टो यः स्तनस्तिस्मन् स्थितम् त्राताम्रम् ईपक्कोहितम् कम्रम् सन्दरम् च वस्रं यस्याः सा तादशी इव भातीति शेषः । पश्चिमाशाया वर्णनिमदम्, सन्ध्याकाले सूर्यस्य रक्ताभाः किरणाः पश्चिमाचलशिखरे प्रसरन्ति, मन्ये वाहणो दिशा नायिका पीनस्तनभागे रक्तं वस्त्रमिव धारयति इत्याशयः। श्रनुप्रासपूर्णतया गौडा इदमोजस उदाहरणं मन्यन्ते । इति एवम् पर्येऽपि पौरस्त्या गौडा श्रोजस्विनीः श्रोजोगुणयुताः गिरः बध्नन्ति प्रयुक्तते, अनुप्रासरिसका गौडा श्रोजोगुणं पर्येऽप्याद्रियन्त इत्यर्थः । अन्ये वैदर्भास्तु गिराम् वाचाम् त्रानाकुलम् श्रनाकुलत्वम् सुखोचार्यत्वम् हृद्यम् मनोहरम् श्रोजः श्रोजोगुणम् इच्छन्ति । तदुदाहरणम् - पयोधरीति । पयोधरो मेघ एव पयोधरः स्तनस्तस्य तटं प्रान्तदेशस्तदुरसङ्गे मध्यभागे लग्नं सन्ध्यातपः सायंकालिकसूर्यिकरणा एव श्रंशुकं रक्तवासी यस्याः सा एतादशी वारुणी पश्चिमदिशा नायिका कस्य जनस्य चेतौ हृदयं कामातुरम् अनक्षपीडायुतं न करिष्यति सर्वमिप जनं कामातुरं करिष्यतीत्यर्थः। अत्र यद्यपि स्रोजोगुणायापेक्षितः समासोऽस्ति, परन्तु पूर्वोदाहरण इव क्लिप्टपदं नास्तीति वैदर्भा श्रभिमन्यन्ते । इदमत्र बोध्यम् — श्रयमोजोगुणो गौडवैदर्भयोरुभयोरपि सम्प्रदाययोरिष्टः, परं गौडसम्प्रदायानुगामिनोऽनुप्रासलोभात् कष्टपदबहुलसमासविन्यामने श्रोत्णां बुद्धीर्व्यामोहयन्ति, वैदर्भास्तु बन्धपारुष्यशैथिल्यादिदोषपरिहारेण प्रसन्नार्थक-पदानां समासेन बुद्धीः प्रसादयन्ति, समांसभूयस्त्वमुभयोः समानम्, परन्तु कष्टन्वसार-ल्यमात्रे भेद इति ॥ ८२-८४ ॥

हिन्दी—सूर्यंके समस्त किरणजालसे आच्छादित अस्ताचल पर विखरी हुई शोमासे युक्त पश्चिम दिशा उस नायिकाके समान मालूम पढ़ रही थी, जिसने रक्त बक्तसे अपने पोन कुर्चोको आच्छादित कर लिया हो। इस प्रकारसे गौड़ लोग पद्यमें भी ओओगुणयुक्त वाणीका प्रयोग करते हैं, वैदर्भसम्प्रदायवाले आणोमें ओजगुण तभी पसन्द करते हैं जब वह स्पष्टार्थ तथा सरलतथा हृदयग्राहिणी होती है। सन्ध्याकालिक सूर्यंके किरणजालसे वादलोंके तटों (स्तनोंके ऊपरी आग) को आच्छादित कर पश्चिम दिशा (बाला) किसके मनको कामातुर नहीं कर देगी॥ ८२-८४॥

# कान्तं सर्वजगत्कान्तं सौिककार्थानीतिक्रमात्। तच्च वार्ताभिधानेषु वर्णनास्विप दृश्यते ॥ ८५॥

लौकिकस्य लोकप्रसिद्धस्यार्थस्य वस्तुनः अनितकमात् अपरित्यागात् सर्वजगत्कान्तम् सर्विप्रयम् आपामरप्रसिद्धार्थोपनिबन्धनात् सर्वजनहृद्यं वाक्यम् कान्तं कान्तिनामकगुणयुत्तम्, एवं च लोकप्रसिद्धार्थवर्णनं कान्तिरिति फलितम्। अयं च कान्तिगुणः आचार्यदण्डिमतेना-र्थगुणः, अर्थानुसन्धानतः पूर्वमस्यानुद्यात्, तच कान्तिगुणोपेतं वाक्यं वार्त्ताभिधानेषु लौकिकोपचारवचनप्रयोगेषु तथा वर्णनासु प्रशंसापरकवाक्येषु च दृश्यते ॥ ८५॥

हिन्दी-लोकप्रसिद्ध वस्तुका अतिक्रमण-स्याग-नहीं करनेके कारण जो सर्वेलोकप्रिय हो, आपामरप्रसिद्ध अर्थके प्रयोगसे जो सबको अच्छा लगे, उसे कान्त अर्थात कान्तिगुणयुक्त मानते

१. गतिकमात्। २. विद्यते।

हैं, उस गुणको अधिकता लौकिक उपचारमें—प्रशंसापरक वचनों में मिलती है। आचार्य दण्डीने कान्तिको—कान्ति गुणको—अर्थगुण स्वीकार किया है क्योंकि अर्थानुसन्धान होने पर ही उसकी सर्वेद्दवता प्रतीत होगी। भरतने कान्तिका लक्षण यह कहा है—

यन्मनःश्रोत्रविषयमाह्रादयति हीन्दुवत् । लोलावर्थोपपन्नां वा तां कान्ति कवयो विदुः ॥

इसका उदाहरण हेमचन्द्रने दिया है-

दृशुद्धीरदेशस्थां सीतां वल्कलधारिणीम् । अङ्गदाहादनङ्गस्य रति प्रव्रजितामिव ॥ वामनोक्त कान्तिलक्षण यह है—

औड्डवर्स्य कान्तिः, औड्डवर्स्य नाम नवप्रतिभाप्रकर्षः, यदमावे, पुराणीबन्धच्छायेयमिति

भोजराजने — 'यदुञ्ज्वलस्वं बन्थस्य कान्ये सा कान्तिक्च्यते'। कान्तिका इस प्रकार लक्षण करके यह उदाहरण दिया है—

'निरानन्दः कीन्दे मधुनि विधुरो वालवकुले न साले सालम्बो लवमिष लवक्षे न रमते। प्रियक्षो नासक्षं रचयित न चूते विचरित स्मर्रें छ्वस्मीलीलाकमलमधुपानं मधुकरः'।। कान्यप्रकाशकारने कान्ति गुणको ग्राम्यस्वदोषाभावरूप माना है, इसे पृथक् गुण नहीं स्वीकार किया।

पण्डितराजने—'अविदम्धवैदिकादिप्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण प्रयुज्यमानेषु पदेपु लोको-त्तरशोभारूपमीज्ज्वन्यं कान्तिः' ऐसा लक्षण कहा है और यह उदाहरण दिया है—

> 'नितरां परुषा सरोजमाला न मृणालानि विचारपेशलानि । यदि कोमलता तवाङ्गकानामथ का नाम कथाऽपि पछवानाम्'॥

गृहाणि नाम तान्येव तपोराशिर्भवाहशः।
संभावयति यान्येव पावनः पाद्पांसुभिः॥ ८६॥
अनयोरनवद्याङ्गि स्तनयोर्जृम्भमाणयोः।
अवकाशो न पर्याप्तस्तव बाहुलतान्तरे॥ ८७॥
इति सम्भाव्यमेवैतद्विशेषाख्यानसंस्कृतम्।
कान्तं भवति सर्वस्य लोकयात्रानुवर्त्तनः॥ ८८॥

तानि एव गृहाणि गृहपदवाच्यानि प्रशस्तानि गृहाणि, भवादशो युष्मत्सदृशः तपोराशिः तपस्वा यानि गृहाणि पावनैः पवित्रतासम्पादकैः पादपांसुभिः चरणरजोभिः संभावयित ब्रादरभाजनं करोति, यत्र भवादशस्य तपस्वनः पदधूिलः पति तान्येव गृहाणि धन्यानि, तदितराणि त्वधन्यानि तादशसौभाग्यभाजनत्वाभावादिति भावः । ब्रात्त सत्पुरुषचरणसम्पर्केण गृहाणां प्राशस्त्यवर्णनं लोकप्रसिद्धमेवेतीयं वार्ताभिधान-रूपा कान्तिः । वर्णनारूपां कान्तिसुदाहरति—अनयोरिति । हे अनवदाङ्कि, सर्वानिन्यन्तने सुन्दरि, तव बाहुलतान्तरं हस्तद्वयस्य मध्ये वक्षोदेशे जूम्भमाणयोः वर्धमानयोः स्तनयोः कुचयोः अवकाशः स्थानम् न पर्याप्तः न अलम्, विशालयोः कुचयोरवस्थान-योग्यं स्थानं नास्ति तव वक्षसि, तेन तदौन्नत्यविशालत्वे व्यक्षिते । अत्र वर्णनायां कान्तिगुणः ।

१. यान्येवं। २. लतान्तरम्।

इति एतत्पूर्वदिशितं स्थलद्वयम् वार्ताविषयं वर्णनाविषयं चौदाहरणद्वयम् सम्भाव्ययम् लोकप्रसिद्धतया संभवदुक्तिकम् , न तु कविप्रतिभामात्रकल्पितम् , तदेवेदं स्वतःसम्भानि विशेषाख्यानसंस्कृतम् विशिष्टप्रकारककथनेन संस्कृतम् उपरलोकितं रिक्षतं सत् सर्वस्य लोक-यात्रानुवर्त्तिनः लोकव्यवहारिनपुणस्य जनस्य कान्तं रमणीयं भवति, वार्तावर्णनयोः करणी-ययोः केवलं सामान्यपद्प्रयोगेण कथने सति न कान्तिगुणः, श्रपितु विशिष्टवर्णनात्मक-प्रकारेणैव कान्तिगुण इति भावः ॥ ८६-८८ ॥

हिन्दी—वास्तवमें वेही गृह गृह हैं—सौमाग्यशाली गृह हैं—जिन गृहोंको आपके समास तपस्वी जन अपने चरण की धूलिसे गौरवशाली बनाते हैं। इस क्लोकमें सरपुरुषचरणधूलिसे गृह की सौमाग्यशालिताका वर्णन किया गया है, जो लोकन्यवहारप्रसिद्ध है, अतः यहाँ गर वार्त्तानिधानरूप कान्ति गुण है। दूसरा उदाहरण देते हैं—हे अनिन्धसर्वावयवे सुन्दिर! इन तेरे दोनों बढ़ ते हुए स्तनों के लिये लताके समान तेरे दोनों हार्थों के मध्यभागमें वहाःस्थलपर पर्याप्त स्थान नहीं है, इन उमरे हुए कुचों के लिये जितना स्थान पर्याप्त रूपमें अपेक्षित है, उतना लम्बा चौड़ा तुम्हारा वहाःस्थल नहीं है। इस वर्णनमें लौकिक अर्थको बढ़ाकर कहा गया है, अतः कान्ति गुण है। इन दोनों उदाहरणों में जो बात कहा गई है वह संमान्य है—संमवदुक्तिक है, कहा जा सकता है, उसीको विशिष्ट प्रकार-वर्णन-प्रशंसाके लिये कहने के कारण रोचक हो गया है, अतः इस तरहका कथन लोकन्यवहारनिज्ञात जनके लिये हु होता है। ८६–८८।

लोकातीत इवात्यर्थमध्यारोप्य विवक्षितः।
योऽर्थस्तेनातितुष्यन्ति विदग्धा नेतरे जनाः॥ ८९॥
देवधिष्ण्यमिवाराध्यमद्यप्रभृति नो गृहुम्।
युष्मत्पाद्रजःपातधौतिनःशेषिकिव्विषम् ॥ ९०॥
अव्यं निर्मितमाकाद्यमनालोच्येव वेधसा।
इदमेवविधं भावि भवत्याः स्तनजुम्भणम्॥ ९१॥
इदमत्युक्तिरित्युक्तमेतद्गौडोपलालितम्।
प्रस्थानं प्राक्षणीतं तु सारमन्यस्य वर्तमनः॥ ९२॥

यत्यर्थम् लोकातीतः श्रात्यन्तं लोकप्रसिद्धिमितकान्त इव योऽर्थः अध्यारोप्य कविप्रतिभया किल्पतः सन् विवक्षितः वन्तुमिष्टो भवितः यं कमिप कल्पनामात्रनिष्पन्नस्वरूपं
वस्तुविशेषम् कवयो विवक्षितः, तेन तादृशेन किल्पतार्थेन विद्य्याः चतुरा गौडा एव
स्त्रतितुष्यन्ति नितरां प्रीतिमावहन्ति, इतरे जनाः वैदर्भाः न, श्रातितुष्यन्तीत्यर्थः।
लोकप्रसिद्धिमितकम्य स्थितेन किवक्षितेनार्थेन केवलं गौडा एव सन्तुष्यन्ति, न वैदर्भाः,
सेयं वस्तुस्थितिः। तत्र कान्तिगुणप्रकमे किष्पतिभामात्रकिलितेऽर्थे वार्ताप्रशंसयोक्दाहरणद्वयं दर्शयति—देविधण्यमिति। श्रल्पमिति च । श्रवप्रमृति श्रवारम्य
युष्मत्पादरजसां भवचरणधूलीनाम् पातेन पतनेन धौतं क्षालितं निःशेषं किल्विषं सकलं
पातकं यस्य तादृशम् नो गृहम् श्रस्मदीयमागारम् देविधिष्ण्यम् देवमन्दिरमिव श्राराध्यम्
श्रजायतेति शेषः, यथा देवागारं लोका बह्वाद्वियन्ते, तथैव भवचरणधूलिपतनसज्ञातपातकनिवृत्तीदं मम गृहं लोका बहुमानेन संभाविष्यन्तीत्यर्थः। श्रत्र हि कविकल्पित-

१. यथा। २. कल्मषम्। ३. इदंमीदृष्तिर्थं।

वस्तुना॰ लोकप्रसिद्धिरतिकम्यते, लोके हि सत्पुरुषचरणरजःसंपर्केण गृहस्य पिवतिव प्रसिद्धा नैव देवागारवदाराध्यता, सा तु तत्र किवनाऽध्यारोपिता। श्रत्र लौकिकार्था-तिकमान्नेयं वैदर्भाणां मते कान्तिः, किन्तु गौडा इमा कान्तिमाहः। वर्णनायां गौडा-भिमतां कान्तिमाह—भवत्याः इदं पुरतो दृश्यम् स्तनजृम्भणम् कुचकलशिवकासः एवं-विधम् समस्ताकाशव्यापकम् भावि भविष्यत् श्रनालोच्य मनसाऽप्यचिन्तियत्वा वेधसा ब्रह्मणा श्राकाशम् श्रल्पम् स्वल्पविस्तारम् निर्मितम्। यस्मिन्नाकाशाभोगे मेरुमन्दरा-द्योऽसंबाधमासते तत्रापि व्योमित वर्द्धमानयोः स्तनयोरवकाशाप्राप्त्या ब्रह्मणा स्तनयो-विस्तारमिविचन्त्यैवालपं व्योम निर्मितं, यदि भवदीययोः स्तनयोविस्तारं ब्रह्मा पूर्वमचिन्त-यिष्यत्तदा नेतादृशमलपं व्योम निर्माय कृतित्वमाकलयिष्यदित्यर्थः। इदं वर्णनमितशयोक्ति-स्पम्, इसमपि गौडा एव कान्तैत्वेनोदाहरन्ति, न वैदर्भा इति बोध्यम्। एवं गौडवैदर्भयोः कान्तिविषयं सिद्धान्तभेदं निरूपयति—इदम् पूर्वोक्तस्वरूपं काव्यम् श्रत्युक्तिः श्राति-श्रयोक्तिरूपम् इत्युक्तम् श्रलङ्कारशास्त्रनिष्णातैः एतत् श्रतिशयोक्तिरूपत्या स्वीकृतम्, एतत् गौडोपलालितम् गौडैः कान्तिगुणत्वेनाभ्युपेतम्, प्राक् प्रणीतं पूर्वोक्तम्—कान्तं सर्वजगत्कान्तमित्यादिना पूर्व निरूपितम् प्रस्थानं मार्गः श्रन्यस्य वर्त्मनः गौडभिकस्य वैदर्भसम्प्रदायस्यत्यर्थः॥ ८९-९२॥

हिन्दी—जिस काव्यमें लोकातीत—लोकप्रसिद्धिसे बाहरके अर्थ किबक्यनाद्वारा अध्यारोपित होकर प्रयुक्त हों, उससे विद्यय—चतुर गौड़ लोग ही अतिशय सन्तोषका अनुभव करते हैं, वैदर्भ लोग नहीं। वार्ता—लोकोपचार-विषयमें या प्रशंसा-विषयमें जहाँ पर लोकप्रसिद्धिकों छोड़कर कविगण अतिरञ्जनसे काम लेते हैं, वैसे काव्यसे अपनेको अत्यधिक बुद्धिमान् समझने बाले-विदय्य-गौड़ लोगही सन्तुष्ट होते हैं, विदर्भमागैके अनुयायी नहीं। गौड़ाभिमत कान्ति गुणके दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उनमें पहला उदाहरण लोकोपचारका तथा दितीय उदाहरण वर्णनाका है।

इमारा गृह आजसे देवस्थानके समान सर्वपूज्य हो गया, क्योंकि आपके पदरजके गिरनेसे इस घरका समस्त पाप धुल गया है।

हे सर्वानवधगात्रे, आपके स्तन इतने बड़ें होंगे इस बातको नहीं ध्यानमें रखा, अत एव ब्रह्माने आकाशको इतना छोटा बनाया, यदि ब्रह्माकी बुद्धिमें आपके स्तनोंके मावी विस्तारकी बात आती, तो वह अवश्य इसको छोटा न बनाकर थोड़ा बड़ा बनाते।

यह अत्युक्ति है, अतिशयोक्ति है, ज़ो गौड़ लोगोंको अधिक प्रिय है, इससे पूर्वमें — 'कान्तं सर्वेजगरकान्तम्' इत्यादि द्वारा जो सोदाइरण कान्तिगुण बताया है वह विदर्भ संप्रदायका

सार है ॥ ८९-९२ ॥

अन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना। सम्यगाधीयते तत्रं स समाधिः स्मृतो यथा॥ ९३॥ कुमुदानि निमीलन्ति कमलान्युन्मिषन्ति च। इति नैत्रक्रियाध्यासाल्लन्या तद्वाचिनी श्रुतिः ॥ ९४॥

समाधि नाम गुणं लक्षयति — अन्यधर्म इति । लोकसीमानुरोधिना लौकिकमर्या-दापालनजागरूकेण कविना अन्यधर्मः अप्रस्तुतगतो गुणः ततोऽन्यत्रार्थात् प्रस्तुते यत्र

१. बच्च । २. मतः ।

चाक्यार्थे सम्यग् त्राधीयते साध्यवसानलक्षणका अत्याच्यते सः समाधिनीम गुणः स्मृतः श्राचार्येः कथितः । इत्यं च प्रस्तुतस्य धर्मे तिरोधाय तत्र सदशतया श्रप्रस्तुतधर्मस्य तादात्म्याध्यवसानं समाधिरिति फलितोऽर्थः । श्रयं समाधिरर्थगुणः, श्रयं श्रर्थान्तरारोपात । उदाहरणमाह - क्रमुदानीति । कुमुदानि स्वनामख्यातानि पुष्पाणि निमीलन्ति सङ्क-चिनत, कमलानि सरोजानि च उन्मिषन्ति विकसन्ति । इति श्रनयोः वाक्ययोर्नेत्रिकिययोः निमीलनोन्मीलनयोः संकोचिवकासरूपयोर्रथयोरघ्यासात् त्रारोपात् तद्वाचिनी श्रुतिः तत्प्रतिपाद्यता तच्छन्दवाच्यता लन्धा, श्रयमाशयः - निमीलनोन्मीलने नयनधर्मी, कुमुद-सङ्कोचकमलविकासयोः प्रतिपाद्ययोर्निमीलनोन्भीलनशब्दाव्यार्यमाणौ सादृश्यातिशय-महिम्ना सङ्कीर्चावकासयोग्पचर्यते, सादृश्यमुलकमेव च तयोरेकशब्द्रप्रतिपाद्यत्वम्, तद्वाचिनी श्रुतिः तच्छब्दवाच्यता ॥ ९३-९४ ॥

हिन्दी-लोकसीमाके पालनमें तत्पर कविद्वारा जब अप्रस्तुत वस्तुके धर्म प्रस्तुत वस्तुपर आरोपित किये जाते हैं तब उसको समाधि गुण कहते हैं। यह अर्थगुण है क्योंकि एक अर्थपर दूसरा अर्थ आरोपित होता है । वामन आदिने आरोहावरोइकमरूप समाधिको शब्दगुण स्वीकार किया है। अन्यान्य आचार्योंके लक्षण उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

भरत-

'अभियुक्तैविशेषस्तु योऽर्थस्यैवोपलम्यते । तेन चार्थेन सम्पन्नः समाधिः परिकीर्थते ॥' भोजराज-'समाधिः सोऽन्यधर्माणां यदन्यश्राधिरोपणम्'।

( उदाहरण )—

प्रतीच्छत्याशोकी किसलयपराष्ट्रित्तमधरः कपोलः पाण्डुत्वादवत्रति तालीपरिणतिम् । परिम्लानप्रायामनुबद्ति दृष्टिः कमलिनीम् , इतीयं माधुर्ये स्पृशति न तनुत्वं च मजते ॥ यहाँ पर प्रतीच्छति, अनतरति, अनुवदति, इत्यादि चेतनिक्रयाओंका अचेतन अधरादि पर आरोप किया गया है, अतः समाधि गुण है।

वाग्मट-'अन्यस्य धर्मो यत्रान्यत्रारोप्यते स समाधिः'।

पण्डितराज जगन्नाथने समाधिको अर्थगुण नहीं मानकर एक विचित्र लक्षण बता दिया है जिससे यह कविताका नहीं कविका गुण हो जाता है, उनका छक्षण है—'अविणितपूर्वोऽयमर्थः पुर्ववर्णितच्छायो वेति कवेरालोचनं समाधिः'। 'समाधिस्तु कविगतः कान्यस्य कारणं, न तु गुणः, प्रतिभाया अपि काव्यगुणस्वापत्तेः'।

आचार्य दण्डीने जिसे अर्थगुण कहा है उस समाधिका उदाहरण दिया है-कुमुदिनीति। कुमुदिनी बन्द हो रही है, (निमीलित-संकुचित हो रही है) और कमल खुल रहे हैं (उन्मि-वित हो रहे हैं — खिल रहे हैं ) इसमें आँखकी कियाओं (निमीलन और उन्मेष) का कुमुदिनी एवं कमलकी कियाओंपर आरोप किया गया है, इसीलिए उसी कियाको प्रकट करनेवाले शब्द

प्रयक्त इए हैं ॥ ९३-९४ ॥

निष्ठख्तोद्गीर्णवान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्रयम् । अतिसुन्दरमन्यत्रं ग्राम्यकक्षां विगाहते॥ ९५॥ पद्मान्यकीं शुनिष्ठगृताः पीत्वा पावकविप्रषः। मुरुखेर्गीर्णारुणरेणुभिः॥ ९६॥ भूयो वमन्तीव इति हद्यमहृद्यं तु निष्ठीवति वधूरिति।

इतः पूर्वे समाधिगुणप्रस्तावे साध्यवसानलक्षणयाऽन्यदीयधर्मस्यान्यत्रारीपो भवती-त्युक्तम् , तत्प्रसङ्गेन कानिचित्पदानि गौणवृत्यैव शोभातिशयं वहन्ति, नतु मुख्यवृत्ये-त्यभिधातुमाह निष्ठयूतेत्यादि । निष्ठयूतोद्गीर्णवान्तादि निष्ठयूतम् उद्गीर्णम् वान्तम् इत्यादि पदम् गौणवृत्तिव्यपाश्रयम् लाक्षणिकम् लक्षणावृत्त्याश्रयम् एवं सत् अतिसुन्दरम् सहृदयमनोहरम् (तथा सत्येव समाधिगुणोदयात् ) अन्यत्र मुख्यया वृत्त्या प्रयुक्तत्वे तु श्राम्यकक्षां विगाहते श्राम्यत्वदोषपूर्णं भवतीत्यर्थः । उदाहरणसाह—पद्मानि कमलानि अकौशनिष्ठयूताः सूर्यकरक्षिप्ताः पावकविपुषः विह्नस्फुलिङ्गान् पीत्वा उद्गीर्णारुणरेणुभिः बहिस्त्यक्तरक्तपरागैः भूगो वमन्तीव । सांध्यपवनकम्पितस्खलत्परागपद्मवर्णनिमदम्। सूर्यनिष्ठयूताग्निकणपायिनो जलजसमूहाः स्खलत्परागतया उद्गीर्णाकणरेणुभिर्मुखैः पुनरपि पीतपूर्वान् श्राग्निकणान् वमन्तीवेति भावः । श्रत्र निष्ठगूतपदं बहिःक्षिप्ते, पानपदं ग्रहर्णे, वसतिकिया बहिः चेपे, उद्गीर्णपदं निर्गमे, एवमेतानि पदानि लाक्षणि-कानि । इति हृद्यम् एतत् सहृदयमनोहरम्, श्राम्यकक्षविगाहितयाऽहृद्यं तु यथा निष्ठीवति वधूरिति । निष्ठयूतपदं तथान्यद्पि च तादशं पदं लाक्षणिकत्वे सति चमत्कार।तिशयं पुष्णाति । तथा प्रयुक्तं महाकविसुबन्धुना—'त्राविदितगुणाऽपि सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्'। तथा चैतानि निष्ठयूतादिपदानि लक्षणायां कृतायामेव शोभातिशयं पुष्यन्ति इति प्रतिज्ञातं समर्थितम् ॥ ९५-९६ ॥

हिन्दी—कमळ सूर्यंकी किरणों से यूके हुए (निकलते हुए) अग्निकणोंका पान करके अपने मुखोंसे लाल परागरेणुओंको निकालते हुए (वमन करते हुए) ऐसे दीख पड़ते हैं, मानो वमन कर रहे हों।

इस रलोक में सान्ध्य पवनसे किम्पत तथा परागपाती कमलका वर्णन किया गया है। यहाँ निष्ठयूत पदका मुख्यार्थ है यूकना, लक्ष्यार्थ निकलना, वमन्ति का मुख्यार्थ-वमन करना, लक्ष्यार्थ निकलना, वमन्ति का मुख्यार्थ-वमन करना, लक्ष्यार्थ वाहर निकालना, उद्गोणका मुख्यार्थ उगलना, लक्ष्यार्थ गिराना है। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यूकना, उगलना, वमन आदि शब्द यदि मुख्यार्थ छोड़कर गौण वृत्तिके द्वारा अन्यार्थका बोध कराने तो सुन्दर होते हैं, लक्ष्मणिक प्रयोग हो जानेके कारण समाधि गुणके उद्भूत हो जानेसे चमत्कार युक्त हो जाते हैं, जैसे यहीं पूर्वोक्त उदाहरणमें; और जहाँ पर मुख्यार्थमें ही रहते हैं वहाँ इन पदोंके प्रयोग होने पर ग्राम्यत्व दोप होता है। वैसा होनेपर वह असुन्दर हो जाता है, जैसे वधूः निष्ठावित ॥ ९५-९६॥

युगपन्नेकधर्माणामध्यासश्च स्मृतो यथा ॥ ९७ ॥ गुरुगर्भभरक्लान्ताः स्तनन्त्यो मेघपङ्कयः । अचलाधित्यकोत्सङ्गीममाः समधिरोरते ॥ ९८ ॥ उत्सङ्गरायनं सख्याः स्तननं गौरवं क्लमः । इतीमे गिर्भणीधर्मा बहवोऽप्यर्भं दर्शिताः ॥ ९९ ॥

'श्रन्यधर्मस्ततोऽन्यत्रे' त्यादिकारिकया समाधिनीम गुणो लक्षितः, तत्र किमेकधर्मारोप एव समाधिकतानेकधर्मेऽपीति शङ्कायामाह— युगपदिति । नैकधर्माणाम् श्रन्यदीयगुण-कियारूपानेकधर्माणाम् युगपत् सहैव श्रध्यासः श्रारोपश्च समाधिः स्यतः, तथा चैकस्मिन्धर्मे यारोप्यमाण इवानेकिस्मिन्नि धर्म यारोप्यमाणे समाधिनीम गुणो भवतीति निष्कर्षः ।
तत्रैकधर्मारोपे समाधिरुदाहृतपूर्वः, सम्प्रति बहुधर्मारोपहृपसमाधिमुदाहरति —गुरुगमिति ।
गुर्व्यः एकत्र मेधमालायां जलेनापरत्र गर्मिण्यां गर्मभारेण च स्थूलाः, एवं गर्मभरेण व्यन्तगतजलेन भूणेन च क्लान्ताः मन्दोभूताः, स्तनन्त्यः शब्दायमानाः क्लान्ति-स्चकशब्दं कुर्वत्यथः, एतादृश्यो मेधपङ्कयः धनमालाः (गर्मिण्यश्व ) इमाः अचला-धित्यकायाः पर्वतोध्वदेशस्य (सल्याश्व ) उत्सद्भम् कोडं समधिशेरते संश्रयन्ते, यथा गर्मिण्योऽङ्गनाः स्थूलोदराः क्लान्ताः सशब्दाश्व सल्युत्सङ्गे शेरते, तथैंव मेधमाला जल्रूणा मन्दाः स्तनन्त्यश्च पर्वतोध्वदेशमाश्रयन्तीति भावः । श्रत्र मेधपङ्किष्ठ तत्तद्धम्-निगरणेन बहूनां गौरवादीनां गर्मिणीधर्माणां युगपदध्यासात् समाधिनीम गुणः । तदेनोप-पाद्यति —उत्सङ्गिति । 'सल्या उत्सङ्गे शयनं स्तननं गौरवं क्लमः' इतीमे बह्नो गर्मिणीधर्मा दिशिताः श्वारोपेण मेधमालायां कथिताः । स्तननादेर्गर्भिणीधर्मत्वमाह वाग्भदः —

क्षामता गरिमा कुक्षौं मूच्छी छिईररोचकम् । जृम्भाप्रसेकः ...... इत्यादि । (शारीरस्थाने १.५०) अत्र स्तनितशब्दः सामान्यध्वनिपरो न मेघशब्दपरः, तथा सित तस्य गर्भिणीधर्मत्वा-

प्रसक्तेः ॥ ९७-९९ ॥

हिन्दी—पूर्वोक्त समाधिलक्षणमें 'अन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र' इस प्रकार सामान्यतः अन्य धर्म कहा गया है, उसमें एक धर्मका अध्यास या अनेक धर्मका अध्यास हो यह वात स्पष्ट नहीं की गई है उसीको स्पष्ट करते हैं —युगपदिति । अनेक धर्मका एक साथ आरोप भी समाधि नामक गुण है । उसका उदाहरण—गुरुगमेंति । यह मैदमाला (सगर्मा नायिका ) भारी जल (गर्मभार) से मन्दीभूत होकर गरजती (सिसकती) है, और अचलाधित्यकाकी (सखीकी ) गोदमें सोती है । इस इलोकमें सखीकी गोदमें सोना, शब्द करना, मन्दता, गौरव आदि अनेक गर्मिणीधर्मोका मेदमालामें आरोप किया गया है । यथपि—'स्तिनतमणितादि सुरते' इस अमरके अनुसार स्तनित का अर्थ सुरत-शब्द ही होता है, तथापि यहाँपर—'आर्त्तस्तिनतसंनादे विधराम्बुहदाकुले' इत्यादि हिरवंशस्य प्रयोगके देखनेसे स्तनित शब्द सामान्य ध्वनिमें प्रयुक्त हुआ है ॥ ९७-९९॥

तदेतत्काव्यसर्वस्वं समाधिनीम यो गुणः। कविसार्थः समग्रोऽपि तमेनमनुगच्छति॥ १००॥

समाधि प्रशंसन् गुणनिरूपणसुपसंहरति—तत् तस्मात् प्रोक्तदिशा काव्यचमत्कृतिजन-नात् समाधिनाम यो गुणः पूर्वमुक्तः एतत् काव्यसर्वस्वम् काव्ये जीवनस्वरूपतयाऽवश्यम-पेक्षणीयम् । तमेनं समाधि सममोऽखिलोऽपि गौडवैदर्भसम्प्रदायविभक्तः कविसार्थः कविगणः एनम् समाधिम् श्रवुगच्छति श्रादियते, साभिनिवेशं स्वकाव्येषु योजयितुं यतते ॥ १००॥

हिन्दी—इस प्रकार वर्णित यह समाधि गुण कान्यमें चमत्कार उत्पन्न करनेके कारण कान्यका जीवन है, अतः अवस्य उपादेय है, गौड़ तथा वैदर्भ दोनों सम्प्रदायोंके अनुगामी कविगण इसे अपनाते हैं।

गुणके सम्बन्धमें प्राचीन तथा अर्वाचीन आचार्थीमें बड़ा आरी मतसेद है, प्राचीन नाम-नावाचार्योंने —

'इलेवः प्रसादः समजा माधुर्वे द्युकुमारता । अर्थव्यक्तिरुद्दारत्वमोनःकान्तिसमाधवः' ॥

१. तमेका।

इन दश अर्थगुणोंको तथा इसी नामवाले दश शब्दगुणोंको स्वीकार करते हैं। सबके अलग-बलग लक्षण-उदाहरण भी उन्होंने दिये हैं।

मम्मट आदि नवीन आचार्योंने इन बीस गुर्णोंकी जगह पर केवंल तीन गुण माने हैं। उनका कहना है कि—

'केचिदन्तर्भवन्त्येषु दोषत्यागात् परे श्रिताः । अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचित्र ततो दश ॥'

इस प्रकार मम्मटने दश शब्दगुणों को अस्वीकृत कर दिया है, उन्होंने—श्लेष, उदारता प्रसाद और समाधि नामक चार शब्दगुणोंको ओजोन्य अक घटनामें अन्तर्भूत बताया है। माधुर्यको व्यक्तयमाधुर्य गुणव्य अक रचनास्वरूप ही कहा है। समताको जो मार्गाभेदस्वरूप है, उसे अनवीकृतत्वरूप दोष बताया है। कान्ति और सुकुमारताको ग्राम्यत्व और कष्टत्वरूप दोषाभावस्वरूप कहा है, एवं अर्थन्यक्ति नामक गुणको प्रसादमें अन्तर्भूत बताया है। इस प्रकार प्राचीनोक्त दश गुणोंका माधुर्य, ओज, प्रसाद नामक स्वामित्त गुणत्रयमें अन्तर्भाव बताया गया है, 'माधुर्योजः-प्रसादाख्याख्यस्ते न पुनर्वश्चर। यह हुआ शब्दगत दश गुणोंका विवेचन।

अर्थगत दश गुणोंका भो इस प्रकार अन्तर्भाव किया गया है-

रुषेष तथा ओजोगुणके प्राचीनोक्त चार भेद वैचित्रयमात्र हैं, अतः उन्हें गुण नहीं मानना चाहिये।

प्रसादगुण अधिकपदस्वरूप दोबामावस्वरूप है।

माधुरै उक्तिवैचिन्यमात्र हैं। इसे अनवीकृतत्वरूप दोषामावस्वरूप कहा गया है।

सुकुमारता अमङ्गलस्पाइलीलखदोषाभावस्य है।

उदारता ग्राम्यत्वरूप दोषाभावस्वरूप है।

समता मग्नप्रक्रमत्वरूप दोषामावस्वरूप है।

सामिप्रायिवशेषणत्वरूप ओजका पश्चम प्रकार अपुष्टार्थत्वरूप दोषामावस्वरूप है।

अर्थव्यक्तिका स्वभावोक्ति नामक अलङ्कारमें अन्तर्भाव होता है।

कान्तिको रसध्वनिरूप या रसवदलङ्काररूप माना है।

समाधिको कविका गुण माना गया है, काव्यगुण नहीं।

इस प्रकार दश्विध अर्थंगुणोंको सी विषेचना की गई है। फलतः तीन — माधुर्योजःप्रसाद नामक गुण ही अर्थंगत हैं। दण्डीने अपना विचार भरतके अनुसार कायम रखा है।। १००।।

इति मार्गद्वयं भिन्नं तत्स्वरूपनिरूपणात्। तद्भेदास्तुं न शक्यन्ते वक्तुं प्रतिकविस्थिताः॥ १०१॥ इश्चुक्षीरगुडादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत्। तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते॥ १०५॥

इति प्रागुक्तप्रकारेण तथोः गौडवैदर्भमार्गयोः स्वरूपस्य श्रसाधारणधर्मस्य निरूप-णात्—'इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः। एषां विपर्ययः प्रायो दश्यते गौड-वर्त्मिन ॥' इत्यादिना भिन्नतया प्रतिपादनात् मार्गद्वयं गौडवैदर्भप्रस्थानद्वस्यम् भिन्नम् श्रत्यन्तविसदशम् । प्रतिकविस्थिताः तद्भेदाः तथोगौंडवैदर्भमार्गयोरवान्तरप्रकारा श्रावन्तिकीलाटीमार्गध्यादयः वक्तुं न शक्यन्ते । तयोर्मार्गयोरवान्तरभेदोऽशक्यनिरूपण-स्तत्र कारणं दृष्टान्तेन विशदयति—इश्चुक्षीरेति । इक्षुः, क्षीरं पयः, गुड इक्षुविकार-स्तदानीनां इक्षुक्षीरगुडशर्कराखर्ज्ररप्रभृतिमधुरपदार्थानां माधुर्यस्य मधुरताया श्रन्तरम् परस्परतारतम्यं महदस्ति, तथापि सत्यपि माधुर्यभेदे यथा तदीयोऽवान्तरभेदः सरस्वत्या वाचामधिष्ठात्र्याऽपि श्राख्यातुं वक्तुं न शक्यते तथैव गौडवैदर्भसम्प्रदाययोविद्यमानानां लाटोमागध्यादीनां प्रभेदविशेषाणां विशिष्टं भेदतारतम्यं वक्तुमशक्यमिति भावः ॥१०२-१०२॥

हिन्दी-इस प्रकार परस्पर भिन्न दो मार्ग-सम्प्रदाय नृत्ति था रहे हैं, इनके स्वरूपका निरूपण कर दिया गया, इनमें अवान्तर प्रभेद कविभेदसे अनन्त हैं, उनका वर्णन असंभव है।

जिस प्रकार ईख, दूष एवं गुढ़में वर्तमान माधुर्यमें बन्तर है, वह बन्तर महान् है, परन्तु उसका वर्णन सरस्तती भी नहीं कर सकती, उसी प्रकार गौड़वैद में सम्प्रदायान्तर्गंत उपभेदों के बोच वर्तमान महान् भेदका वर्णन अशक्य है ॥ १०१-१०२ ॥

### नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च चहु निर्मलम्। अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काष्यसम्पदः॥ १०३॥

एतावता प्रन्थेन काव्यस्वरूपमिधाय सम्प्रति तत्कारणमाह—नैसर्गिकीति । नैसगिकी स्वभावसिद्धा पूर्वजन्मसंस्कारासादिता प्रतिमा प्रज्ञा तथा संशयादिमलसम्पर्करहितम्
बहु नानाशास्त्रविषयं परिशीलनं श्रुतम् शास्त्राभ्यसनम् , तानि च शास्त्राणि पदवाक्यप्रमाणसाहित्यच्छन्दोऽलङ्कारश्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासागमनाट्यामिधानकोशकामार्थयोगशास्त्रादिरूपाणीति परिगणितमाचार्यः, तथा श्रमन्दः महान् श्रुमियोगः काव्यविच्छिक्षया पुनः
पुनः काव्यकरणप्रशृतिरित्येतत्त्रयं काव्यसंपदः काव्यसम्पत्तेः साधुकाव्यनिर्मिते कारणम् ।
कारणमित्येकवचनेन कारणता व्यासक्ता न त प्रत्येकपर्याप्तेति बोधितम् ॥ १०३ ॥

हिन्दी—यहाँ तक सोपोद्धात कार्व्यस्वरूपवर्णन किया गया, अब इस कारिकासे कार्यका कारण बताते हैं। पूर्वजनमसंस्कारासादित प्रतिमा, नानाशास्त्रपरिशीलन और कान्य करनेका सतत अभ्यास ये ही तीन वस्तु मिलितरूपमें कान्यके प्रति कारण हैं। कारणपदमें एकवचन विभक्ति सम्मिलित कारणताकी अभिन्यक्ति करती है। यहाँ पर अन्यान्य आचार्यों मतमें कान्यकारणत्वका जो विचार किया गया है, बद्द भी संक्षेपमें प्रस्तुत किया जाता है। अतिप्राचीन आलक्कारिक भामहने कहा है—

'काव्यं तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिमावतः । शब्दाभिषेये विद्याय कृत्वा तद्विदुपासनम् ॥ विजोक्यान्यनिवन्धांश्च कार्यः काव्यक्रियाऽऽदरः' ।

इन शब्दोंमें मामह्ने प्रतिमा, कान्यवशिक्षा और विविध शास्त्रवानको कारण माना है।

यहाँ शतना स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि भामहने प्रतिमाको प्राधान्य दिया है और काञ्यक्ष-शिक्षा तथा अभ्यासको सहायक माना है परन्तु दण्डीने तीनौंको समान मावसे कारण पदपर आसीन किया है।

वामनने कहा है—'लोको विद्या प्रकीणंब्रेति कान्याङ्गानि'। 'लोकष्ट्तं लोकः, शब्दस्युत्यिय-धानकोशच्छन्दोविचितिकलाकामशास्त्रदण्डनीतिपूर्वा विद्याः, रूक्ष्यज्ञत्वमभियोगो वृद्धसेवावेक्षणं प्रतिमानमवधानस्र प्रकीणंम् , कवित्ववीजं प्रतिमानम् , जन्मान्तरगतसंस्कारविशेषः कश्चित्, यस्मा-द्विना कान्यं न निष्पद्यते, निष्पन्नं वा हास्यायतनं स्थातः।

इस प्रकार वामनने भामहके पक्षमें ही अपना साक्ष्य दिया है ऐसा प्रतीत होता है, रुद्रटने अपने काव्यालङ्कार में इस प्रकार कहा है—

'त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिब्युंत्पत्तिरम्यासः'। रुद्रटके इस वचनसे काव्यप्रकाशकारके मतकी पुष्टि झोती है, काव्यप्रकाशकारने क**हा है—** 'शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् । काव्यज्ञशिक्षयाऽम्यास इति हेतुस्तदुद्भवे'॥' इससे कान्यकारणता न्यासन्यवृत्त्या त्रितयगत है यह दण्डोका मत प्रमाणित किया जाता है। पीयूषवर्षी जयदेवने कहा है —

'प्रतिभैव श्रुताभ्याससिंदता कवितां प्रति । हेतुमृदम्बुसम्बद्धवीजन्यक्तिर्छतामिव' ॥

इस प्रसक्तमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि त्रितयकारणताबादी लोगों में दो सम्प्रदाय हैं, एक समान मानसे कारणताबादी, दूसरे प्राधान्येन प्रतिमाकारणवादी होकर सी व्युत्पत्ति तथा अभ्यासको सहायक माननेवाले। प्रथम पक्षमें स्पष्टतः काव्यप्रकाशकार, दण्डी आदि आते हैं और दितीय पक्षमें वामन, इद्रद, जयदेव आदि।

पण्डितराज जगन्नाथने केवल प्रतिमाको कारण माना है, वह कहते हैं-

'तस्य च कारणं केवला कविगता प्रतिमा, नतु त्रयमेव, बालादेस्तौ ( ब्युत्पत्त्यभ्यासौ ) विनापि केवलान्महापुरुषप्रसादादपि प्रतिभोत्पत्तेः? ।

पण्डितरानको अपने सिद्धान्तका नीज राजशेखरके ग्रन्थ कान्यमोमांसामें मिला था, वहाँ

'सां शक्तः केवलं कान्ये हेतुरिति यायावरीयः । विष्रसृतिश्च सा न्युत्पत्त्यः यासाभ्याम् । शक्ति-ककेर्तृं हि प्रतिमाभ्युत्पत्तिकर्मणी । शक्तस्य प्रतिमाति । शक्तश्च न्युत्पद्यते ।। १०३ ॥

न विद्यते यद्यपि पूर्ववासनागुणानुवन्विप्रतिमानमञ्ज्तम् । श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमण्यनुप्रहम् ॥ १०४ ॥

यद्यपि सहजा प्रतिभा पुरुषप्रयत्नसंपाद्या न भवति, तथाऽपि सहजप्रतिभाऽभावेऽपि किन्दम् संभवति तदाह —न विद्यत इति । प्रद्भुतम् प्रज्ञौकिककविताप्रकरीकारेणा-ध्यांवहम् पूर्ववासनागुणानुबन्धि प्राक्तनसंस्कारसंबद्धम् प्रतिभानम् प्रतिभाशक्तिः यद्यपि न विद्यते, तथापि श्रुतेन तत्तच्छाखपरिशीलनेन यत्नेन काव्यक्षशिक्षया काव्यकरणाभ्या-सेन च उपासिता सेवितावाक् कमिप प्रतुमहम् काव्यकरणसामध्येरूपं प्रसादम् करोत्येव । ध्रुविमत्यनेन व्यभिचारशङ्का निरस्ता । प्रतिभाऽभावेऽपि शास्त्राभ्यासकवितानिर्माणप्रवृत्तिभ्यां जायते काव्यकरणसामध्यमिति भावः । एतेन प्रतिभाऽभावेऽपि कालिदासादयः प्राक्तनप्रतिभाऽभावेऽपि देव्याराधनादिना प्रतिभां प्रादुर्भावयामासुरिति यन्नस्य सार्थन्वयमुक्तम् ॥ १०४॥

हिन्दी—यथि वह धद्भुत प्रतिथा, जो पूर्वकी वासना—प्राक्तन संस्कारसे उत्पन्न होती है, न भी हो, तथाि पठन तथा कान्याभ्यासके द्वारा सरस्वतीको सेवा करने वालोंके ऊपर सरस्वती ध्वत्रय अनुग्रह करती है। प्राक्तनसंस्कारवशोनिमिषत प्रतिभाके न रहने पर भो यदि शास्त्रोंका अध्ययन तथा कान्य करनेका अभ्यास जारी रखा जायगा, तो सरस्वती अवद्य कविताः निर्माणमें साफस्यरूप अनुग्रह करेगी॥ १०४॥

वद्स्तन्द्रैरिनशं सरस्वति अमीदुपास्या खलु कीर्तिमीण्सुर्भिः। इति कवित्वेऽपि जनाः इतश्रमा विद्ग्धगोष्ठीषु विदर्तुमीशते॥ १०५॥

> इत्याचार्यदण्डिनः कृतौ काव्यादरों मार्गविभागो नाम प्रथमः परिच्छेदः ।

तत् तस्मात् (सेविता सरस्वती निश्चयेन दयते इति हेतोः) श्रस्ततन्द्रैः श्रालस्यरिहतैः कीर्तिस्रोप्स्रिभः कवित्वादिजनितशयोऽभिलावशालिभिः श्रानशं सततम् सरस्वती उपास्या सलु निश्चयेनाराध्या । कदाचित् कवित्वे काव्यनिर्माणे कृशे स्वल्पे श्रापे कृतश्रमाः कृतकाव्यनिर्माणभ्यासा जनाः विदग्धगोष्ठीषु सहदयसमाजेषु विहर्तुं सरसत्या काव्य-रहस्यक्षत्वेन यथायथं काव्यानि बोद्धुम् ईशते क्षमन्ते, प्रतिभाया श्रभावेऽपि यदि लोकोऽनलसः सन् काव्यकर्मणि व्याप्रियते, तदाऽसत्यि काव्यनिर्माणप्रावीण्ये काव्यार्थ- क्षत्वमासाद्य सरसजनसमाजे दक्षतामुपयाति, सरस्वत्युपासनं व्यथं नैव जायते, श्रतः सर्वथा सरस्वत्युपासनीयेति भावः ॥ १०५॥

हिन्दी—इसिलये कीर्त्तिकी कामना रखने वार्लोको चाहिये कि वे भालस्यका स्थान करके परिश्रमपूर्वक सरस्वतीकी उपासना—शाखाध्ययन तथा काध्यकरणाम्यास में तत्पर रहें, (प्रतिभाके नहीं रहनेके कारण शाखशान और अभ्यासके होने पर भी यदि ) कवित्वका उद्भव अत्यवप्रभात्रामें होगा, नहींको मात्रामें होगा, तथापि सरस्वतीकी निरन्तर उपासना करने वार्लोको रिस्किशनगोक्षोमें काव्यार्थशानशक्तिसे यथोचित व्याहार तथा व्यवहारकी स्नमता प्राप्त हो जायगी, सरस्वतीकी उपासना व्यथं नहीं हो सकती है, कवि न हो, काव्यक्ष होकर रहेंगे॥ १०५॥

इति मैथिल पण्डित श्रीरामचन्द्रमिश्रशमैप्रणीते काव्यादशैंप्रकाशे' प्रथमपरिच्छेद 'प्रकाशः'।

# द्वितीयः परिच्छेदः

#### कार्व्यदाोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते । ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान् कात्स्न्येन वक्ष्यति ॥ १ ॥

त्रयावसरप्राप्तान् त्रलङ्कारात्रिरूपयितकामो दण्डी प्रथममलङ्कारसामान्यलक्षणमाह— काव्यशोभेति । काव्यस्य इष्टार्थव्यविद्यन्ता पदावितः काव्यमिति लक्षितस्वरूपस्य शोभायाः रमणीयतायाः कराः सम्पादका ये धर्मा ऋतुश्रासीपमादयस्तान ऋलङ्कारान प्रचक्षते त्राहुः, प्राचीना इति शेषः । यथा सौन्दर्यमण्डितस्य वपुषो हारादयः शोभामति-शाययन्ति, तथा गुणवतः काव्यस्यानुप्रासोपमादयः शोभां पुष्यन्ति इत्याशयः, एतेना-लङ्काराणां शब्दार्थगतत्वं प्रतीङ्गितं कृतम् । स्फुटीभविष्यति चेदमग्रे-'इति वाचामलङ्काराः पश्चैवान्यैरुदाहताः' इत्युपक्रमे, 'गिरामलङ्कारविधिः सविस्तरं स्वयं विनिश्चित्य धिया मयोदितः' इति चोपसंहारे । भरतेनाप्यत्र प्रसङ्गे इत्यमेवोक्तम्—'काव्यस्यैते खलङ्कारा-श्चत्वारः परिकीर्तिताः'। वामनोऽप्याह—'काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः, तदति-शयहेतवस्त्वलङ्काराः'। श्रयमेव च गुणालङ्कारयोभेंदो यद् गुणा नित्याः, तैर्विना काव्यशो-भानुपपत्तेः, त्र्रलङ्कारास्तु चलस्थितयः । एतचालङ्कारलक्षणनिर्वचनप्रसङ्गे प्रतिपादितमा-चार्यैः, तथा च काव्यप्रकाशः-'ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः। उत्कर्षहे-तवस्ते स्यरचलंस्थितयो गुणाः ॥ उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित् । हारादिवद-लङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥' काव्यप्रदीपकारोऽपि लक्षणनिर्वचनवरमनार्थमिममावर्त्तयति — 'रसोपकारकत्वे सति तदवृत्तित्वं, तथात्वे सति रसव्यभिचारित्वम् , ऋनियमेन रसोप-कारकत्वं चेति सामान्यलक्षणत्रयमलङ्काराणाम् ।' एतावताऽलङ्कारसामान्यं लक्षितम्, सम्प्रति तत्तदलङ्काराणां बहुप्रभेदत्वं विभाव्य तद्विवेचने स्वस्यासामध्यं सविनयमुपन्यस्यति— ते चाद्यापीति । ते च अलङ्काराः अद्यापि सम्प्रति अपि विकल्प्यन्ते विविधकल्पनाभिः नवनवा उदभाव्यन्ते, तथा चोक्तं ध्वन्यालोके—'सहस्रशो हि महात्मभिरन्यैरलङ्कारप्रकाराः प्रकाशिताः प्रकाश्यन्ते च' इति । श्रतः कः तान् श्रलङ्कारान् काल्न्येन वद्यति साकल्येन निरूपयिष्यति । मेधाविनां कल्पनायाः कदापि विरामाभावात् कल्पनाप्रभविनामलङ्कारा-णामियत्तया परिच्छिय निरूपणमशक्यमिति तात्पर्यम् ॥ १ ॥

हिन्दी—कान्यकी शोमाको समृद्ध करनेवाले धर्मोंको अलङ्कार कहते हैं, पूर्वीक्तरंवरूप कान्यकी शोमा जिनसे बड़े ऐसे धर्म अलङ्कार कहे जाते हैं। जैसे सौन्दर्यमण्डित शरीरको हारादि अलङ्कार अधिक स्रशोभित करते हैं उसी तरह ग्रुणयुक्त कान्यको अनुप्रासोपमादि अधिक शोमासम्पन्न बनाते हैं। कान्यप्रकाशकारने अलङ्कारका जो लक्षण दिया है उससे प्रसङ्ग स्पष्ट हो जाता है, उन्होंने लिखा है—

'उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुत्रित । हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः' ॥ अर्थात जैसे हार आदि आभूषण कण्ठ आदि अङ्गके सीन्दर्यवर्षक हुआ करते हैं, उसी तरह उपमा आदि अलङ्कार शब्द और अर्थरूप अङ्गके सीन्दर्यवर्षक हुआ करते हैं। इस प्रसङ्गमें इतना जान छेना आवश्यक है कि प्राचीन आचार्यंगण अलङ्कारोंको शब्दार्थंगत मानते थे, दण्डीने भी इसी बातको स्वीकार किया है, उन्हें अलङ्कारोंसे रसोस्कर्षकी चिन्ता नहीं थी, परन्तु बादके आचार्योंने अलङ्कारोंसे रसको उत्कृष्ट बनानेकी दिशामें ध्यान दिया। काव्य-प्रकाशकारने कहा है—

'ये वाच्यवाचकलक्षणाङ्गातिशयमुखेन मुख्यरसं सम्भविनमुपकुर्वन्ति ते कण्ठाचङ्गानामुत्कर्षान् धानद्वारेण शरीरिणोऽप्युपकारका हारादय इवालङ्काराः । यत्र तु नास्ति रसस्तत्रोक्तिवैचित्र्यमात्र-पर्यवसायिनः' ।

इसका अनुवाद इस प्रकार किया गया है-

'किवताके अलङ्कार वे हुआ करते हैं जो किवताके वाचक और वाच्य — शब्द और अर्थरूप अङ्कों के सौन्दर्यकों वृद्धि किया करते हैं, और उसी प्रकार किया करते हैं जैसे हार आदि आभूषण किसी सुन्दरीके कण्ठ आदि अङ्कों की। किन्तु अलङ्कारोंसे वाच्यवाचकरूप अङ्कोंकी सौन्दर्य वृद्धि तभी संभव है जबिक किवताका व्यक्तित्व — किवताका रसरूप आत्मतत्त्व सुन्दर हो, क्योंकि आभूषणोंसे भी कण्ठ आदि अङ्कोंकी श्रीवृद्धि तभी हुआ करती है जब कि उन्हें धारण करने वाली स्त्री सुन्दरी हो, अन्यथा तो जैसे किसी कुरूप स्त्री के हार आदि आभूषण देखने वालोंके लिये दृष्टिवैचित्रयसे लगने लगते हैं, वैसे ही नीरस किवताके अनुपास आदि अलङ्कार पढ़ने वालोंके लिये वैचित्रयमात्र प्रतीत होते हैं।

इस प्रकार अलङ्कारका लक्षण बताया गया, अब उसका समग्रमावसे वर्णन करना संमव नहीं है क्योंकि वे तो प्रतिदिन नये-नये बनते हैं, अतः किसकी क्षमता है कि उनका समग्र माबसे निरूपण कर सके, यह बात उत्तरार्धसे कही गई है। आचार्य दण्डोने इस कारिकार्धसे अपनी नन्नता प्रकट की है, उनका कहना है कि ध्वनिकारके शब्दोंमें—'सहस्रशो हि महात्मिभर-येरलङ्कारप्रकाराः प्रकाशिताः प्रकाश्यन्ते च' प्रतिदिन मेधावियोंकी कल्पनार्थं नयी-नयी कल्पनाओं द्वारा नये-नये अलङ्कारोंको प्रस्तुत किया करती हैं, इस दशामें अलङ्कारोंका समग्रभावसे वर्णन कर सकना किसीके लिये संमव नहीं है, फलतः में भी वैसा नहीं कर सक्ता॥ १॥

किन्तु बीजं विकल्पानां पूर्वाचार्यैः प्रदर्शितम्। तदेव प्रति संस्कर्त्तुमयमस्मत्परिश्रमः॥२॥

'कस्तान् कारस्न्येंन वच्यित' इति प्रागलङ्काराणामानन्त्यादसंभवदुक्तिकत्वं निरूपितं, ततश्चायमुद्यमो माकारोति चेत्तत्राह — किन्त्वित । किन्तु तथापि प्रलङ्काराणामानन्त्येपि विकल्पानाम् प्रवीचीनकृतकल्पनाप्रभवाणामलङ्काराणां बीजं सामान्यमूलम् पूर्वाचायैः भर-तादिभिः प्रदर्शितम् उक्तम् , तदेव प्राचीनोक्तं विकल्पबीजं प्रतिसंस्कर्तुं सम्यक्तया स्फुटी-कर्त्तम् श्रयम् एतद्प्रन्थप्रणयनरूपोऽस्मत्परिश्रमः श्रायासः । यथा नवीनैष्ठद्भाविता-नामुपमाभेदानां बीजं भरतेन 'उपमा नाम सा क्रेया गुणाकृतिसमाश्रया' इत्युपन्यस्तम्, तद्भेदास्तु तदेव बीजमाधारीकृत्यान्यः किन्पताः तदेव तादशं बीजजातमन्विष्य प्रति-संस्कर्त्तुमहमुद्यते।ऽस्मोति भावः ॥ २ ॥

हिन्दी—पूर्वाचारं भरत आदिने नये-नये आविष्ठत किये जाने वाले अलङ्कारोंके बीज— संक्षिप्तरूप से बतलाये हैं, यह मेरा पतद्यन्थिनर्माणरूप परिश्रम इसीलिये हो रहा है कि प्राचीनोक्त अलङ्कारवीजोंका विशद विवेचन किया जाय।

१. प्रकल्पितम् ।

इससे पहलो कारिकार्मे विकर्षों को अनन्त बता कर अलङ्कारोंका समग्र विवेचैन असाध्य कहा गया था, उसपर यह शङ्का की ना सकती थी कि जब अलङ्कारिनिवैचन असाध्य कार्य है तब चन्द्रविम्बाहरणकी तरह उसे छोड़ ही क्यों न दिया जाय, इसी शङ्काका उत्तर प्रकृत कारिकार्मे दिया गया है। इस कारिकार्मे दण्डीने बताया है कि जो अलङ्कारबीज प्राचीनोंने बताये हैं, मैं उनका विशद विवेचन प्रस्तुत करनेके लिये यह ग्रन्थ लिख रहा हूँ॥ २॥

# काश्चिन्मार्गविभागार्थमुक्ताः प्रागप्यलङ्कियाः । साघारणमलङ्कारजातमन्यैत् प्रकाश्यते ॥ ३ ॥

तदित्यं सामान्यतोऽलङ्कारनिरूपणस्योपकान्तत्वं समर्थितम् । इतः पूर्वं प्रसङ्गतो निर्णीतानां श्रुत्यनुष्रसादीनामलङ्काराणां निरूपणमसम्बद्धमस्थानगतं च मा प्रसाङ्गीदिति स्पष्टयति—काश्चिदिति । काश्चित् श्रुत्यनुप्रासदृत्यनुप्रासयमकाद्यः अलङ्कियाः अलङ्कियाः अलङ्कियाः प्रागिविभागार्थम् गौडदैदर्भमार्गयोभेदस्य स्फुटीकरणार्थम् प्राग् इतः पूर्वमिष प्रथमपरिच्छेदे उक्ताः, अतः परतस्तदवर्णनेऽपि न न्यूनता । अन्यत् पूर्वोक्तालङ्कार-भिन्नम् साधारणम् उभयसम्मतम् गौडवैदर्भमार्गद्धयसमानम् अलङ्कारजातम् अलङ्कार-समुद्दयः प्रकाश्यते लक्षणोदाहरणादिना विशदीक्वयते ॥ ३ ॥

हिन्दी—इससे पहले प्रथम परिच्छेदमें भो इमने श्रुत्यनुपास आदि अल्ह्वारोंके निरूपण किये थे, वह प्रसङ्गवश किया गया था, क्योंकि गौड़ वैदर्भरूप प्रस्थानद्वयके निरूपणमें उनका परिचय अपेक्षित था, क्योंकि श्रुत्यनुप्रास वैदर्भमार्गसम्मत है, गौड़में नहीं, इस्यादि बातें बिना अल्ह्वार-स्वरूप-परिचयके स्पष्ट नहीं हो सकती थीं, अतः प्रसङ्गवशाद कुछ अल्ह्वारोंका परिचय कराया गया था, अब इस परिच्छेदमें साधारण—उमयमार्गानुमोदित—गौड़ वैदर्भ दोनों प्रस्थानोंमें

समान भावसे आद्रियमाण अन्य अलङ्कारोंके निरूपण किये जायेंगे ॥ 🤻 ॥

स्वभावाख्यानमुपमा रूपकं दीपकावृती । आक्षेपोऽर्थान्तरन्यासो व्यतिरेको विभावना ॥ ४ ॥ समासातिशयोग्प्रेक्षा हेतुः सुक्ष्मो लवः क्रमः । प्रेयो रसवदूर्जस्व पर्यायोक्तं समाहितम् ॥ ५ ॥ उदात्ताषद्जितिश्लेषविशोषास्तुल्ययोगिता । विरोधाप्रस्तुतस्तोत्रे व्याजस्तुतिनिद्शांने ॥ ६ ॥ सहोक्तिः परिवृत्त्याशीः सङ्कीर्णमथ भाविकम् । इति वाचामलङ्कारा दशिताः पूर्वसृरिभिः ॥ ७ ॥

श्रव्हारेषु व्रश्नणीयेषु तान्नामप्राहं गणयति स्वभावाख्यानमिति । स्वभावाख्यानं स्वभावोक्तिः उपमा रूपकम् दीपकं च श्रावृत्तिश्च दीपकावृती श्रावृतिपदं वृतेः कित्प्रत्ययेन निवृत्तम्, श्रावृत्तिदीपकं नामालङ्कारं बीधियतुं प्रयुज्यते । श्राच्चेपः, श्र्यान्तरन्यासः, व्यतिरेको, विभावना, समासो नाम समासोक्तिः, श्रतिश्यः श्रतिशयोक्तिः, उत्प्रेक्षा, हेतुः, स्चमः, लवः नेशः, कमः, यथासङ्ख्यम् , प्रेयः, रसवत् , कर्जस्व, पर्यायोक्तम् , समाहितम् समाधिपरनामकम्, उदात्तः, श्रपह्नुतिः, श्लेषः, विशेषः, विशेषोक्तिः,

१. अष । १. पर्यायान्यत् । १. संसृष्टिर्थ । ४. समर्यन्ते ।

तुल्ययोगिता, विरोधः, श्राप्रस्तुतस्तोत्रम्, श्राप्रस्तुतप्रशंसा, व्याजस्तुतिः, निदर्शना, सहोक्तिः, परिवृत्तिः, श्राशीः, संकीर्णम्, संस्रष्टिः, भाविकम् , इति एते वाचाम् श्रालङ्काराः पूर्वस्रिभिः दिशिताः । एतेषां पद्यत्रिंशत्सङ्ख्यकानामुद्दिष्टनामकानामलङ्काराणामर्थालङ्कारत्वे स्थितेऽपि वाचामलङ्कारा इति कथनं शब्दार्थयोवैयाकरणाभिमतमभेदमारोप्य कृतम् , पूर्वस्रिभिर्दर्शिता इति कथनेन प्राचीननिर्दिष्टा एवालङ्कारा मया लक्षणोदाहरणादिना विवियन्ते नतु स्वयमलङ्काराः कल्प्यन्ते, तादशकल्पनाप्रस्तानामलङ्काराणामानन्त्यादिति प्रकाशितम् ॥ ४-७॥

हिन्दी—अल्ङ्कारोंका निरूपण करना है, अतः पहछे उनके नाम निर्देश कर दिये जाते हैं: १-स्वमावोक्ति, २-उपमा, ३-रूपक, ४-इपिक ५-आवृत्तिदीपक, ६-अक्षिप, ७-अर्थान्तर-न्यास, ८-उपिक, ९-विभावना, १०-समासोक्ति, ११-अतिश्वोक्ति, १२-उत्प्रेक्षा, १३-हेतु, १४-सृह्म, १५-लेश, १६-यथासङ्ख्य, १७-प्रेयः, १८-रसवत , १९-कर्जस्व, २०-पर्यायोक्ति, २४-समाधिः, २२-उदात्त. २३-अपह्नुति, २४-इलेष, २५-विशेष, २६-तुल्ययोगिता, २७-विरोध, २८-अप्रस्तुतप्रशंसा, २९-ज्याजस्तुति, ३०-निदर्शना, ३१-सहोक्ति, ३२-परिवृत्ति, ३३-आशीः, ३४-संस्ष्टि, ३५-माविक। यही पैतीस अलङ्कार प्राचीन आचार्योंने माने हैं, ये अलङ्कार यद्यपि अर्थगत हैं, तथापि इन्हें वाणीका-शब्दका अलङ्कार इसल्ये कहा जाता है कि शब्द और अर्थमें अमेद माना जाता है, शब्दार्थतादात्म्य वैयाकरणोंका सिद्धान्त है॥ ४-७॥

#### नानावस्थं पदार्थानां रूपं साक्षाद्विवृण्वती । स्वभावोक्तिश्च जातिश्चत्याचा सालङ्कृतिर्यथा ॥ ८॥

क्रमप्राप्तेऽलङ्कारनिर्वचने प्रथमपरिगणितां स्वभावोक्ति लक्षयित—नानावस्थमिति ।

श्राचा श्रलङ्कारनामनिर्देशावसरे प्राथम्येनोहिष्टा श्रलङ्कृतिः स्वभावोक्तिः जातिश्चेति
नामद्वयवती । तल्लक्षणं तु नानावस्थमिति । पदार्थानां तत्तद्भेदभिन्नानाम् पदार्थानां
स्थावरजङ्गमात्मकवस्तूनाम् नानावस्थम् जातिगुणिक्षयाद्वव्यवशेन विविधप्रकारकम् स्पम्
स्वरूपविशेषम् साक्षात् विवृण्वती स्चमत्वाद् दुर्रशमिप प्रत्यक्षमिव दर्शयन्ती (स्वभावोक्तिः
नामालङ्कृतिभवतीति शेषः ) एवद्य वस्तुनो यथावत् स्वरूपस्फुटीकरणसमर्थमसाधारणधर्मवर्णनं स्वभावोक्तिरिति लक्षणं फलितम् । श्रलङ्कारसामान्येऽपेक्षितं चमत्कारकर्वं
त्वत्रापि निश्चयेनापेक्षितम् , श्रतश्च—

'दीर्घपुच्छश्चतुष्पादः ककुद्माँह्मम्बकम्बलः। गोरपत्यं बलीवर्दस्तृण्मत्ति मुखेन सः'॥

इत्यादौ नायमलङ्कारः, श्रलङ्कारजीवातोश्रमत्कारस्यानुपलब्धेः॥ ८॥

हिन्दी—भिन्न भिन्न अन अवस्थाओं में स्थित पदार्थों के रूपमें स्थित, पदार्थों के रूपको प्रत्यक्ष करके दिखलानेवाली अलल्कृति स्वभावोक्ति या जाति नाम से प्रथित है, अर्थात् जिसमें पदार्थों का ऐसा सजीव स्वाभाविक वर्णन हो जिससे उनका प्रत्यक्ष-सा दर्शन होने लगे उस अलङ्कारका नाम स्वभावोक्ति या जाति है, वह आदिम है अर्थात् इस ग्रन्थमें प्रथम गृहीत है। इस तरह स्वभावोक्तिका यह लक्षण प्रकट होता है कि किसी वस्तुका यथावत् स्वरूप-स्फुटीकरणसमर्थ असाधारणधर्म-वर्णन स्वभावोक्ति अलङ्कार है। यहाँ पर इतना अवस्य ध्यानमें रखना चाहिये कि सभी अलङ्कारों में अलङ्कारसामान्यापेक्षित चमत्कार आवश्यक है, अतः यहाँ भी स्वरूपवर्णनमें यदि चमत्कार नहीं होगा तो अलङ्कार नहीं होगा, जैसे—

'दीर्घपुच्छश्चतुष्पादः ककुबान् लम्बकम्बलः । गोरपत्यं बलीवर्दस्तृणमत्ति मुखेन सः' ॥ इस पद्यमें स्वरूप वर्णन होने पर भी चमस्कारके नहीं होनेसे अलङ्कार नहीं है । स्वभावोक्तिके रुक्षणमें आवार्य दण्डीने 'नानावस्थं' कहा है जिससे यह प्रकट होता है कि यदि किसी वस्तुकी एकावस्थताका वर्णन किया जाय तो वहाँ पर स्वभावोक्ति नहीं हो पायगी, जैसे—'अम्मोदमुदितं दृष्टा मुदा नृस्यन्ति वहिंणः' इस वाक्यमें मेघकी एकावस्था वर्णन होनेसे अलङ्कार नहीं होता है।

मोजराजने अर्थव्यक्तिको अर्थगुण माना है, और स्वभावोक्तिके साथ अर्थव्यक्तिके साङ्कर्यको बचानेके लिये—सार्वकालिकवस्तुस्वरूप-वर्णनको अर्थव्यक्ति गुण कहते हैं और आगन्तुक-वस्तुस्वरूप-वर्णनको स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं ऐसा भेद बताया है। आचार्य दण्डाने तो अर्थव्यक्ति अनेयार्थत्वरूप शब्दगुण माना है, अतः उनके मतर्ने सार्वकालिक और आगन्तुक उमयरूप स्वरूपवर्णन स्वभावोक्तिमें ही समाविष्ट होता है।

आचार्य भामहके पहले भी म्बमाबोक्तिको अलङ्कार माना जाताथा, उन्होंने कहा है— 'स्वमाबोक्तिरलंकार इति केचित् प्रचक्षते'। 'केचित् प्रचक्षते' कह कर उन्होंने स्वमाबोक्तिको अलंकार माननेमें अपनी असम्मित व्यक्त को है, उनके अनुयायियोंने भो स्वमाबोक्तिको अलंकार नहीं माना, ज्तकने तो स्वभावोक्ति अलंकार मानने वालोंका उपहास भी किया है—

'अलंकारकृतां येषां स्वमावोक्तिरलङ्कृतिः । अलङ्कार्यंतया तेषां किमन्यदवशिष्यते' ॥ काव्यप्रकाशकारने उद्भटके सिद्धान्तानुसार स्वभावोक्तिको अलङ्कार माना है ॥ ८ ॥

#### तुण्डेराताम्रकुटिलैः पक्षेर्हरितकोमलैः । त्रिवर्णराजिभिः कण्डेरेते मञ्जुगिरः ग्रुकाः ॥ ९ ॥

तुण्डेरिति । स्वभावोक्तिर्जातिगुणिकयाद्रव्यरूपतया चतुर्विधा, तत्राद्याया इदमुदाहरणम् । त्राताम्रकृटिलैः ईपदक्तैर्वकाकृतिभिश्च तुण्डैः मुखैः (चञ्चुभिः) हरितकोमलैः
पलाशवर्णेः सुकुमारैश्च पक्षैः गरुद्भिः त्रिवर्णराजिभिः नीलरक्तधूसररेखाशालिभिः कण्ठैः
उपलक्षिताः एते शुकाः मञ्जुगिरः मधुरालापिनः सन्तीति शेषः । श्चत्र तुण्डादीनां
ताम्रत्वादिकः सर्वशुकजातेर्धर्मस्तेन जात्युदाहरणमेतत् ॥ ९ ॥

हिन्दी—स्वमावोक्तिके चार उदाहरण दण्डीने दिये हैं—जाति, गुण, क्रिया, द्रव्यको स्वमावोक्तिके भेदसे। उनमें पहला उदाहरण है—तुण्डेरित्यादि। तुण्डमुख-चींच लाल तथा टेड़ी है, पङ्क हरे और कोमल हैं, और गलेमें तीन वर्णीकी—नील, रक्त, धूसर वर्णीकी रेखाय शोमायमान हैं ऐसे यह सुग्गे बहुत मधुर वाणी बोलते हैं। इस पद्यमें लाल चींच आदि धर्म शुक जातिका है अतः यह जातिगत स्वभावोक्ति है॥ ९॥

# कलकणितगर्भेण कण्ठेनाधूर्णितेक्षणः । पारावतः परिभ्रम्यं रिरंसुश्चुम्बति प्रियाम् ॥ १०॥

कलेति । कलम् श्रव्यक्तमधुरं यत् क्वणितं मधुरध्विनः तत् गर्भे श्रभ्यन्तरे यस्य तेन तथोक्तेन कण्ठेन उपलक्षितः द्याधूणितेक्षणः ित्यामुखचालितनेत्रो रिरंसुः रन्तुभिच्छुः पारावतः परिक्रम्य प्रियाध्युषितदेशे चतुर्दिश्च परिश्रम्य प्रियाम् कपोतीं चुम्बति । श्रत्र कलक्वणितादयः सर्वे धर्माः पारावतचुम्बनिकयाया इति कियागता स्वभावोक्तिरियम्॥१०॥

हिन्दी—कण्ठके भीतर-भीतर मधुर ध्विन करता हुआ तथा बाँखोंको तिरछी किये हुए यह रमणाभिलाभी कपोत पीछेसे आकर अपनी प्रिया कपोतीका चुम्बन करता है। यहाँ पर कण्ठमें

१. परिक्रम्य।

मधुर भाषणादि सभी वर्ण्यमानधर्म पारावतकर्जृक चुम्बन क्रियाके हैं, अतः यह क्रियागत स्वभावोक्ति अलङ्कार हुआ ॥ १०॥

बध्नन्नक्षेषु रोमाञ्चं कुर्वन् मनसि निर्वृतिम् । नेत्रे चामीलयन्नेष प्रियास्पर्शः प्रवर्त्तते ॥ ११ ॥

बध्नसङ्गेष्विति । एष अनुभवमात्रवेद्यसुखातिशयः वियास्पर्शः दियताशरीरसंस्पर्शः अङ्गेषु गात्रेषु रोमाञ्चं बध्नन् रोमहर्षम् उत्पादयन् , मनसि निर्वृतिम् परमानन्दं कुर्वन् उत्पादयन् , नेत्रे च आमीलयन् सौख्यातिशयेन निमीलयन् प्रवर्तते प्रारभते । अत्र प्रियास्पर्शस्य गुणतया गुणगतेयं स्वभावोक्तिः ॥ ११ ॥

हिन्दी — शरीरमें रोमाञ्च उत्पन्न करता हुआ, मनमें सुखका सञ्चार करता हुआ। और आँखोंको सुखानुभवसे निमीलित करता हुआ यह प्रियास्पर्श प्रवृत्त हो रहा है। यहांपर प्रियास्पर्शरूप गुणकी

स्वमावोक्ति है॥ ११॥

कण्ठेकालः करस्थेन कपालैनेन्दुशेखरः । जटाभिः स्निग्धताम्राभिराविरासीद्वृषध्वजः ॥ १२ ॥

कण्ठेकाल इति । कण्ठे गलदेशे कालः कालकूर्यं यस्य तादशः, करस्थेन कपालेन नृमुण्डेन स्निग्धताम्राभिः कोमलाभिदींप्तारणवर्णाभः जटाभिश्च उपलक्षितः, इन्दुशेखरः चन्द्रमौलिर्ज्वषध्वजः शिवः त्राविरासीत् प्रकटीभूतः । त्रात्र कण्ठेकालत्वाद्यः सर्वेऽपि धर्माः शिवरूपैकद्रव्यगता इति द्रव्यस्वभावोक्तिरियम् ॥ १२ ॥

हिन्दी—विषपान करनेके कारण कार्ल कण्ठवाले, हाथमें कपाल धारण करनेवाले, चन्द्रमौल् तथा वृषध्वज शिवजी कोमल तथा ताम्रवर्ण जटाके साथ प्रकट हुए। यहां पर कण्ठेकालत्वादि

सक्ल धर्म शिवरूप एक व्यक्तिके हैं, इसलिये इसे द्रव्यस्वमानोक्ति कहते हैं ॥ १२ ॥

जातिकियागुणद्रव्येस्वभावाख्यानमीदशम् । शौस्त्रेष्वस्यैव साम्राज्यं काव्येष्वप्येतदीप्सितम् ॥ १३ ॥

जातिकियेति । जातिश्व किया च गुणश्च द्रव्यच्चैतेषां स्वभावस्य नैसर्गिकस्वरूपस्य ईदशम् प्रागुक्तस्वरूपम् श्राख्यानम् मनोहरतया प्रतिपादनमेव स्वभावोक्तिरलङ्कारः, शास्त्रेषु तत्तत्तत्वनिरूपणप्रवृत्तेषु श्रास्येव स्वभावाख्यानस्य साम्राज्यं प्राचुर्येण व्यवहारः, शास्त्राणि स्वभावोक्तिमुपजीव्येव स्वलच्यसाधनाध्यवसितानि, तथैव तदुद्देश्यसिद्धिसंभवात् , न केवलं शास्त्रेष्वेव किन्तु काव्येष्विप कविकर्मस्विप एतत्स्वभावाख्यानम् ईिप्सितम् , कव्योऽप्यलङ्कारान्तरापेक्षयाऽस्य प्राधान्येन प्रयोगं कुर्वत इति भावः ॥ १३ ॥

हिन्दी—इस प्रकार क्रमशः जाति, क्रिया, गुण, द्रव्यका, स्वामाविक वर्णन होनेसे स्वमावोक्ति के चार मेद हुए। शास्त्रोंमें भी इसका साम्राज्य है क्योंकि शास्त्रोंमें वस्तुस्वरूपवर्णन आवश्यक

है-उसीसे तत्त्वनिणंय करना है, काव्यमें तो यह अभीष्ट है ही ॥ १३ ॥

यथाकथञ्चित् साहश्यं यत्रोद्धृतं प्रतीयते । उपमा नाम सा तस्याः प्रपञ्चोऽयं प्रदृश्यंते ॥ १४ ॥

यथाकथिञ्जिदिति । कमप्राप्तस्योपमालङ्कारस्य सामान्यमिदं लक्षणम् यत्र काव्ये यथाकथिञ्जत् येन केनचित् गुणिकयादिरूपेण उद्भूतम् स्फुटं साद्रश्यं द्वयोः साम्यम् प्रतीयते गम्यते त्रामिधादिवृत्त्या प्रतीयते सा उपमा नामालङ्कारः, तथा च कान्यनिष्ठं चम्तकारजनकं द्वयोः सादश्यमुपमेति लक्षणं सिद्ध्यति चमत्कारिवरहे सादश्यं नीपमा, यथां गौरिव गवय इत्यत्र । उक्तच रसगङ्गाधरे—'सादश्यं सुन्दरं वाक्यार्थोपस्कारक-मुपमा, सुन्दरमिति सादश्यविशेषणम् , सौन्द्यं च चमत्कृत्याधायकत्वम् , चमत्कृतिश्चा-नन्दिवशेषः । तस्या उक्तलक्षणाया उपमायाः त्र्रयं सद्यो वद्ध्यमाणलक्षणः प्रपन्नो विस्तरः प्रदर्शते उदाहरणादिना प्रकारयते ॥ १४ ॥

हिन्दी—उद्देशकमप्राप्त उपमालक्कारका लक्षण बताते हैं, जिस काल्यमें यथाकथित्रित जिस किसी तरहसे गुंणिकियादि द्वारा स्फुट सादृश्य प्रतीत हो वह उपमा है, अर्थात दो वस्तुओंका सादृश्य उपमालक्कार है। इस सादृश्य में चमस्कारजनकत्व होना आवश्यक है, अत्यन—'गौरिव गवयः' इस वाक्यमें स्फुट सादृश्य रहने पर भी उपमालक्कार नहीं होता है क्योंकि चमस्कार नहीं है।

उपमाडलह्वारके चार अङ्ग होते हैं — उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमावाचक। सादृ इयप्रतियोगी उपमान कहा जाता है और सादृ इयानुयोगी उपमेय कहा जाता है। उपमान और
उपमेय इन दोनों में रहनेवाला समान धर्म साधारण धर्म कहलाता है। इवादि राष्ट्र उपमावाचक
कहलाते हैं। जैसे — 'कमलिय मुखं मनोश्चम्' इस वाक्यमें मनोश्चतारूप धर्मके द्वारा कमलके
साथ मुखकी उपमा दी गई है। अतः मनोश्चत्व साधारण धर्म दुआ, कमल उपमान, मुख उपमेय
और इन राष्ट्र उपमाका वाचक शब्द दुआ॥ १४॥

# अम्भोरुहमिवाताम्नं मुग्धे करतलं तव । इति धर्मोपमा साक्षात्तुल्यधर्मप्रदेशनात् ॥ १५ ॥

हे मुग्धे सुन्दरि, तब करतलम् पाणितलम् श्रम्भोरुहमिव कमलतुल्यम् श्राताम्रं रक्तम् इति एताहक् साधारणधर्मप्रयोगात्मा धर्मोपमानामोपमाप्रपञ्चः, तत्र हेतुमाह—साक्षादिति । साक्षात् शब्दतः तुल्यधर्मस्य द्वयोः समानस्य धर्मस्य श्राताम्रत्वस्य प्रदर्शनात् प्रकाशनात् । श्रत्रेवशब्दश्रवणाच्छ्रौत्युपमा । उपमानोपमेयसाधारणधर्मसाहस्य-वाचकानां प्रयोगाच्च पूर्णयमुपमा ॥ १४ ॥

हिन्दी—हे मुग्धे, तुम्हारा करतळ कमलके समान रक्तवर्ण है, यह धर्मोपमा हुई, क्योंकि इस वाक्यमें शब्दतः आताम्रत्वरूप तक्यधर्म प्रकाशित किया गया है।

उपमाने चारों अङ्ग जहां पर उपात्त रहते हैं वह पूर्णोपमा है, जहां पर एक, दो या तीन का अनुपादान होता है, वह जुसोपमा होती है, इस प्रकार के भेद अर्वाचीन आचार्योंने बताये हैं, परन्तु दण्डीने प्राचीनाभिमत भेद ही स्वीकार किये हैं। धर्मोपमा और वस्तूपमाका वर्णन अग्निपुराणमें भी किया गया है—

'यत्र साधारणो धर्मः कथ्यते गम्यतेऽथवा । ते धर्मवस्तुप्राधान्याव्धर्मवस्तूपमे उभे' ॥ १५ ॥

#### राजीविमव ते वक्त्रं नेत्रे नीलोत्पले इव । इयं प्रतीयमानैकधर्मा वस्तूपमैव सा॥ १६॥

राजीविमविति । ते तव वक्त्रं मुखम् राजीवम् कमलम् इव, नेत्रे नयने नीलीत्पले नीलकमले इव, इयं निर्दिश्यमानस्वरूपा उपमा प्रतीयमानः शब्देनानुच्यमानत्या

१. प्रदर्शनम्। २. इति ।

गम्यमानः एकधर्मः साधारणधर्मौ यस्यां सा वस्तूपमा भवतीति शेषः । यत्रोपमानोपमे-योपमावाचकानां शब्दत उपादानं साधारणधर्ममात्रं तु गम्यमेव सा वस्तूपमेति फलिंतार्थः, तदुदाहरणमेतदुक्तम् । इमामर्वाचोना धर्मलुप्तोपमापदेनाभिलपन्ति ॥ १६ ॥

हिन्दी—तुम्हार। मुख लाल कमलके समान है, और तुम्हारे नयन नील कमलके समान हैं, इस पद्यार्थमें वस्तूपमानामक अलङ्कार है क्योंकि इसमें उपमान और उपमेयका साधारण वर्म शब्दोपात्त नहीं है प्रतीयमान है। आशय यह है कि जिस वाक्यमें उपमान, उपमेय और उपमान वाचक शब्दका प्रयोग रहे, परन्तु साधारण धर्म शब्दोपात्त नहीं हो, उसकी प्रतीति (किसी तरह) हो जाती हो, उसे वस्तूपमा कहते हैं, जैसे—'राजीविमव' इस पद्यार्धमें कमल तथा मुखका साधारण धर्म मनोबता प्रतीयमान है। अर्वाचीन आचार्य इस तरहकी उपमाको वस्तूपमा नहीं कह कर धर्म हुसोपमा नामसे पुकारते हैं। १६॥

### त्वद्गैननमिवोन्निद्रमरविन्दमभूदिति । सा प्रसिद्धिविपर्यासाद्विपर्यासोपमेष्यते ॥ १७ ॥

त्वदाननिमिति । उिषद्रम् प्रबुद्धम् विकसितं क्सलम् त्वदाननिमव त्वदीयमुखिमव श्रमूत् श्रासीतः , इति प्रसिद्धेः ख्यातेः — कमलमुपमानं भवति, मुखं चोपमेयं भवतीति प्रसिद्धेः विपर्यासात् चेपरीत्यात् विपर्यासोप्रमा नामालङ्कार इष्यते । प्रस्तुतत्वेन वर्णनीयानां मुखादीनामुपमेयत्वम् , तदुत्कृष्टताप्रतिपादनाय न्यस्ताना चन्द्रारविन्दादीनामुपमानत्वं भवतीति कवित्वमार्गप्रसिद्धिः, यत्र कान्ये उपमेयोत्कर्षप्रतिपदनाय विपर्यासः उपमेयोप-मानभावावेपर्ययः क्रियते सा विपर्यासोपमा कथ्यत इत्याशयः ॥ १७॥

हिन्दी—विकसित होनेपर कमल तुम्हारे मुखके समान हो गया, इस वाक्यमें प्रसिद्धिका विपर्यास हो गया है—अर्थात प्रस्तुत मुखको उपमेय एवं कमलको उपमान रूपमें वर्णित होना चाहिये, वैसा नहीं करके मुखको हो उपमान एवं कमलको उपमेय बना दिया गया है, अतः यह विपर्यासोपमा हुई। नवीन आचार्य गण इस तरहके अलङ्कारको 'प्रतोप' कहते हैं —कुबलयानन्दन कारने लिखा है—

'प्रतोपमुपमानस्योपमैयस्वप्रकल्पनम् । स्वल्लोचनसमं पद्मं स्वद्धक्त्रसदृशो विधुः' ॥ पण्डितराजने भो इसका यह उदाहरण दिया है —

'कि नस्पति मुखतया इन्त ममाङ्गं सुनर्णनर्णमिति । तबदि पतित हुताशे तदा इताशे तनाङ्गनर्णं स्थात्' ॥ १७ ॥

## तवाननिमवाम्भोजम म्भोजिमव ते मुखम् । इत्यन्योन्योपमा सेयमन्योन्योत्कर्षशंसिनी ॥ १८॥

तवाननमिति । तब श्राननं मुखमिव श्रम्भोजम् कमलम्, श्रम्भोजमिव ते मुखम् इति एवम् श्रन्थोन्यस्य परस्परस्य उत्कर्षस्य गुणगौरवस्य शांसिनि कथियत्रीयम् श्रन्योन्योपमा नाम श्रलङ्कारः । श्रयमाशयः—यत्र तृतीयसदश्व्यवच्छेदार्थम् उपमानोपमेययोः परस्परसादृश्यं निबध्यते साऽन्योन्योपमा नाम । उपमानं कमलम् उपमेयं मुखं च निबद्ध्य तयोः पुनः कमलम् उपमेयम् मुखबोपमानं इत्येवं यत्र परस्परौपम्यप्रतिपादनं साऽन्योन्यो-पमेति भावः । श्रत्र द्वयोरिप मुखाम्भोजयोः प्रस्तुतत्वं बोध्यम् , श्रम्भोजस्याप्रस्तुतत्वे तदु-

१. तवाननम्। २. त्वदाननम्। १. शालिनी।

त्कर्षप्रतिपादनवैयर्थ्यात् । श्रप्पयदाक्षितोऽपि 'घर्मोऽर्थ इव पूर्णश्रीरथौं धर्म इव त्वयि' इत्यु-

भयप्रस्तुतत्वमेवोदाहृतवान् ॥ १८ ॥

हिन्दी—तुम्हारे मुखके समान कमल है, और कमल के समान तुम्हारा मुख है, हस वाक्यमें परस्पर उत्कर्षप्रतीति को जाती है अतः यह अन्योन्योपमा नामसे प्रख्यात है। प्रस्तुतको उपमेय यहं अपस्तुत को उपमान बनाया जाता है, नहीं पर दोनों ही प्रस्तुत हों वहाँ पर दोनों ही कमशः उपमेय और उपमान बनाये जाते हैं, हससे तृतीय सहश्चका न्यवच्छेइ प्यंवसित होता है, तुम्हारा मुख कमल के समान है और कमल तुम्हारे मुखके समान है, हससे कमल और मुखके समान है । इससे कमल और मुखके समान है। इस तरहकी तुल्नाको अन्योन्योपमा कहते हैं। अप्यय्यदेशितने भी इस प्रसक्तमें उभयप्रस्तुतत्व स्वीकार किया है, जैसा कि 'धर्मोऽर्थ हव पूर्णश्रीरथों धर्म हव स्विप' इस उदाहरणसे स्पष्ट है। पण्डितराज जगन्नाथने हसको अन्य अर्थाचीन आचार्योकी तरह उपमेयोपमा नामसे व्यवहृत किया है। उनके मतानुसार तृतीय सहशब्यवच्छेइ मात्र इसका फल है, और यह उभय प्रस्तुतमें ही हो देसा कोई बन्धन नहीं है, प्रस्तुताप्रस्तुतमें भी यह हो सकता है, उदाहरण के छिये उन्होंने छिखा है—

कौमुदीव अवती विभाति में कातराक्षि अवतीव कौमुदी। अम्बुजेन तुलितं विलोचनं लोचनेन च तवाम्बुजं समम्॥ १८॥

त्वम्मुखं कमलेनैव तुल्यं नान्येन केनचित्। इत्यन्यसाम्यव्यावृत्तेरियं सा नियमोपमा ॥ १९ ॥

रवन्मुखमिति । त्वन्मुखं कमलेनैव तुल्यम् श्रन्येन केनविचन्द्रादिना तुल्यं न, तेषां तदपेक्षया हीनत्वात् , इति श्रत्र बाक्यं श्रन्यसाम्यव्यावृतेः श्रन्येषां चन्द्रादीनां साहरयस्य निषेधात् इयं नियमोपमा नामालङ्कारः । एकस्य वस्तुनो बहूपमानसद्भावे हीनताप्रत्यय इति सहशान्तरव्यवच्छेदपूर्वकं यत्र क्वचनैकत्र साहश्यं निबध्यते सा नियमोपमेति भावः ॥ १९ ॥

हिन्दी—तुम्हारा मुख कमलके समान है, दूसरी किसी भी वस्तुके समान नहीं है, इस बाक्यमें दूसरी वस्तुओंसे सादृश्यका प्रतिषेष हो जाता है अतः इसे नियमोपमा नामक अलङ्कार कहते हैं। किसी भी वर्णनीय वस्तुका यदि उपमानवाहुत्य हो तो उसका अपकर्ष प्रतीत होता है, इसी दृष्टिकोणसे यदि एक उपमान बताकर उपमानानतरप्रतिषेष कर दिया जाय तब उसे नियमोपमा नामसे न्यवहृत किया जाता है।। १९॥

### पद्मं तावत्तवान्वेति मु**बागन्यच तादराम् ।** अस्ति चेदस्तु तत्कारीत्यसावनियमोपमा ॥ २० ॥

श्वनियमोपमां लक्षयति—पद्ममिति । ताबदिति वाक्यालङ्कारे पद्मं कमलम् तव मुखम् अन्वेति अनुकरोति, अन्यत् कमलादितरत् चन्द्रादि तत्कारि त्वदीयमुखानुकारि अस्ति चेदस्तु, इति एवं नियमाभावात् उपमानविषये नियमाभावात् इयम् अनियमोपमा नामालङ्कार इत्यर्थः ॥ २०॥

हिन्दी—कमल तो तुम्हारे मुखका अनुकरण करता ही है, यदि कमलातिरिक्त चन्द्रादि भी तुम्हारे मुखका अनुकरण करते हैं तो करें, इसको अनियमोपमा कहते हैं, क्योंकि इसमें उपमान-विषयक नियम नहीं हैं॥ १०॥

### समुखयोपमाऽप्यस्ति न कान्त्यैव मुखं तव । ह्यद्नाख्येन चान्वेति कर्मणेन्द्रमितीहशी ॥ २१ ॥

समुचयोपमां लक्षयति — समुचयोपमेति । तव मुखं कोमलं कान्त्या एव न श्रापि तु ह्वादनाख्येन 'श्रानु रज्ञनाभिधेन कर्मणा किययापि इन्दुम् चन्द्रम् श्रान्वेति, न केवलं कान्तिमात्रेण तव मुखं चन्द्रानुकारि किन्तु लोकनयनसन्तर्पणाख्यकर्मणापीति एतादशी समुचयोपमाऽपि श्रास्त । श्रात्र गुणस्य कान्तेः ह्वादनाख्यस्य कर्मणश्च समुचयेन समुच्च-योपमानाम्ना व्यवहारः । ईदशीतिकथनाध्यात्र गुणिकययोः समुच्चयस्तथा क्वचिदुदाहरणे साधारणधर्मसमुचयेऽपीयं भवतीति व्यक्षितम् ॥ २ ॥

हिन्दी—तुम्हारा मुख केवल कान्तिसे हो नहीं, हादनरूप-छोकानुरजन रूप कमंसे सी चन्द्रमाका अनुकरण करता है, केवल सौन्दर्यमात्रही नहीं लोकनेत्रप्रसादनरूप किया में भी तुम्हारे मुखको चन्द्रमाकी तुलना प्राप्त है, इस वाक्यमें समुख्योपमा है, क्योंकि इसमें गुण-कान्ति और किया-छादनका समुख्य है। इस कारिकामें 'इट्टशी' कहा पया है जिसका अभिप्राय यह है कि ऐसी और भी समुख्योपमा होती है उसका साधारण धर्म समुख्यमें संभव है। २१।।

#### त्वय्येव त्वन्मुकं दृष्टं दृश्यते दिवि चन्द्रमाः । इयत्येव भिदा नान्येत्यसावतिद्यायोपमा ॥ २२ ॥

श्वतिशयोपमां लक्षयति—त्वय्येवेति । त्वन्मुखं त्विय एव दृष्टम् , दिवि श्वाकाशे चन्द्रमाः दृश्यते, इयती एव भिदा, एतावानेव भेदः, श्रम्य भिदा भेदो न, इति एवम् श्रातिशयोपमा भवतीति शेषः । उपमानोपमेययोर्महत्यपि भेदे वर्तमाने किश्चिद्भेदं प्रदृश्यं नान्यो भेदो वर्तत इति श्रभिन्नताध्यवसानेनोपमेयस्य गुणिकयातिशयो वर्णित इतीयमितिशः योपमा । श्रात्रेवादिशब्दा प्रयोगात्साम्यं व्यञ्जनगम्यम् न चात्र रूपकष्वनिः, श्राश्रयभेदस्य स्पष्टतयाभिधानेनाभेदप्रतीतेरभावात् । नापि व्यतिरेकः, उपमानादुपमेयाधिक्यस्याप्रतीतेः । तस्मादियमप्रमेव ॥ २२ ॥

हिन्दी—तुम्हारा मुख केवल तुम में ही दीखता है, और चन्द्रमा भाकाशमें दीखता है दोनों में केवल आश्रयमात्रकत भेद हैं जन्य भेद नहीं है, यह अतिश्योपमा कहलाती है। उपमान चन्द्र और उपमेय मुखमें यथिप बहुत भेद है, तथिप आश्रयभेदमात्रका प्रदर्शन करके अन्य भेद छिपा दिये गये हैं, और अभेदाध्यवसाय कर दिया गया है, जिससे उपमेय गुण-क्रियाका अतिश्य प्रतीत होता है इसीलिये इसे अतिश्योपमा कहते हैं। यहाँ साम्य व्यक्तनगम्य है क्योंकि उसका वाचक हवादि शब्द प्रयुक्त नहीं है। इसको रूपकविन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आश्रयभेदके स्पष्ट प्रतिपादित होनेसे अभेदप्रतीति नहीं होती है। इसे आप व्यतिरेक मी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें उपमानापेश्वया उपमेयकी अधिकता नहीं प्रकाशित होती है। अतः यह उपमाका ही प्रभेद है॥ २२॥

# मय्येवास्या मुखभीरित्यलमिन्दोर्विकत्थनैः। पद्मेऽपि सा यदस्त्येवेत्यसावुत्प्रेक्षितोपमा॥ २३॥

मर्यवेति । श्रस्याः प्रस्तुतनायिकायाः मुखश्रीः मुखशोभासमा शोभा मयि इन्दौ एव वियते इति ईदशैः इन्दोर्विकत्यनैः श्रात्मश्लाघाभिः श्रलम् न किमपि फलम्, यत्

१. धर्मेण ।

यस्मात् त्रसौ एतदीयमुखशोभासमा शोभा पद्मे कमलेऽपि त्रास्त्येव, त्रासौ उत्प्रेक्षितो-पमा । चन्द्रमाः पूर्वोक्तप्रकारकं विकत्थनं न कुरुते, नायक एव चाह्रक्तये तथोत्प्रेक्षत इतीयमुत्प्रेक्षया ठब्धास्पदत्वादुत्प्रेक्षितोपमा कथ्यते ॥ २३ ॥

हिन्दी—इस नायिकाके मुखकी शोधाके सद्दश शोधा केवल मुझमें ही है इस प्रकार चन्द्रमाकी आरमश्लाघा न्यथे है क्योंकि कमलमें भी इसके मुखकी शोधाके समान शोधा वर्त्तमान है, इस वाक्यमें उत्प्रेक्षितोपमा नामका अलङ्कार है। चन्द्रमामें इस तरहकी आत्मश्लाघाकी संगावना तो केवल नायककी चाट्रक्तिपरायणतासे हो हुई है, अतः इसे उत्प्रेक्षितोपमा कहते हैं। २३॥

# यंदि किञ्चिद् भवेत् पद्मं सुभु विभ्नान्तलो चनम्। तत्ते मुखिश्चयं धत्तामित्यसावद्भुतोपमा ॥ २४॥

यदीति । हे सुश्रु सुन्द्रि, यदि पद्मम् किश्चित् मनाक् विश्रान्तलोचनम् घूर्णितनेत्रम् भवेत् जायेत, तत् तिर्हि ते तव मुखिश्चयं घत्ताम् प्राप्नोतु । यदि कमले नेत्रसंयोगो घटेत तदा तत्त्वन्मुखिश्चयमिषगन्तुमीशीत, इयमसौ श्रद्धतोष्रमा । विश्रान्तलोचनत्वाद्योः धर्मा मुखस्यैव, तेषां सम्भावनया पद्मे किष्पतत्वेन मुखसादश्यवर्णनं चमत्कारातिशयाय भवतीति श्रद्धतोषमालङ्कारोऽयम् ॥ २४ ॥

हिन्दी—हे सुम्नु सुन्दरी, यदि कमल चन्नलनयन हो जाय, तब वह तुम्हारे मुखकी शोमा प्राप्त करे, यह अद्भुतोपमाऽलंकार है। चन्नलनयनत्व धर्म मुखका ही है। चाट्रक्तिपरायण नायकने संमावनाद्वारा उसे कमलमें कहा है, यही चमत्कार का स्थान है इसे दण्डी अद्भुतोपमा कहते हैं। प्राचीन अन्य आचार्योने भी इसे अद्भुतोपमा नामसे ही कहा है—

'यत्रोपमेयवर्माः स्युरुपमानेऽधिरोपिताः । चमत्कारिवधानार्थमाद्वस्तामद्भृतोपमास्' ॥ काव्यप्रकाशकारके मतर्मे यह अतिशयोक्ति ही है, उनका लक्षण है—

'प्रस्तुतस्य यदन्यश्वं यद्यथोंको च कल्पनम् । विश्वेयातिशयोक्तिः सा ""।। उदाहरण यह दिया गया है---

'राकायामकलक्कं चेदमृतांभैवेद्दपुः । तस्या मुखं तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात्' ॥

यहाँ पर इतना समझ लेना आवश्यक है कि जिस वाक्यमें संभावना करके भी औपम्यकी अनिष्पत्ति ही कविको अभिप्रेत होती है वहाँ उपमा न होकर अतिश्योक्ति ही होती है, जैसे— 'राकायाम्' इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरणमें चन्द्रशरीरका कल्क्समुक्त होना असंभव है अतः उसके दारा मुखसाम्यप्राप्ति भी असंभव ही है, अतः मुखसाम्यमें कविका अभिप्राय हो नहीं सकता है, अतः यह उपमा नहीं, अतिश्योक्ति ही है।

'पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थम् । ततोऽनुकुर्याद् विश्वदस्य तस्यास्तान्नोष्ठपर्यस्तरुचः स्मितस्य'॥

इस इलोकमें अतिश्योक्ति नहीं है, क्योंकि फूलका प्रवालोपहित होना संमव है। यहां पर कवि औपम्यका अमाद नहीं देखता है। संमावना केवल चारतातिशय-प्रकाशनके लिये की गई है। अतः प्राचीनोंने इसे अतिश्योक्ति नहीं कह कर उत्पाबोपमा कहा है।

भाचार्यं दण्डीके मतानुसार 'राकायाम्' और 'पुष्पं प्रवालोपहितम्' दोनीं जगह अद्भुतो-

पमा ही है ॥ २४॥

१. अयं इलोकः कचिन्नास्ति ।

### शशीत्युरप्रेक्ष्य तन्वङ्गि त्वन्मुखं त्वन्मुखाशया । इन्दुमण्यनुधावामीत्येषा मोहोपमा स्मृता ॥ २५ ॥

शशीति । हे तन्विक्ष कृशािक्ष, त्वन्मुखम् शशी चन्द्र इति इत्यम् उत्प्रेच्य संभाव्य (श्रनन्तरं त्विद्वरहे ) त्वन्मुखाशया त्वद्वतस्पृहया त्वन्मुखमेवेदमिति श्रान्त्या इन्दुम् श्रिपि श्रवुधावामि श्रवुसरामि तद्दर्शनबद्धादरो भवािम, इत्येषा मोहोपमा स्मृता, कवि-भिरिति शोषः । मोहो श्रान्तिः सादृश्येन इन्दे मुखश्रमस्तन्मूलकतया मोहोपमेयम् । तदुक्तम् श्रानिपुराणे—

'प्रतियोगिनमारोप्य तदभदेन कीर्त्तनम् । उपमेयस्य यन्मोहोपमासौ परिकीर्त्तिता' ॥ २५ ॥

हिन्दी—हे तन्वां , तुन्हारे मुखको मेंने चन्द्रमा समझ लिया और तुन्हारे विरहमें तुन्हारे मुखको देखनेकी स्पृहासे चन्द्रमाका अनुधावन किया करता हूँ, इसमें मोहोपमा नामक अलङ्कार है। मोह—अम—साहृ इयवशात चन्द्रमामें मुखअम, तन्मूलकतया इसे मोहोपमा कहते हैं। यह प्राचीनोंका नामकरण है। अर्वाचीन आचार्योंने इसे 'आन्तिमान्' नामक अलङ्कार कहा है। अप्याययोंकि तिस्तिमान्' नामक अलङ्कार कहा है। अप्याययदीक्षितने लिखा है—

'कविसंमतसादृश्यादिषये पिहितात्मिन । आरोप्यमाणानुभवो यत्र स आन्तिमान् मतः' ॥

उनके द्वारा प्रस्तुत आन्तिमान्के उदाहरण भी बड़े चमरकारपूर्ण हैं-

'कपाले मार्जारः पय इति कराँ एलेडि शशिनः तरु व्छिद्रश्रोतान् विसमिति करी सङ्कलयित । रतान्ते तल्पस्थान् इरित विनिताऽप्यंशुकिमिति प्रमामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विश्रमयिति ॥ एक ऐसा भी उदाहरण है जिसमें उत्तरोत्तर आन्ति पछवित होती गई है—

> 'बञ्चानक्षोणिपाल, स्वदहितनगरे सम्बरन्ती किराती कीर्णान्यादाय रलान्युक्तरखदिराङ्गारशङ्काञ्जलाङ्गा । कृत्वा श्रीखण्डखण्डं तदुपरि मुकुलाभूतनेत्रा धमन्ती स्वासामोदानुधावन्मधुकरनिकरिधूमशङ्कां तनोति'॥ २५॥

### कि पद्ममन्तर्भाग्तालि किन्ते लोलेक्षणं मुखम्। मम दोलायते चित्तमितीयं संशयोपमा॥ २६॥

कि पद्ममिति । अन्तर्भान्तालि मध्ये अमद्भ्रमरयुगलिमदं पर्धं कमलं किम् ? अथवा ते तव लोलेक्षणं चलनेत्रं मुखं किम् ? इति मम चित्तं दोलायते द्वैधिमवानुभवति, इतीयं संशयोपमा नामालङ्कारः । मध्ये अमद्भ्रमरपद्मत्वप्रकारकं त्वत्सम्बन्धिमुखत्वप्रकारकं च संशयात्मकं ज्ञानं (त्वदीयमुखे) जायत इत्यर्थः । तदत्र संशयस्य चमत्कारकत्या संशयोपमा नामालङ्कारः । एकस्मिन् धर्मिणि विकद्धनानार्थावमर्शः संशयः, अस्य च सादृश्यपर्यवसायितयोपमाभदे संमहः ॥ २६॥

हिन्दी—क्या यह मध्यमागर्मे घूमते हुए अमरसे युक्त कमल है या चल्ललनेत्रों वाला मुम्हारा मुख है ? इस दुविधार्मे इमारा हृदय घूम रहा है। यहाँ पर संदायोपमा नामक लपमा-मेद होता है। अर्थाचीन आचार्यगण इसे सन्देहालक्कार मानते हैं। कविराजने कहा है—

'साष्ट्रयमूला भासमानविरोधा समबला नानाकोट्यवगाहिनी धी रमणीया सन्देहालक्कृति-रिति'। इस प्रसङ्गमें उदाहरण भी दिया है— 'भिष्रोप्य हरस्य हन्त चापं परितापं प्रश्नमच्य बान्यवानाम्। परिणेष्यति वा न वा युवायं निरपायं मिथिकाधिनाधपुत्रीम्' ॥ २६ ॥ न पद्मस्येन्दुनिष्नाह्यस्येन्दुलज्जाकरी चुतिः। अतस्त्वन्मुखमेवेद्मित्यसौ निर्णयोपमा॥ २७॥

निर्णयोपमां लक्षयित — न पद्मस्येति । इन्दुनिप्राह्मस्य चन्द्रेण कृताभिभवस्य पद्मस्य इन्दुल्जाकरी चन्द्रसङ्घोचकारिणी युतिर्न संभवति, यत्पग्नं चन्द्रससाऽभिभृतपूर्वं तस्य युतिश्चन्द्रमसं स्वजेतारं सङ्कोचयेदिति न संभवति, श्रतः इदं चन्द्रलज्जाकरी युति बिश्रत् वन्मुखमेवेति श्रसौ निर्णयोपमा नामालङ्कारः । श्रत्रेदं पद्मं मुखं वोते संशयः पूर्वमवतारणीयः, तत्थायं निश्चयः, संशयोत्तरनिश्चयस्येव निर्णयालङ्कारस्वरूपतयाग्निपुराणऽभिहितत्वात, तथा चोक्तं तत्र—'उपमेयस्य संशय्य निश्चयािष्वयोपमा' । निश्चयोपमा निर्णयोपमा इति चानर्थान्तरम् ॥ २०॥

हिन्दी—जिस पद्मको चन्द्रमाने अभिभृत कर विया था उस पद्मकी खुति चन्द्रमाको छिलत करने बाडी नहीं हो सकती है, अतः यह तुम्हारा मुख ही है, इसको निणयोपमा कहते हैं। अधिपुराणमें इसीको निश्वयोपमा शब्दते कहा गया है। इसका उदाहरणान्तर यह दिया जा सकता है—

'किन्तावत सरसि सरोजमेतदारादाहोस्विन्मुखमवमासते तहण्याः। संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्विव्वोकैर्वकसद्द्वासिनां परोश्चैः'।। विश्वनाथ आदि अर्वाचीन आचार्यं इसे निश्चयान्त संदेह कहते हैं।। २७॥

> शिशिरांशुप्रतिस्पैधिं श्रीमत्सुरिमगन्धि च। अम्भोजिमच ते वक्त्रमिति श्लेषोपमा स्मृता ॥ २८॥

शिशिरोति । ते तव वक्त्रम् श्रम्भोजं कमलमिव शिशिरांशुप्रतिस्पर्धं चन्द्रप्रतिद्वन्द्वि, (श्रत्र मुखपच्चे शिशिरांशोः प्रतिस्पर्धीति विम्रहः, श्रम्भोजपच्चे तु शिशिरांशुः प्रतिस्पर्धी यस्येति विम्रह इति बोध्यम् । श्रीमत् प्रशंसनीयशोभम् , सुरभिगन्धि प्राणतपण-गन्धयुतं च । श्रत्र विशेषणत्रयमपि श्लेषद्वारा मुखे कमले चोभयत्रान्वेतीति इयं श्लेषोपमा स्मृता । श्लेषधात्रार्थश्लेषः । श्रत्र श्लेषस्य विद्यमानत्वेऽपि न श्लेषालङ्कारः, सादृश्यजन्यचमत्कारे श्लेषचमत्कारस्य लीनतया तस्यालङ्कारकत्वायोगात् । श्रतिधात्र श्लेषानुप्राणितीपमा ज्ञेया ॥ २८॥

हिन्दी—तुम्बारा मुख कमलको तरह चन्द्रप्रतिपक्षि, श्रीमत् एवं सुरिभगन्ययुत है, इसमें क्लेपीयमा नामक अल्ह्यार है, यहाँ पर चन्द्रप्रतिस्पिद्ध, श्रीमत् और सुरिभगन्यि यह तीनों विशेषण क्लिट हैं अतः इसे क्लेपीयमा नामक अल्ह्यार कहा जाता है।। २८॥

> सक्तपशब्दवाच्यत्वात् सा समानोपमा वर्था । बाते योद्यानमात्तेयं सातकाननशोभिनी ॥ २९ ॥

समानोपमां निर्वति — सरूपेति । सरूपम् समानम् सत्यप्यर्थभेदे समानाकृति, तारस्याब्देन वाच्यत्वात् समानधर्मस्य प्रतिपाद्यत्वात् सा समानोपमा भवतीति शेषः,

१. प्रतिद्वन्दि । २. सन्दानीपमा, सरूपोपमा वा ।

ययेति तदुदाहरणोपन्यासः, इयम् उद्यानमाला वनपङ्किः बाला वधूरिव सालकेन चूर्ण-कुन्तलललितेन त्राननेन शोभिनी सशोभा, वनपङ्कियेया सालानां वृक्षाणां काननेन वनेन शोभायुता तथा बालापि सालकाननेन (चूर्णकुन्तल्युक्तमुखेन) शोभायुता, तदत्रोप-मायां भिन्नयोरपि उपमानोपमेयधर्मयोः समानशब्दवाच्यत्वात्साधारण्यम्। श्रस्यां च र ब्दरलेषो हेतः, वृक्षकाननेति परपद्प्रयोगे उपमाभावात् ॥ २९॥

हिन्दी—जहाँ पर उपमान और उपमेयगत धर्म समानानुपूर्वीक शब्ददारा नताया गया हो, धर्यमेदेन मिन्न होनेपर भी उपमानोपमेयगत धर्मोपस्थापकशब्दसमानाकृतिक हो, उसे समानो-पमानामक उपमाभेद मानते हैं। जैसे—यह बाला उधानमालाकी तरह सालकाननशोमिनी है। यहाँ पर 'सालकाननशोमिनी' शब्दका उपमानभूत उधानमालापक्षमें—सालकृष्ठोंके वनसे शोमायुक्त, तथा उपमेय बालापक्षमें—चूर्णंकुन्तकसे युक्त मुखसे शोमायुक्त यह वर्थ है, परन्तु दोनों अर्थोंके उपस्थापक शब्द—'सालकाननशोमिनी' में समानता, सक्ष्पता, एकानुपूर्वीकर्त होनेसे यहाँ समानोपमा है। २९॥

### पद्मं बहुरजधन्द्रः क्षयी ताम्यां तवाननम् । समानमपि सोत्सेकमिति निन्दोपमा स्मृता ।। ३०॥

पद्ममिति । पद्मम् कमलम् बहुरजः परागधृसरम् , चन्द्रः क्षया कृष्णपचे नश्यद्-युतिः, ( कमलं धूलिपूणे क्षयी चन्द्रः ) ताभ्यां कमलचन्द्राभ्यां समानम् तुलितमिप तवा-ननं त्वन्मुखम् सोत्सेकम् सगर्वम् । यत्तव मुखं धूलिपूणेन कमलेन क्षयिणा चन्द्रमसा च सादश्यमावहति तस्यापि सगर्वता १ नोचितस्तस्य गर्व इत्यर्थः । इति एषा निन्दोपमा स्मृता कविभिक्ता । अत्र साम्यमात्रपर्यवसायित्वात् तस्यैव कविसंरम्भगोचरत्वात् प्रतीयमानेऽपि भेदे तस्य प्राधान्याभावाच व्यतिरेकः । प्राधान्येन भेदस्य चमत्कृतिजन-कत्व एव तस्य निश्चितत्वात् ॥ ३०॥

हिन्दी—कमलमें परागरूप धूल भरी पड़ी है, चन्द्रमा कृष्णपक्षमें क्षीण हो जाता है, उन्हीं दोनोंसे समता रखता है यह तुम्हारा मुख, फिर भी इसे अपनी रमणीयतापर पूरा गर्ने हैं है हमें निन्दोपमा कहा गया है। यह निन्दा साम्यपर्यंवसायिनो है, साम्य ही कविका अतिग्रेत भी है, अतः भेदप्रधानरूपमें विवक्षित नहीं है, हसीलिये यहाँ व्यतिरेक नामक अल्ह्वार नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पर प्राधान्येन भेद चमस्कारक हो, वहीं व्यतिरेक माना जाता है। ३०॥

# ब्रह्मणोऽज्युद्भवः पंदाश्चन्द्रः शम्भुशिरोधृतः । तौ तुस्यौ त्वन्मुखेनैति सा प्रशंसोपमोच्यते ॥ ३१॥

व्रक्षण इति । पद्मः कमलम् ब्रह्मणोऽपि उद्भवः उत्पत्तिस्थानम् , चन्द्रः शम्भुशिरोधतः शम्भुना मस्तके निधाय कृतादरः, तौ पद्मचन्द्रौ त्वन्मुखेन तुल्यौ इति
सा प्रशंसीपमा उच्यते । पद्मचन्द्रौ महद्भ्यां ब्रह्मशिवाभ्या प्रभवस्थानत्वे शिरोभूषणत्वे
च कमश श्राश्रितौ इति तयोर्महत्ता, तावेव च जगत्त्रितयरोचनेन तव मुखेनापि तुल्लितावित्यहो तयोः प्रकर्षः इत्थं, पद्मचन्द्रौ श्रधिकगुणतयोपमानभूतेन मुखेन प्रशंसिताविति
मुखस्य गुणातिशयो व्यक्षितः । श्रत्र विपर्यासोपमासमेधिता प्रशंसा, तत्र प्रशंसायाः

१. मता। १. पद्मं। १. ते मुखेनेति। ४. प्रशंसीपमैष्यते।

प्राधान्यात् तदन्तर्भूतं विपर्यासोपमावैचित्र्यमिति नात्र विपर्यासोपमा, किन्तु प्रशंसोपमै-वेति वोध्यम् ॥ ३१ ॥

हिन्दी—कमल ब्रह्माका जन्मस्थान है, चन्द्रमाको शिवने मस्तकाल्ङ्कार बनाया है, इस तरह इन दोनोंको ही महत्त्व प्राप्त है, वही कमल और चन्द्रमा तुम्हारे मुखसे भो समता प्राप्त करते हैं (अतः उनका महत्त्व और अधिक हो गया) इसको प्रशंसोपमा कहते हैं। यहाँ पर अधिक गुणशाली कमल और चन्द्रमाको प्रशंसित करनेके लिये मुखको उपमान बनाया गया है, उपमान अधिकगुणस्वेन सम्भावित हो बनाया जाता है, अतः मुखकी ही प्रशंसा पर्यवसित होती है। इसमें यद्यपि विपर्यासोपमाकृतानुप्राणना प्रशंसोपमा है, परन्तु प्रधान प्रशंसा ही है, विपर्यास प्रशंसाको भीतर प्रविष्ट हो गया है, अतः इसे प्रशंसोपमा हो माना जाता है।। ३१।।

## चन्द्रेण त्वन्मुखं तुल्यमित्याचिख्यासु मे मनः । स गुणो वास्तु दोषो वेत्याचिख्यासोपमां विदुः ॥ ३२ ॥

चन्द्रेणेति । मे मम मनः त्वन्मुखम् तव वदनम् चन्द्रेण तुल्यम्. शशिना समानम् इत्याचिख्यासु कथयितुकामम् (विद्यते ) सः आख्यानाभिलाषः गुणो वास्तु दोषो वास्तु, इति ईदशोम् आचिख्यासोपमां विदुः पण्डिता इति शेषः । अत्र 'सगुणो वास्तु दोषो वा' इत्येताचताऽऽख्यानाभिलाषस्य समुद्रेको व्यक्तः, स चोपमेयस्य मुखस्य चाहताति-शुर्यं प्रकाशयति ॥ ३२ ॥

हिन्दी:—मेरा मन यह कहना चाहता है कि तुम्हारा मुख चन्द्रमाके समान है, यह गुण हो चाहे दोव हो ( मले ही आप अपनी इच्छाके अनुसार हमारे इस आख्यानाभिलावको गुण या दोव कहें परन्तु मैं उरकट इच्छा रखना हूँ यह कहनेके लिये कि तुम्हारा मुख चन्द्रमाके समान है), यह आचिख्यासोपमा कही जाती है ॥ ३२ ॥

#### शतपत्रं शरश्चनद्रस्त्वदाननमिति त्रयम् । परस्परविरोधीति सा विरोधोपमा मता ॥ ३३ ॥

शतपत्रमिति । शतपत्रं कमलम् , शरचन्द्रः शरित्रशानाथः, त्वदाननम् तव मुखम् इति त्रयम् एतित्रतयम् परस्परिवरोधि अन्योन्यप्रतिस्पिः, प्रायः समानविद्याः परस्पर-यशः पुरोभागा इति सिद्धान्तानुसारेण समानताशालिनां परस्परिवरुद्धत्वं प्रसिद्धम् , सैषा विरोधोपमा नामालङ्कारः, अत्र विरोधस्य साम्यपर्यवसायितया चमत्कारकत्वम् ॥ ३३ ॥

हिन्दी—कमल, शरदृतुका चन्द्रमा और तुम्हारा मुख—ये तीनों परस्पर विरोधी हैं, यहाँपर विरोधीपमा नामका अलङ्कार होता है। समानतामें विरोधका होना स्वामीविक है अतः यहाँ वर्ण्यमान विरोध साम्यपर्ववसायी होकर चमत्कारकारी होता है, अतः विरोधीपमा नाम पढ़ा है। ११।

न जातु राक्तिरिन्दोस्ते मुखेन प्रतिगर्जितुम् । कलाङ्किना जडस्येति प्रतिषेधोपमैच सा ॥ ३४॥

न जात्यिति । इन्दोः चन्द्रमसः ते तव मुखेन सह न जातु न कदाचिदिपि प्रति-र्गाजतुम् स्पर्धितुम् शक्तिरस्ति (यतो हिं चन्द्रः कलङ्की जडश्च), विशेषणद्वयेन तमर्थे विश्वणोति कलाङ्किनो जडस्येति । चन्द्रो यतः कलङ्की जडः शीतलो मूर्खश्चातोऽसौ

१, विरोधीपमोदित ।।

श्रकलिङ्किनाऽजडेन च तब मुखेन प्रतिस्पर्धितुं न क्षमत इत्यर्थः । श्रत्र परिकरालङ्कारस्य शङ्का न कार्या, तस्य दण्डिनाऽस्वीकृतत्वात् , यदि चन्द्रे विशेषणद्वरं पूर्वोक्तं न प्रयुज्यते तदा श्रपुष्टार्थत्वं स्यात् । पूर्वोक्तिनन्दोपमायां प्रतिषेधो नास्ति, इति तस्या भेदः । श्रत्र सादश्यप्रतिषेधेन उपमेयगुणस्योत्कर्षो वर्णितो भवतीति प्रतिषेधोपमा ॥ ३४ ॥

हिन्दी—कलङ्गी तथा जड़ (मूखं-शीतल) चन्द्रमाकी क्या शक्ति है कि वह तुम्हारे मुखके साथ वरावरी कर सके, यहाँ पर प्रतिपेधोपमा नामक अलङ्कार होता है। इसे आप परिकर अलङ्कार नहीं कह सकते क्योंकि आचार्य दण्डीके मतमें परिकर नामका कोई अलङ्कार नहीं होता है। यहाँ पूर्वोक्त निन्दोपमा नहीं हो सकती क्योंकि निन्दोपमामें प्रतिषेध नहीं होता है। यहाँपर सादृश्यनिषेध करके उपमेयगुणाधिक्य ही विवक्षित है, अतः इसे प्रतिषेधोपमा ही माना जाता है। १४॥

# चन्द्रारविन्द्योः कौन्तिमतिकम्य मुखं तव । आत्मनैवाभवसुख्यमित्यसाधारणोपमा ॥ ३५॥

चन्द्रारिवन्द्योरिति । तव मुखं चन्द्रारिवन्द्योः कान्तिम् शोभाम् अतिकम्य स्वशोभया विजित्य आत्मना स्वेन एव तुल्यम् अभवत् सदशमजायत, इति असाधारणो-पमानामाळङ्कारः । चन्द्रपग्ने एव मुखस्योपमानतया प्रथिते, तयोरितिकमे कृते सित सदशान्तरवैधुर्येणौपम्यस्यासाधारणत्वं निष्पद्यत इतीयमसाधारणोपमा नामाळङ्कारः । न चैकस्यैवोपमानोपमेयभावः कथिमिति वाच्यम् 'आत्मानमात्मना वेत्ति' इत्यादाविव काल्पनिक-भेदमादाय प्रयोगसंभवात् ॥ ३४॥

हिन्दी—तुम्हारे मुखने चन्द्रमा और कमलकी शोमाको अतिकान्त करके अपने ही साथ समानता पा ली है, इसे असाधारण उपमा कहते हैं। मुखके समान चन्द्र और पद्म थे, उनकी शोमाको अतिक्रमण कर लेने पर दूसरा कोई वरावरी करनेवाला नहीं रह गया, फलतः मुखने अपनी तुलना अपनेमें ही पाई। यहाँ पर साधारण—समान दूसरेका प्रतिवेध हो जाता है अतः इसका नाम असाधारणोपमा पड़ा॥ ३५॥

#### मुगेक्षणाङ्कं ते वक्त्रं मृगेणैवाङ्कितः शशी । तथापि सम पवासौ नोत्कर्षीति चट्टपमा ॥ ३६ ॥

मृगेक्षणाङ्किमिति । ते तव वक्त्रं मुखम् मृगेक्षणाङ्कम् मृगनयनसहशनयनशोभितम्, शशी चन्द्रः मृगेणैव श्रङ्कितः भूषितः, तथापि-यद्यपि मुखे मृगेक्षणमात्रं चन्द्रे च सर्वाङ्गेण मृगः—तथापि श्रसौ शशी समः त्वद्वदनतुल्य एव नोत्कर्षी न प्रकर्षशाली इति चाद्यपमा नाम । श्रिथिकसाधनवता श्रिधिकोत्कर्षवता भाव्यम् , परं तादृशविशेष-साधनसम्पन्नोपि मृगेणाङ्कितोऽपि शशी मुखतः न् यूनसाधनसम्पन्नात् मृगेक्षणमात्राङ्कितात् त्वद्वदनात् समिधकोत्कर्षशाली न, श्रिपतु सम एवेति शशिनः समीकरणेन मुखस्य सौन्दर्यपरिपोषो बोध्यः । श्रस्याः प्रियोक्तिरूपत्वाच्चदूपमानाम्ना व्यवहारः ॥ ३६ ॥

हिन्दी—तुम्हारा मुख मृगनेत्रसे (एक अक्तमात्रसे) और चन्द्रमा सर्वाक्तपूर्ण मृगसे ही अिंद है, तथापि (अधिक साधनसम्पन्न होकर भी) वह चन्द्रमा मुखके समान ही है, बढ़ कर नहीं है, यह चट्टपमा नामक अलङ्कार है।। ३६॥

१. कक्ष्यां।

### न पर्च शुक्रमेवेदं न भृजी चक्षुषी इमे । इति विस्पष्टलादृश्यात् तत्त्वाख्यानोपमैव सा ॥ ३७ ॥

न पद्ममिति । इदं पुरो दश्यमानम् पद्मं कमलं न किन्तु मुखमेन, इमौ भृष्ठौ भ्रमरौ न किन्तु चक्षुषी नयने एव, इत्येवं विधिनिषेधप्रकाशनवर्त्मना विस्पष्टसाद्दश्यात् सादृश्यस्य स्पष्टीकरणात् इयं तत्त्वाख्यानोपमा ज्ञेया । अमिनरासाय अमिविषयस्य तत्त्वस्य यथार्थ-स्वरूपाविष्करणं तत्त्वाख्यानम् , तन्मूलकत्वाद्स्यास्तत्त्वाख्यानोपमानाम्ना व्यवहारः । निर्णयोपमायां संशयपूर्वकं तत्त्वाख्यानम् , अत्र तु भ्रान्तिपूर्वकं तत्त्वाख्यानमित्यनयोन्मेदः ॥ ३७ ॥

हिन्दी—यह कमल नहीं है मुख ही है, यह अमर नहीं हैं नयन ही हैं, इस प्रकार विधि-निषेधो अयाभिषान दारा साष्ट्रय स्पष्ट करने के कारण इसे तत्त्वाक्यानोपमा कहते हैं। निणयो-पमामें संश्यपूर्वक तत्त्वाक्यान रहता है, और यहाँ आन्तिपूर्वक तत्त्वाक्यान रहता है, यही इन दोनों में अन्तर है।। ३७।।

> सर्वपद्मप्रभासारः समाहते इव कचित्। त्वैदाननं विभातीति तामभूतोपमां विदुः॥ ३८॥

सर्वपद्मिति । कचित् एकत्रस्थाने विधात्रा समाहृतः एकत्रीकृत्य स्थापितः सर्वपद्मप्रभासारः सकलकमलकान्तिपुञ्ज इव त्वदाननं विभाति तासिमाम् (कवयः) अभूतोपमाम् विदुः आहुः। अभूतेन अनिष्यन्नेन उपमानेन औपम्यस्य वर्णनम् अभूतोपमा,
नात्रेवशब्दः सम्भावनायाम् अपितु साधम्यवाचकः, तेन समाहृत इत्यस्य संभावनया
समाहृरणेऽपि उत्प्रेक्षावाचकाभावात केवलसंभावनाचमत्कृत्यपेक्षया तादृशसंभावनानिष्यन्नोपमानसादृशयर्वणन्चमत्कृतेः प्राधान्यादृत्रोपमेव ज्ञेया । अविद्यमानस्य केवलं
कविप्रतिभया कल्प्यमानस्य धर्मिणो यत्र वर्णनं तत्राभूतोपमा, स्वयं विद्यमानस्य धर्मिणो
यत्रान्यधर्मिणां सम्मेलनकल्पनया साम्यवैचित्र्यवर्णनं तत्राद्भुतोपमत्युभयोभेदः ॥ ३८ ॥

हिन्दी—तुम्हारा मुख ऐसा मालूम पड़ता है मानो ब्रह्माने सकल कमलकान्तिपुञ्जको एक स्थानपर एकत्रित कर दिया हो, इसे अभूतोपमा कहते हैं। अभूत—अनिष्पन्न उपमानके साथ साद्रश्यप्रकाशन होनेके कारण इसे अभूतोपमा कहते हैं। अभूतोपमामें कंविकिश्यत अभूतधर्मीका उपन्यास होता है और स्वयं विद्यमान धर्मीका अन्य धर्मीके साथ मिलन होनेसे जहाँ वैचित्र्यवर्णन होता है वह अद्भुतोपमा है, यहाँ दोनोंमें भेद है।। १८।।

### चन्द्रविम्बादिव विषं चन्द्रनादिव पायकः। परुषा वागितो वक्त्रादित्यसंभावितोपमा॥ ३९॥

चन्द्रविम्बादिति । इतः एतस्मात् तव वक्त्रात् परुषा कठोरा वाक् वाणी चन्द्र-विम्बात् शशाङ्कमण्डलात् विषं गरलम् इव, चन्दनात् पावकोऽग्निरिव । अत्र उपमान-भूताभ्यां चन्द्रचन्दनाभ्यां विषपावकनिगमस्येव तव वदनात् परुषवाङ्निस्सरणस्यासंभा-वितत्वादियमसम्भावितोपमाऽलङ्कारः ॥ ३९ ॥

हिन्दी—इस तुम्हारे मुखसे कठोर वाणीका निकलना उसी प्रकार होगा जैसे चन्द्रमण्डलसे विषका निकलना और चन्द्रनकाष्ट्रसे आगका निकलना। अर्थात यदि चन्द्रनिम्ब और चन्द्रनसे थिष और आगका निकलना संमव हो, तभी तुम्हारे मुखते कठोर वाणीका निकलना संमव हो सकता है। इसमें असंमावित वस्तुके साथ साहृदयवर्णन किया गया है अतः वह असंग्रावितो-पमा है।। ३९।।

चन्द्नोदकचन्द्रांशुंचन्द्रकान्तादिशीतलः । स्पर्शस्तवेत्यतिशयं बोधयन्ती बहूपमा ॥ ४० ॥

चन्द्रनोद्केति । चन्द्रनोदकं मलयाङ्गरागः, चन्द्रांशवः शशिकराः, चन्द्रकान्तः स्वनामप्रसिद्धो मणिभेदः, एतदादिशीतलः एतत्प्रभृतिसुखकरस्तव स्पर्शः, इति श्रतिशयं बोधयन्ती उपमानान्तरावस्थितशैत्यगुणापेक्षया प्रस्तुते विशेषं गमयन्ती इयं बहूपमा नामोपमाप्रभेदः । श्रवीचीना इमां मालोपमामाहुः ॥ ४०॥

हिन्दी—चन्दनजल, चन्द्रकिरण, चन्द्रकान्तमणि प्रमृति वस्तुओंकी तरह पुन्धारा सर्धे अतिशांतल है, इसमें शैरयोपमानतया प्रसिद्ध कदन्यादिते प्रस्तुत वस्तुओं अतिशय प्रतीत होता है अतः इसे बहुपमा कइते हैं। अर्वाचीन आचार्यगण इसे मालोपमा कहते हैं, उनका लक्षण- उदाहरण यह है, उन्नण-'मालोपमा यदेकस्वीपमानं बहु पृत्यते'।

उदाहरण-

'बारिबेनेब सरसी शश्चिनेव निशीयनी । यौवनेनेब वनिता नयेन श्रीमैनोइरा' ॥ ४० ॥

ज्जन्द्रबिम्बाविवोत्कीणं पद्मगर्भादिवोद्धृतम् । तम् तन्यक्तिं वदनमित्यसौ विक्रियोपमा ॥ ४१ ॥

चन्द्र विस्वादिति । हे तन्विष्ठ कृशगात्रि, तव वदनं मुखम् चन्द्रविस्वात् शशि-मण्डलात् उत्कीर्णम् इव उट्टिक्कितम् इव, पद्मगर्भात् उद्धृतम् इव, इति इयम् विकियो-पमानामालङ्कारः । अत्रोपमानभूतौ इन्दुविस्वपद्मगर्भौ प्रकृती वदनन्न विकृतिः । प्रकृति-विकृत्योश्वास्ति साम्यमिति विकियोपमा । एतदुक्तमग्निपुराणे—

'उपमानविकारेण तुलना विकियोपमा'।

श्रन्यत्राप्युक्तम्--

'उपमेयस्य यत्र स्यादुपमानविकारता।

शक्तेविकतेः साम्यात् तामाह्विकियोपमाम् ॥ ४१ ॥

हिन्ही—हे क्रशाङ्गि, तुन्हारा मुख ऐसा लगता है मानो चन्द्रमण्डलसे उस्कीणै—खचित हो, कमल्युष्पगमैसे निकाला गया हो, इसे विकियोपमा कहते हैं। यहाँ पर उपमानभूत चन्द्रिक्ल और पद्मगर्की प्रकृति हैं और वदन विकृति है, प्रकृतिके साथ विकृतिका साम्य अवस्यंमावी है, अतः यह विकियोपमा हुई।। ४१।।

> पूष्णयातप इवाहीय पूषा व्योक्नीच वास्तरः। विक्रयस्त्वय्यघाल्तवस्मीमिति मालोपमा सता॥ ४२॥

णू ज्णीति । यथा त्रातपः प्रकाशः पृष्णि सूर्ये ( लक्ष्मीमधात् ), पूषा श्रिष्ठ हिबसे ( लक्ष्मीमधात् ), वासरी दिवसश्च व्योम्नि त्राकाशे ( लक्ष्मीमधात् ) तथा विक्रशः पराक्रमस्त्विय लक्ष्मीमधात् इति मालीपमा नामालङ्कारः । यथा मालायां प्रथितस्यैकस्य कुसुमस्य परेण तस्यापि परेणेत्येवं सरलेषो भवति तथैवात्र प्रथमवाक्येऽधिकरणत्वेनो-

१. जीतांज्य ।

पात्तस्य पदार्थस्य तदुत्तरवाक्ये कर्तृतयोपादानम् , एवमग्रेऽपि, तदियं मालासाम्या-न्मालोपमापदेनोक्ता । पूर्व निरुक्तायां—'चन्दनोदकचन्द्रांशुचन्द्रकःन्तादिशीतलः । स्पर्श-स्तवेत्यित्रायं बोधयन्ती बहूपमा' इति स्वरूपायां बहूपमायां केवलमुपमाबाहुल्यम् , श्रास्यां तु पूर्ववाक्यस्थपदस्योत्तरवाक्ये सम्बन्धस्ततश्चोपमाबाहुल्यमपीत्युभयोर्भेदः । नव्यास्त्वत्र तत्रोभयत्रापि मालोपमामेव मन्यन्ते ॥ ४२ ॥

हिन्दी—जैसे प्रकाशने सूर्यंको लक्ष्मी दी है, सूर्यंने दिनको लक्ष्मी दो है, और दिनने भाकाश को लक्ष्मी दो है उसी तरह पराक्रमने आपको लक्ष्मी दो है। यह मालोपमा मानी जाती है। जैसे मालामें ग्रुथे गये एक फूलका दूसरेसे, दूसरेका तीसरेसे संबन्ध होता है, उसी तरह इसमें प्रथम वाक्यमें अधिकरणतथा गृहीत पदार्थका तदुत्तरवाक्यमें कर्तृतथा सम्बन्ध होता है, जैसे 'पूष्ण्यातप इव' इस प्रथम वाक्यमें अधिकरणतथा गृहीत पूषाका तदुत्तरवाक्य—'अहीव पूषा'में—कर्तृतथा सम्बन्ध हुआ है, इसी प्रकार आगे भी हुआ है, अतः इसे मालासान्य होनेंके कारण मालोपमा कहते, हैं। बहूपमामें केवल उपमानवाहुल्य होता है, इस मालोपमागें पूर्ववाक्यस्थ पदका उत्तरवाक्यमें अन्वय तथा तदनन्तर उपमानवाहुल्य होता है, यही दोनोंमें भेद है। नवीन आचार्यगण बहूपमाको और इसको भी मालोपमा ही मानते हैं। ४२।।

# वाक्यार्थेनैव वाक्यार्थः कोऽपि यद्युपमीयते । एकानेकेव शब्दत्वात्सा वाक्यार्थोपमा द्विघा ॥ ४३ ॥

वाक्यार्थंनेवेति । यदि कोपि वाक्यार्थः वाक्यार्थंन परेण वाक्यार्थेन एव उपमीयते, तदा वाक्यार्थोपमा नामालङ्कारो भवति । वाक्यार्थयोरुपमानोपमेयभावेन साम्यस्य वर्णनात् वाक्यार्थोपमेति नामकरणम् । सा चेयं वाक्यार्थोपमा द्विप्रकारा—एकेवशब्दघटिता अनेकेवशब्दघटिता च । तत्रायं विवेकः, यदा वाक्यस्थिताखिलपदार्थसाम्यप्रत्यायनेच्छा तदा प्रत्युपमानमिवशब्दप्रयोगः इत्यनेकेवशब्दघटिता सा, यदा तु प्रधानपदार्थबोधोतरं पश्चात् पर्यालोचनया अवान्तरपदार्थानां साम्यं प्रतीतिमवावभासते तदा प्रधानोपमानपुरत एवेवशब्दप्रयोगेणैव सकलसाम्यप्रतीतिरित्येकेवशब्दप्रयोगघटिता सा ॥ ४३ ॥

हिन्दी—जब एक वाक्यके अर्थसे दूसरे वाक्यके अर्थकी उपमा दी जातो है तब वाक्याओं गमा नामक अरुद्धार होता है। यह दो प्रकारका होता है १-एक इव शब्दघटित और २-अनेक इव शब्दघटित। जब वाक्यस्थित सभा पदार्थों में साम्यवोधनेच्छा होती है तब प्रस्थेक उपमानके साथ इव शब्द लगा दिया जाता है। उस स्थितिमें यह अनेक इव शब्दसे घटित होती है, और जब प्रधानपदार्थान्वयबोधोक्तर पर्यांठोचन करनेपर अवान्तर पदार्थोंका साम्य स्वतःप्रतीत सामाल्य पड़ता है, तब प्रधानोपमानके साथ हो एकमात्र इव शब्दका प्रयोग होता है, उस स्थितिमें यह एक इव शब्दघटित होती है। ४३।।

### त्वदाननमधीराक्षमाविर्दशनदीधिति । भ्रमर्भृङ्गमिवालक्ष्यकेसरं भाति पङ्कजम् ॥ ४४ ॥

एकेवराब्दघटितां वाक्यार्थोपमामुदाहरित — त्वदाननिमिति । त्रधीराक्षम् चञ्चल-नयनम् त्राविर्दशनदीधिति प्रकाशीभवद्दशनयुति च त्वदाननम् तव मुखम् अमद्भङ्गम् सञ्चरद्अमरम् आल्द्यकेसरम् किञ्चिल्लच्यकिङ्गल्कं पङ्कजम् कमलमिव भाति शोभते। त्रात्र चलनयनप्रकाशमानदन्तयुतिसहितस्याननस्य अमद्अमरिकञ्चिल्लच्यिक्जल्कपग्रस्य च साम्यसुपमानोपमेयात्मकवाक्यद्वयेन निबद्धम् । श्रतश्चरं वाक्यार्थोपमा, श्रत्र च विशिष्ट-योरेवोपमानोपमेयत्वप्रतीतिरिष्टेत्येकेवशब्दप्रयोगः ॥ ४४ ॥

हिन्दी—चञ्चल नेत्रोंसे युक्त और प्रकाशित होनेवाली दन्तबृतिसे मण्डित यह तुन्हारा मुख मँडराते हुए अमरसे युक्त तथा लक्ष्यिक कमलके समान शोभित होता है। इसमें पूरे मुखको पूरे कमलसे उपमा दी गई है, यह बात दूसरी है कि प्रधानवाक्यार्थकोषोत्तर नेत्रका अमरसे और दन्तबृतिका किञ्जलकसे साम्य मालूम पड़ जाता है। यह एक इव शब्दघटित वाक्यार्थोपमाका उदाहरण है।। ४४।।

### निलन्या इव तन्वङ्गयास्तस्याः पद्मभिवाननम् । मया मधुवतेनेव पायं पायमरम्यत ॥ ४४ ॥

अनेक्षेवशब्दघटितां वाक्यार्थोपमामाह—निकित्या इति । मधुवतेन भ्रमरेण इक् मया निकित्याः पद्मलताया इव तस्याः तन्वज्ञयाः कृशकायलतायाः सुन्दर्याः पद्मम् इव आननम् पायं पायम् असकृत्पीत्वा अरम्यत रितरासाद्यत । यथा भ्रमरः पद्मिन्याः पद्म पीत्वा पीत्वा रमते तथाहमपि तस्याः कृशाङ्गया मुखं पीत्वाऽरंसीति भावः । अत्रानेकेवशब्दप्रयोगः सर्वोङ्गसाम्यं बोधयित ॥ ४५ ॥

हिन्दी—निल्नालताके समान उस कुशाक्षी सुन्दरीके कमलसदृश मुखका अमरके समान मैं बार-बार पाल (चुम्बन) करके आनन्दमग्न हो गया। यहाँ पश्चिनीलता—नायिका, कमल—मुख, और मधुकर तथा मैं इनमें उपमानोपमेयमाव पृथक्-पृथक् इव शब्दोंसे प्रकट किया गया है। अनेक इव शब्दोंसाली वाक्यार्थोपमाका यह उदाहरण है। ४५।।

### वस्तु किञ्चिद्रपन्यस्य न्यसनात्तत्सधर्मणः । साम्यप्रतीतिरस्तीति प्रतिवस्तूपमा यथा ॥ ४६॥

प्रतिवस्तूपमां निर्वेकुमारभते—वस्तु किश्चिदिति । किश्चित् प्रकृतं वस्तु उपन्यस्य प्रथममभिधाय तत्सधर्मणः प्रकृतवस्तुसमानस्य अप्रकृतस्य न्यसनात् प्रकृतसमर्थनार्थम् वाक्यान्तरेण प्रतिपादनात् साम्यप्रतीतिः विनापीवादिशब्दप्रयोगं सादृश्यवोधो भवति, तत्र प्रतिवस्तूपमा नामालङ्कारः । प्रतिवस्तु प्रतिपदार्थम् उपमा समानधर्मो यस्यां सा प्रति-वस्तूपमा, एतज्ञ सधर्मणः इति लक्षणघटकेन—अप्रस्तुतवाक्येऽपि धर्मोपादानमावश्यकन्मिति सृचयता विद्यतम् । 'यत्रोपमानोपमयवाक्ययोरेकः समानो धर्मः पृथक् निर्दिश्यते सा प्रतिवस्तूपमे'ति कुवलयानन्देऽप्ययदोक्षिताः । काव्यप्रकाशे तु—'प्रतिवस्तूपमा तु सा । सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः' इत्याहुर्मम्मटभद्दाः । पृथक् प्रतिपादनं च भित्रशब्देनव, तत्पदावृत्तौ कथितपदत्वरूपदोषप्रसक्तः । अत्र लक्षणनिरुक्तौ साम्य-प्रतीतिरस्तीति वदतो दण्डिन उपमाजीवातुभूतस्य साम्यस्यात्र प्राधान्येन भानात् उपमा-प्रपन्न एवास्या अन्तर्भावो युक्त इत्याशयो व्यज्यते ॥ ४६ ॥

हिन्दी—िकसी एक प्रस्तुत वस्तुका कुछ वर्णन करके यदि तस्समानधर्मवाले किसी अप्रस्तुत वस्तुका वर्णन किया जाय तो प्रतिवस्तूपमा होती है।। ४६।।

नैकोऽपि त्वादशोऽद्यापि जायमानेषु राजसु । ननु द्वितीयों नास्त्येव पारिजातस्य पाद्पः ॥ ४७॥ प्रतिवस्तूपमामुदाहरति नैकोऽपीति। श्रद्यापि जायमानेषु श्रद्ययावत् प्राप्तजन्मसु राजस भूपालेषु एकोऽपि त्वादशः तव तुल्यो नास्ति, नतु निखये, पारिजातस्य पादपो वृक्षो द्वितीयो नास्त्येव। श्रत्र पूर्ववाक्ये त्वत्सदशो नास्ति, परवाक्ये च द्वितीयो नास्ति, इत्येक एव सादरयप्रतिषेधाख्यो धर्मः शब्दान्तरेण वाक्यद्वये निर्दिष्ट इति प्रति-वस्तुपमा॥ ४७॥

हिन्दी—प्रतिवस्तूपमाका उदाइरण देते हैं—पैदा होनेवाले भूपोंमें आजतक कोई तुम्हारे ऐसा नहीं हुआ, निश्चय ही पारिजातकृष्णका दितीय जोड़ा नहीं होता है। यहाँ पर प्रस्तुत राजाका निर्देश करके तस्सवर्मा पारिजातका निर्देश किया गया है। यहाँ पर पूर्ववाक्यमें 'त्वरसदृश नहीं हुआ' कहा है और उत्तरवाक्यमें 'दितीयो नास्ति' कहा है, एक ही वस्तु दो तरहते कही गई है, 'सामान्यस्य एकस्य वाक्यद्वये दिःस्थितिः' यह काव्यप्रकाश भी इसके अनुकूल हो है। ४७।।

अधिकेन समीकृत्यं द्वीनमेकिकियाविधी। यव् बुवन्ति स्मृता सेयं तुस्ययोगोपमा यथा॥ ४८॥

तुल्ययोगोपमां लक्षयति - अधिकेनेति । हीनं न्यूनगुणं पदार्थम् अधिकेन गुणा-धिकपदार्थेन समीकृत्य तुलनामानीय यद्बुवन्ति सा इयं तुल्ययोगोपमा स्मृता । हीना-

धिकयोस्तुल्यत्वेन योगे यदौपम्यं सा तुल्ययोगोपमेति भावः ॥ ४८ ॥

हिन्दी—न्यून गुणवाले पदार्थको अधिक गुणवाले पदार्थके साथ तुलना देकर समानकारंकारितया कहा जाय तो तुल्ययोगोपमा होती है। प्रकृत तथा अप्रकृत पदार्थका एकधर्माशिसम्बन्धरूप तुल्ययोगिता दूसरी है। तुल्ययोगितामें प्रकृत तथा अप्रकृत सशीका समकक्षभावसे
वर्णन होता है, अतः वहां पर उपमानोपमेय भावकी अपेक्षा नहीं होती है, अतः वहाँ वाल्य
अथवा व्यक्त्य साम्य नहीं होता है। इस तुल्ययोगोपमामें प्रकृत और अप्रकृतमें उपमानोपमेयसाव विविक्षित रहा करता है। यहां साम्य भी प्रतीत होता हो है, वाल्य या व्यक्त्यरूपमें। एक
बात और है कि तुल्ययोगिताको प्रवृत्ति स्तुति या निन्दाके लिये होती है और तुल्ययोगोपमा
की प्रवृत्ति केवल साम्यप्रतिपादनार्थं होती है, यहां सब भेद इन दोनों में है।। ४८।।

दिवो जागर्ति रक्षायै पुलोमारिर्भुवो भवान् । असुरास्तेन हन्यन्ते सावलेपास्त्वया नराः ॥ ४९ ॥

उदाहरणमाह — दियो जागत्तीति । पुलोमारिः इन्द्रः दिवः स्वर्लोकस्य रक्षायै जागत्ति, भवान् भुवः रक्षायै जागत्तीत्यत्रापि योजनीयम् । तेन इन्द्रेण श्रमुराः दैत्याः हन्यन्ते, त्वया सावलेपाः गर्वोद्धताः नृपा हम्यन्ते । श्रत्र हीनस्य प्रस्तुतस्य राहः गुणाधिकेन महेन्द्रेण सह तुल्यताप्रतिपादनात्तुल्ययोगोपमा । श्रत्र साधम्ये व्यक्त्यमेव, इवाद्यप्रयोगात् ॥ ४९ ॥

हिन्दी—इन्द्र स्वर्गकी रक्षाके लिए सतके रहा करते हैं और आप पृथ्विका रक्षाके लिये। वह असुरों का नाश करते हैं और आप उद्धत नृषीका। यहां पर होन गुणवाले प्रस्तुत राजाकी गुणाधिक महेन्द्रके साथ तुख्यता बताई गई है अतः तुख्ययोगोपमा अलङ्कार हुआ।। ४९।।

कान्त्या चन्द्रमसं धाम्ना सूर्य धैर्येण चार्णवम् । राजन्ननु करोषीति सेषा देतूपमा मता ॥ ५०॥

१. समाहस्य । २. अवान् भुवः । १. नृगस्तवया । ४. स्मृता-।

हेतूपमामाह—कान्त्या देहप्रभया चन्द्रमसमनुकरोषि, धाम्ना प्रतापेन सूर्यमनुक-रोषि, धेर्येण प्राण्वमनुकरोषि, इयं हेतूपमा, चन्द्रादिभिः समं नृपसादश्यस्य हेतूनां कान्त्यादीनां निर्दिष्टत्वात् ॥ ४० ॥

हिन्दी—हे राजन्! आप कान्तिसे चन्द्रमाका, तेजसे सूर्यंका और धैयंसे समुद्रका अनुकरण करते हैं, यह हेतूपमा है, क्योंकि इसमें चन्द्राहिके साथ राजाकी तुलनाके हेतु कान्त्यादि निर्दिष्ट है।। ५०।।

# न लिङ्गवचने भिन्ने न दीनाधिकतापि वा । उपमाद्वणायालं यत्रोद्वेगो न धीमताम् ॥ ५१ ॥

इयता परिकरेण विविधमेदामुपमां निक्च्य सम्प्रति तद्गतान्दोषान्विवश्चरादौ दोषाणां तेषां व्यवस्थितविषयत्वमुपपादयति—न लिक्केति । यत्र धीमताम् उद्वेगः प्रतीतिविधातजन्या व्याकुलता न भवति तत्र भिन्ने उपमानसम्बन्धिलिङ्गवचनापेक्षयाऽतिरिक्ते लिङ्गवचने हीनाधिकता उपमानस्य न्यूनता अधिकताऽपि वा उपमादूषणाय अलम् समर्था न भवन्ति । अयमाशयः—भिन्नं लिङ्गं, भिन्नं वचनम् , उपमानहीनता, उपमानाधिकता चेति सत्यमुपमादोषाश्चरवारः परन्तु नैषां तत्र दोषत्वं यत्र सत्यपि लिङ्गवचनभेदे सत्यपि वा हीनाधिकत्वे धीमतामुद्देगो न जायते । उद्देगस्यैव दूपकतया तद्भावे दोषाभ्युपगमनर्थक्यात् । प्रायो भिन्नलिङ्गवचनयोरुपमानोपमेययोः सतोरेक-तरिङ्गवचनानुगतेन समानधर्मेणोभयोः सम्बन्धो दुर्घटो भवति, एतादशी उपमा सामान्यत उद्देगं जनयति, किञ्च उपमानस्य हीनतायामुपमेयस्यानुत्कर्षः, अधिकतायां च तद्पेक्षयोपमानस्य निकृष्टतरतया वैरस्यमिव जायते इत्यमी दोषा उद्देगजनकतया हेयत्वेनोक्ताः, परन्तु यत्र धीमतामुद्देगो न स्यात् , केनापि प्रकारेणोपमानोपमेययोर्लिङ्गवचनभेदे हीनाधिकत्वे च वा सत्यपि साधारणधर्मतया विवक्षितस्य धर्मक्रियादेर्यग्रुभयन्त्राच्यः संभवति तदा नाहित दोषत्वम् । अदोषतोदाहरणव्याख्यायामिदं स्पष्टीभिव्यति ॥ ४ ९ ॥

हिन्दी-प्राचीन आलङ्कारिक मामहने उपमाके सात दोष गिनाये हैं-'होनताऽसम्मवो लिङ्गवचीमेदो विपर्ययः । उपमानाषिकस्यं च तेनासदृशताऽपि वा ॥

त पते उपमादोवाः सप्त मेथाविनोदिताः ।' (काञ्यालङ्कार २. ३९-४०) वामनने भी भामहका ही अनुसरण किया है—

'होनत्वाधिकत्विक्तवचनभेवास।दृश्यासंभवास्तदोबाः'। वामनने विपर्यंचको छोड़ दिया है, शेष छः दोष स्वीकार किये हैं।

आचार्य दण्डोने — भामहोक्त दोषसप्तकमें — विषयंय, असाष्ट्रस्य, असंभव इन तीन दोषोंको नहीं माना है, क्योंकि उनके उपमालक्षणमें — 'सार्ट्रस्य यत्रोद्भृतं प्रभीयते' कहा गया है, उद्भृत साष्ट्रस्यलमें इनका संभव नहीं है। शेष चार दोषोंके विषयमें उनका वक्तव्य है कि यदि लिक्त भेद, वचनभेद, होनता और अधिकता रहने पर भी किसी कारणवश श्रोतृजन उद्देगका अनुभव नहीं करें तब ये दोष नहीं हैं, अन्यथा दोष हैं।। ५१।।

# स्त्रीव गच्छति षण्होऽयं वस्त्रयेषा स्त्री पुमानिव । प्राणा इव प्रियोऽयं मे विद्या धनमिवार्जिता ॥ ५२ ॥

लिङ्गवचनभेदस्यादोषतां निदर्शयति—स्त्रीविति । श्रयं षण्डः क्लीबः स्त्रीव गच्छिति, एषा स्त्री पुमानिव विक्तं, एतिस्मिन् वाक्यद्वये साधारणधर्मत्वेनोपात्ताया गमनव बनिक्रयाया भिन्नलिङ्गयोरप्युपमानोपमययोः सुखमन्वेतुमईतया प्रतीतिविधातजन्यत्रासरूपोद्वेगाभावात लिङ्गभेदस्य नोपमादूषकत्वम् । एवम्—श्रयं जनो मे प्राणा इव प्रियः, मया विद्या धनम् इवार्जिता, श्रान्योरुदाहरणयोः प्राणशब्दो नित्यबहुवचनान्तः, धनशब्दो नित्यनपुंसकः, श्रातोऽगतिकगत्या—यथा प्राणाः प्रियास्तथाऽयं मे प्रियः, यथा च धनमितितं तथा विद्याऽर्जितेति लिङ्गविपरिणामेनान्वयः सम्पाद्य एवेति नात्र सहृदयानामुद्वेग इति नोपमादोषः । इत्यमेव चन्द्र इव मुखम् , सुधावद्धरः इत्यादिस्थलेऽपि प्रतीतिविधात-विरहान्नोपमादोष इति ॥ ४२ ॥

हिन्दी—यह नपुंसक स्त्रीको तरह जाता है, यह स्त्री पुरुषके समान बोलतो है। इन उदाहरण-वाक्यों में लिक्स बचनभेदरूप दोष नहीं है, क्यों कि यहां उपात्त साधारण धर्म गमन तथा वचनका उपमान और उपमेय दोनों में अन्त्रय सम्भव है, अतः यहाँ दोष नहीं है। इसी तरह —यह मुझे प्राणों के समान प्रिय है, इसने धनकी तरह विद्या अजित की है, इन वाक्यों में प्राणशब्द नित्यबहुबचनान्त है और धन शब्द नित्य नपुंसक है, उसका अन्त्रय बिना लिक्स-वचन विपरि-णामके संभव नहीं है, अतः अगत्या लिक्सवचन-विपरिणाम करके ही अन्त्रय करना होगा, यहाँ मो सहदर्यों को उद्देग नहीं होता है, यह भी दोष नहीं है। ५२।।

### भवानिव महीपाल देवराजो विराजते। अलमंशुमतः कक्षामारोढुं तेजला नृपः॥ ५३॥

उपमानस्य हीनत्वाधिकत्वयोरदोषतासुदाहरति — भवानिति । हे महीपाल, भवानिव देवराजो विराजते, अत्र नृपतेर्मनुष्यतया देवतास्वरूपादिन्द्राद् हीनत्वं, तथापि नृपतेर्देवांशसंभवतया नोद्वेगकरत्वमस्या उपमायाः । एवम् — तेजसा नृपः अंशुमतः सूर्यस्य कक्षाम् साम्यम् आरोढुम् प्राप्तुम् अलम् समर्थः, अत्र जात्याधिकोंऽशुमानुपमानी- कृतः, पर-तु नृपस्य देवांशतया नोद्वेग इति न दोषः ॥ ५३॥

हिन्दी—हे राजन्, आपकी हो तरह इन्द्र शोशा पाते हैं, इस उदा इरण में उपमान नृप मनुष्य होने के कारण उपमेय इन्द्रसे होन है, अतः हीन खदीष होना चाहिये, परन्तु राजा देवांश होता है, उसकी दीनता उदेगजनक नहीं है, अतः यह दोष नहीं है, इसी तरह—यह राजा प्रतापसे सूर्य की समता पाने में समर्थ है, इस वाक्य में उपमान सूर्य जास्या अधिक है, परन्तु पूर्वोक्त प्रकारसे उदेग नहीं हो पाता है, अतः यह भी दोष नहीं माना जाता है।। ५३।।

### इत्येषमादौ सौभाग्यं न जहात्येव जातुचित् । अस्त्येर्षं क्षचिदुद्वेगः प्रयोगे तद्विदां यथा ॥ ५४ ॥

उपसंहरति—इत्येवमिति । इति एवमादौ एतादशे उदाहरणनिवहे—सत्यिप लिङ्गवचनभेदे हीनत्वेऽधिकत्वे च सौभाग्यं न जहाति वैचित्र्यं न नश्यति, आतो नैष्ठ

१. वण्डोयं। २. प्रियेयं। ३. कक्ष्याम् । ४. अस्ति च । ५. वाग्विदां।

होषः । न चैनमेषां दोषाणां सर्वथा विरह एव प्रसज्यत इत्यन्नाह—न सर्वथैषां दोषा-णामभाव एव, किन्त्द्वेगसापेक्षतादोषाणामिति भावः । किन्ति प्रयोगे वाग्विदां सहृदया-नाम् उद्देगः प्रतीतिमान्थर्यकृता विकलता श्रास्त्येष, श्रतस्तन्नावश्यं दोषसत्तेति, तदुदाह्रणं खयो वन्त्यते ॥ ४४ ॥

हिन्दी — ऊपर दिये गये उदाहरणोंमें उद्देग नहीं है, यह नै चिन्यरूप सौमाग्यसे हीन नहीं हो सके हैं, अतः यहाँ पर पूर्वोक्त उपमादोष नहीं होते हैं। नीचे ऐसे उदाहरण दिये जायेंगे जिनमें सहृदयोंको उद्देग होता है जिससे उन्हें दुष्ट माना जाता है। ५४॥

हंसीच धवलधन्द्रः सरांसीवामलं नभः। भर्तभक्तो भटः श्वेव खद्योतो भाति भाजवत्॥ ५५॥

उपमादोषस्थलमुदाहरति हंसीचेति । 'चन्द्रः हंसीव धवलः' अत्रोपमानोपमेययो-हंसीचन्द्रयोर्लिङ्गभेदः, 'सरांसीव नभः अमलम्' इत्यत्र वचनभेदः, 'भर्तृभक्तः स्वामिभक्तो भटः शूरः श्वा इव' अत्रोपमानस्य शुनो निकृष्टजातित्वात् जातिन्यूनता, 'खबोतो भानुवत् भाति' इत्यत्र खबोतस्ययोरन्तरस्यात्यन्तमहत्त्वयाऽधिकता ॥ ५५॥

हिन्दी—इंसीके समान चन्द्रमा शुभ्र है, इसमें उपमान इंसी और उपमेय चन्द्रमामें लिङ्ग-भेद है, सरोवरोंके समान आकाश स्वच्छ है, इस वाक्यमें उपमान सरोवर और उपमेय आकाशमें वचनभेद है, स्वामिभक्त शूर कुक्तेकी तरह है, इसमें उपमान कुक्तेकी जाति हीन है और जुगनू मूर्यकी तरह चमक रही है, इसमें उपमान जात्या अधिक है। इस प्रकार लिङ्गभेद, वचनभेद, जातिहीनता और जात्यधिकतारूप उपमाके चार दोषोंके उदाहरण दिये गये॥ ५५॥

ईड्यां वर्ज्यते सिद्धः कारणं तत्रं चिन्त्यताम् । गुणदोषविचारायः स्वयमेव मनीषिसः ॥ ४६॥

इंड्यामिति । ईदशं पूर्वोक्तोदाहरणसमानं सिद्धः काव्यशास्त्रनिणातैः वर्ज्यते त्यञ्यते, तत्र कारणं प्रतीतिमान्थर्यजननद्वारा वैरस्योत्पादकत्वं चिन्त्यताम् स्वयमूखताम्, तथाकृते सित मनीविभिर्गुणदोषविचारः सुसम्पादो भवतीत्याह — गुणदोषविचारायेति । स्पष्टमन्यत् ॥ ५६॥

इस तरहके दोषोंका सहृदय लोग त्याग करते हैं, उस त्यागमें प्रतीतिमान्थर्यकृत उद्देगरूप कारणका कह स्वयं करें, बुद्धिमान् लोग गुण-दोषका दिचार करनेके लिये दूषकताबीजका दिचार करें॥ ५६॥

इववद्वायथाद्यान्दाः समाननिभसित्तभाः । तुरुयसङ्काद्यनीकाद्यप्रकाद्याप्तिक्षपकाः ॥ ५७ ॥ प्रतिपक्षप्रतिद्वनिद्वप्रत्यनीकिषरोधिनः । सहक्सद्द्यासंघादिसजातीयानुवादिनः ॥ ५८ ॥ प्रतिविम्बप्रतिच्छन्दंसक्पसमसं मिमताः । सलक्षणसद्दक्षाभसपक्षोपमितोपमाः ॥ ५९ ॥ करपदेशीयदेश्यादिः प्रख्यप्रतिनिधी अपि । सवर्णतुलितौ शन्दौ ये "चान्यूनार्थवादिनः ॥ ६० ॥

7

१. ईट्ट्यो । २. त्वत्र । ३. इदं दलोकार्थं कचित्रोपलभ्यते । ४. च्छन्न । ५. सप्रभाः । ६. देश्यादि । ७. च तुल्यार्थ ।

समासश्च बहुवीहिः शशाङ्कवदनादिषु ।
स्पर्धते जयति द्वेष्टि द्रुद्धति प्रतिगर्जति ॥ ६१ ॥
आक्रोशत्यवज्ञानाति कदर्थयति निन्दति ।
विडम्बयति सन्धत्ते हसतीर्ध्यत्यस्यति ॥ ६२ ॥
तस्य मुण्णाति सौभाग्यं तस्य कान्ति विज्ञम्पति ।
तेन सार्धं विगृह्णाति तुलां तेनाधिरोहति ॥ ६३ ॥
तत्पद्व्यां पदं घत्ते तस्य कक्षां विगाहते ।
तमन्वेत्यनुबध्नाति तच्छीलं तन्निषेधति ॥ ६४ ॥
तस्य चानुकरोतीति शब्दाः सादश्यस्चकाः ।
उपमायामिमे प्रोक्ताः कवीनां वुद्धिसोख्यदाः ॥ ६५ ॥
(इत्युपमाचकम् )

इववद्वेति । पर्यवसित उपमाभेदप्रस्तावः, सम्प्रति तद्वाचकाचिदैष्टुमयमुपक्तमः । अभिधालक्षणाव्यञ्जनाभिश्च तत्प्रतीतिः, तत्र वाचकलक्षकव्यञ्जकान्सहैव निर्दिष्टवान् दण्डी । श्रौत्यार्थ्यादिप्रविभागाभावेन तिचन्तामुक्ततयेत्यं कृतम् । श्रयाप्यादौ वाचका एव निर्दिष्टाः । इवशब्दः प्रसिद्धः, 'वत' इति द्विविधस्यापि वतिप्रत्ययस्य संप्राहकः । श्रन्यत्स्पष्टम् ॥ ५७-६५ ॥

हिन्दी—इव, वत् , वा इत्यादि शब्द उपमाके प्रकाशक हैं, इनमें कुछ अभिधाद्वारा, कुछ रुक्षणाद्वारा और कुछ व्यञ्जनाद्वारा उपमाको प्रकाशित करते हैं। यहाँ पर निर्दिष्ट सभी उपमावाचक शब्दोंका लक्ष्यमें प्रयोग उदाहरणोंद्वारा स्फुट प्रतिपत्त्यर्थ प्रदक्षित किया जा रहा है। १ इवशब्द (निपात-अव्यय)—

'हंसीव कृष्ण ते कीर्त्तः स्वर्गङ्गामवगाहते'।

वत्—यह तिबतप्रत्यय है, यह दो प्रकारका होता है, एक—'तत्र तस्येव' इस सूत्रसे विहित,
 दूसरा—'तेन तुल्यं किया चेद्रतिः' इस सूत्रसे विहित। क्रमशः एकही इलोकमें दोनोंके उदाहरण
 दिये जाते हैं:—

'गाम्भीर्यगरिमा तस्य सत्यं गङ्गाभुजङ्गवत् । दुरालोकः स समरे निदाधाम्बररङ्गवत्' ॥

३ वाशब्द—'मणीवोब्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम'।

४ यथाशब्द-

'धन्यस्यानन्यसामान्यसौजन्योत्कर्षशालिनः । करणीयं वचश्चेतः सत्यं तस्यामृतं यथा' ॥

५ समानशब्द- भुजे भुजङ्गेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमेर्धुरमाससङ्ग ।

६ निभशब्द—'प्रबुद्धपुण्डरीकाक्षं बालातपनिभांशुकम्'।

७ सन्निमशब्द--'भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभः'।

८ तुल्यशब्द—'अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्त्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भतुल्यम्'।

९ संकाशशब्द—'विमाने सूर्यसङ्काशे रघुराजो व्यराजत'।

१० नीकाश्चशब्द-

'आकाशनीकाशतटां तीरवानीरसङ्कुलाम् । वभूव चरतां हर्षः पुण्यतीर्था सरस्वतीम्' ॥

१. संबन्धे । २. कक्ष्यां । ३. सूचिनः । ४. इदं स्लोकार्धं कचिन्नोपलभ्यते ।

५. कचिन्नोपलम्यते ।

- ११ प्रकाशशब्द—'चन्द्रप्रकाशं वदनं तरुण्या भाति सुन्दरम्'।
- १२ प्रतिरूपकराब्द—'वाग्भिः सुधायाः प्रतिरूपकाभिस्तनोति मोदं हृदि मैऽनिशं या' ॥ ५७ ॥
- १३ प्रतिपक्षरान्द-'पङ्केरहश्रीप्रतिपक्षभृतनेत्रप्रभाभिः स्पृहणीयशोभम्'।
- १४ प्रतिद्वनिद्दशब्द—'चन्द्रप्रतिद्वन्द्वि विभाति बालामुखं निशायां ललितोत्सवेषु'।
- १५ प्रत्यनीकराब्द-'कामस्य प्रत्यनीकोऽयम्'।
- १६ विरोधिन्शब्द—'त्वं रतेश्च विरोधिनी'।
- १७ सदृक्शब्द 'न त्वया सदृगन्योऽस्ति त्रैलोक्येऽपि मनोरमः'।
- १८ सदृशशब्द—'सुधाकरश्रीसदृशी च कीर्त्तः'।
- १९ संवादीशब्द-'विभाति बालावदने स्मितश्रीः संवादिनी शारदचन्द्रिकायाः'।
- २० सजातीयशब्द- 'कृष्णागुरुसजातीयम्'।
- २१ अनुवादीशब्द-'पीयूषस्यानुवादिनम्' ॥ ५८ ॥
- २२ प्रतिबिम्बशब्द 'चन्द्रस्य प्रतिबिम्बं सत्सङ्गं सन्तापहं श्रये'।
- २३ प्रतिच्छन्दशब्द-'जामदग्न्यप्रतिच्छन्दः'।
- २४ सरूपशब्द-'सरूपो यः किरीटिनः'।
- २५ संमितशब्द—'सिम्मतो रघुनाथस्य शिवराजो विराजते'।
- २६ समशब्द-'पाणिः पहावेन समस्तव'।
- २७ सलक्षणशब्द—'इन्दुसलक्षणवदने'।
- २८ सदृक्षराब्द—'सुधासदृक्षोऽधरस्य रसः'।
- २९ आभाशब्द-'ज्योत्स्नाभाः स्मितमधुरा नर्मालापाः'।
- ३० सपक्षशब्द—'दलद्राक्षानिर्यद्रसभरसपक्षा भणितयः'।
- ३१ उपमितशब्द 'राक्षसोपमिता वाग्भिः खला दीनांस्तुदन्त्यलम्'।
- ३२ उपमाशब्द-'साथवस्तोषयन्त्यन्यांस्ताभिरेव सुरोपमाः' ॥ ५९ ॥
- ३३ कल्पप्रत्यय-'पूर्णेन्दुकल्पवदना' ।
- ३४ देश्यप्रत्यय-'मृणालीदेश्यदोर्लता'।
- ३५ देशीयप्रत्यय-'चक्रदेशीयजघना सा स्वमेऽपि न दृश्यते'।
- ३६ प्रख्यशब्द- 'गुप्तमञ्ज्ज्यप्रख्यैगोंपुरैर्मन्दरोपमैः'।
- ३७ प्रतिनिधिशब्द-
  - 'भयोत्सृष्टविभूषाणां तेन केरलयोषिताम् । अलकेषु चमूरेणुश्चूर्णप्रतिनिधिः कृतः' ॥
- ३८ सवर्णशब्द—'यथितमौलिरसौ वनमालया तरुपलाशसवर्णतनुच्छदः'।
- ३९ तुलितशब्द—'मुखं श्लेष्मागारं तदिप च शशाङ्केन तुलितम्'॥
- ४० अन्यूनार्थवाचक सभी शब्द उपमाप्रत्यायक होते हैं, जैसे-अन्यून, अनून, अहीन हत्यादि । क्रमशः उदाहरण-
  - (क) अन्यूनशब्द 'सुधाऽन्यूनानि गङ्गाया जलानि'।
  - (ख) अनुनशब्द-'अमृतानुनरसाधरा प्रिया'।
  - (ग) अहीनशब्द 'अहीनं चन्द्रमण्डलात् तन्मुखम्' ॥ ६० ॥
- ४१ बहुबीहिसमास-'कमलकरा करभोरूः कुवलयनयना'।
- ४२ कर्मधारयसमास—'शोणाधरांशुसंभिन्नास्तन्वि ते वदनाम्बुजे'।
- ४३ स्पर्धते-- 'स्पर्धते रुद्धमद्धैर्यो वररामामुखानिलैः'।
- ४४ जयति-- 'जिगाय जम्बूजनितश्रियः श्रियं सुमेरु-शृङ्गस्य तदा तदासनम्'।
- ४५ द्वेष्टि—'राधामुखं द्वेष्टि सुधाकरस्तत्पापेन लोके दधते कल्ह्रम्'।

४६ द्रुद्यति—'द्रुद्यन्ति तल्लोचनमम्बुजानि ततो निमीलन्ति निशासु तानि'।

॰५ प्रतिगर्जेत—'न जातु शक्तिरिन्दोस्ते मुखेन प्रतिगर्जितुम्' ॥ ६१ ॥

४८ आक्रोशित—'अम्बुजमाक्रोशित ते मुखम्'।

४९ अवजान।ति—'अवजानाति ते वक्त्रं पद्मं नेयं कथा मृषा'।

५० कदर्थयति—'कदर्थयति कान्ताया मुखं मे फुछपङ्कजम्'।

५१ निन्दति—'निन्दत्यधरश्च वन्धृकम्'।

५२ विडम्बयति—स एवमुक्त्वा मघवन्तमुन्मुखः करिष्यमाणः सहारं शरासनम् । अतिष्ठदालीढविशेषशोभिना वपुःप्रकर्षेण विडम्बितेश्वरः'॥

५३ सन्धत्ते-

'चन्दनः शीततां धत्ते, सौरभ्यं कमलं, शशी । लावण्यं, त्वन्मुखं बाले सन्धत्ते तन्नयं कथम्'॥

इन छः वाक्योंमें कविने उदाहरणकी

रचना स्वतः कर दी है, इनके उदाहरण

अलगसे देनेकी आवश्यकता नहीं है ॥६३॥

५४ इसति—'अकलङ्कतया वक्त्रं इसन्तीन्दुं कलिङ्कनम्'।

५५ ईर्ब्यति—'ईर्व्यति किपचेष्टाये चपलमतिर्यो यदीयदुश्चरितम्'।

५६ असूयति—'नित्यमसूयित वानरवदनाय नमः खलाय शतशस्ते'।। ६२।।

५७ तस्य मुष्णाति सौभाग्यम्-

५८ तस्य कान्ति विलुम्पति-

५९ तेन सार्थं विगृह्णाति-

६० तुलां तेनाधिरोहति-

६१ तत्पदन्यां पदं धत्ते-

६२ तस्य कक्षां विगाहते-

६३ तमन्वेति—'पद्ममन्वेति ते मुखम् '।

६४ तमनुबध्नाति—'शशाङ्कमनुबध्नाति मुखमित्यमृषा कथा'।

६५ तच्छीलम्—'शीलं धत्ते पयोजस्य राधाचरणयोर्युगम्'।

६६ तन्निषेधित-'निषेधित मुखं बाले तव फुलं कुरोशयम्'॥ ६४॥

६७ तस्यानुकरोति—'सर्वदेवमयस्य प्रकटितविश्वरूपाकृतेरनुकरोति भगवतो नारायणस्य'।

जपर गिनाये गये शब्द सादृश्यसूचक हैं, इनमें अभिधा, लक्षणा और व्यक्षनावृत्तिद्वारा सादृश्यको प्रकाशित करनेकी क्षमता है, इनमें इव, वत्, यथा आदि शब्द अभिधाद्वारा सादृश्यका श्वान कराते हैं, तुल्यादिशब्द सादृश्यमें शक्त न होकर सादृश्यिवशिष्टमें शक्त हैं अतः उनके द्वारा अर्थसादृश्यकी प्रतीति होती हैं। निषेधित, असूयित आदि शब्द सादृश्यके लक्षक हैं, और अनुकरोति आदि सादृश्यके व्यक्षक हैं। इन उपमासूचक शब्दोंका सञ्जयन कवियोंकी बुद्धिको सुख (क्लेशराहित्य) प्रदान करनेके लिये किया गया है।

यहाँ इतना और बता देना आवश्यक है कि यह उपमावाचकोंका परिगणन नहीं है, यह तो निदर्शनमात्र है, इसके अतिरिक्त रूपमें भी उपमा प्रकाशित की जा सकती है, जैसे—अनुद्रतिशब्दसे—'अनुद्रति मनोजवाणलक्ष्मीं सुभगतनो तव चन्नलः कटाक्षः'। सहाधीतिशब्दसे—'अवधृत्य दिवोऽपि यौवतैर्न सहाधीतवतीमिमामहम्' सतीर्थ्यशब्दसे—'कमलस्तीर्थ्य वदनं कुमुद्रसहाध्यायिनो हासाः॥ ६५॥

उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते । यथा बाहुलता पाणिपद्मं चरणपह्यवः ॥ ६६॥

१. इष्यते । २. पल्लवम् ।

उपमानन्तरं रूपकं लक्षयि — उपमेवेति । तिरोहितः निगृहितः विद्यमानोऽपि साहरयातिशयप्रकाशनाय कविना निष्कुतो भेदः प्रस्तुताप्रस्तुतयो वैधम्य यस्यां ताहशी उपमा साहरयमेव रूपकं नामाऽलक्कारः । रूपयति उपमानोपमेययोरेकरूपतामापादयति तद्रूपक्षमिति तद्श्वरार्थः । यथा मुखं चन्द्र इति । अत्र मुखचन्द्रपदाभ्यां मुखत्वचन्द्रन्त्रस्परस्परविरुद्धधर्मत्वेनोपस्थितयोरि मुखचन्द्रयोभेदिनिगृहनेनाभेदप्रतिपत्तिः । इयं चाभेदप्रतितिराहार्यरूपा । परिष्कृतं लक्षणं जगन्नायस्य यथा — उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारे-णोपमेये शब्दानिश्वयानमुपमानतादात्म्यं स्पक्त्म इति । उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारे-णोपमेये शब्दानिश्वयानत्मत्तिश्वयोक्तिनिरासस्तथाहि अपद्भुतौ स्वेच्छ्या निष्ध्यमानत्मात्, आन्तिमति आन्तिजनकदोषेणेव प्रतिबध्यमानत्मात् , अतिशयोक्तिनिदर्शनयोश्व साध्य-वसानलक्षणामूलत्वादुपमेयतावच्छेदस्य पुरस्कारो नास्ति । शब्दादिति विशेषणात् मुखमयं चन्द्र इति प्रात्यक्षिकाहार्यनिश्वयगोचरचन्द्रतादात्म्यव्यवच्छेदः । निषीयमान-मिति विशेषणात्माननात्मनो नृनं मुखं चन्द्र इत्युत्प्रक्षाया व्याद्यतिः, उपमानो-पमेयविशेषणाभ्यां साहरयलाभात् 'सुखं मनोरमा रामा' इत्यादि शुद्धारोपतादात्म्य-विरासः । उदाहरणमाह—श्वाद्वतिति । बाहुरेव लता, पाणिरेव पद्मम्, चरण एव पक्षव इत्यपमानप्रधानो मयुर्व्यंसकादित्वात्समासः ॥ ६६ ॥

हिन्दी—यदि अतिशय साइश्य बतानेके लिये उपमान और उपमेयका मेद छिपाकर दोनोंमें अभेद-सा बताकर कहा जाय तो, उस साइश्यको रूपक कहा जाता है। रूपकश्र ब्दकी व्युत्पित्त है—रूपयित तद्रूपतां नयित—उपमानोपमेये साइश्याितशयद्योतनद्वारा एकतां नयतीित रूप-वान्। अभिप्राय यह है कि उपमान और उपमेयके मिन्नस्वरूपमें प्रकाशित होने पर भी दोनोंमें अत्यन्त साम्यके प्रदर्शनके लिये काल्पनिक अभेदका किया जाना ही रूपक है। बेते 'मुखं चन्द्रः' इस वाक्यमें मुख और चन्द्रमाने अपने-अपने स्वरूपमें प्रकाशित होने पर भी दोनोंमें अभेदका आरोप किया गया है। यह अभेदारोप भी जब चमत्कारगुक्त होगा तब ही हो अळङ्कार माना जायगा, अत एव 'लोष्टः पाषाणः' इस अमेदारोपमें रूपक नहीं होगा। उदाहरण—वाद्यलता, चरणपङ्कज, पाणिपल्लव। इन उदाहरणों में 'बाहुरेव लता, चरण एव पङ्कजम्, पाणिरेव पङ्कवः' इस प्रकार उपमानप्रधान मयूर्व्यंसकादि समास हुआ है। 'मुखपद्मन्' शत्यादि समासस्थलमें यदि विशेषण प्राथान्येन उपमानगत होगा तब रूपक माना जायगा। जेते 'विकसितं मुखपद्मन्' यहाँ विकास पद्मधर्म है, पद्म उपमान है अतः हते रूपक कहा जायगा। वही विशेषण यदि उपमेयगत होगा तब उसको उपमा माना ज्ययगा, जेते 'सहासं मुखपद्मन्', यहाँ हास उपमेयमूत मुखका धर्म है अतः उपमा है। इस प्रकार उपमारूपकका साङ्कर्य अविशेषणकस्थलमें बना ही रहता है। ६६॥

अङ्गुल्यः पल्लवान्यासन् कुसुमानि नक्कृत्विषैः । बाह् लते वसन्तश्रीस्त्वं नः प्रत्यक्षवारिणी ॥ ६७ ॥

पूर्वकारिकायां समस्तरूपकस्थलान्युदाहृतानि सम्प्रति व्यस्तस्थलीयरूपकाण्युदा-हरति—अङ्गुख्य इति । श्रङ्कल्यः श्रङ्कल्यभिषया प्रथिताः करशाखाः पल्लवानि किसल-यानि, नखत्विषः नखमयूखाः कुसुमानि प्रस्नानि, बाह्न करौ लते इव, तदित्थं त्वं नः प्रत्यक्षचारिणी दर्शनविषयीभूता वसन्तश्रीः वासन्ती शोभा । उपमास्थले इव रूपके प्रपि

१. नखार्चिषः ।

सहृदयहृदयोद्वेगाभावे उपमानोपमेययोभिन्नलिङ्गतादोषाय न भवतीति स्चनाय पूर्वोक्त-वाक्यत्रये भिन्नलिङ्गयोरुपमानोपमेययोनिर्देशः । एवमेव क्वचिद्रूपके वचनभेदोऽपि न दोषाय, यथा प्रयुज्यते—शास्त्राणि चक्षुर्नविमिति ॥ ६७ ॥

हिन्दी—पूर्वकारिकामें—'बाहुछता', 'चरणपङ्कज', 'पाणिपछव' यह समासस्थछगत रूपकके उदाहरण बताये गये हैं, इस कारिकामें असमस्तस्थछीय रूपकके उदाहरण बताते हैं —अङ्गुल्य इत्यादि। तुम्हारी अङ्गुल्याँ पछव हैं, तुम्हारें नर्खोकी कान्तियाँ फूछ हैं, तुम्हारें वाहु छता हैं,

इस प्रकार तुम हम लोगोंके सामने प्रत्यक्षचारिणी वसन्तशोमा हो।

उपमाने निरूपणप्रसङ्गमें यह बात कही गई है कि यदि सहृदयोंको खटके नहीं तब उपमान और उपमेयका लिङ्गभेद दोष नहीं माना जाता है, वही बात रूपकमें भी मान्य है, अतः 'अङ्गुल्यः पल्लवानि', 'कुसुमानि नखित्वषः', 'बाहू लते' इन उदाहरणोंमें लिङ्गभेद अविचारणीय है। इसी तरह वचनभेद भी क्षम्य है, जैसे—'शास्त्राणि चक्षुर्नवम्' इसमें सकलशास्त्र-प्रवीणता बतानेके लिये-उसके द्वारा चमत्कार उत्पन्न करनेके लिये 'शास्त्राणि' यह विशेषण बहुवचनान्त प्रयुक्त किया गया है, यह दोषाधायक नहीं है। ६७।

#### इत्येतद्समस्ताख्यं समस्तं पूर्वकपकम् । स्मितं मुखेन्दोन्योत्स्नैति समस्तव्यस्तकपकम् ॥ ६८ ॥

इति एतत् श्रव्यवहितपूर्वोक्तम्—'श्रङ्गुल्यः पल्लवानी'ति रूपकत्रयम् श्रसमस्ताख्यम् श्रसमस्ताख्यम् श्रसमस्तद्धपकसंज्ञकम्, पूर्वरूपकम् पूर्वकारिकायामुक्तं रूपकम् बाहुलता पाणिपल्लवादि-रूपम् समस्तम् समस्तरूपकसंज्ञकम्, उपमानोपमेययोस्समासासमासकृतोऽयं भेदः। सम्प्रति तृतीयं प्रकारं समस्तव्यस्तरूपकमुदाहरति—स्मितमिति । मुखेन्दोः मुखमे-वेन्दुश्चन्द्रस्तस्य स्मितं किश्चिद्धसितम् ज्योत्स्ना इति श्रत्र मुखेन्दोरिति समस्तम्, स्मितं ज्योत्स्नोति व्यस्तं तदिदं संहत्य समस्तव्यस्तरूपकं नाम ॥ ६८ ॥

हिन्दी—यह पूर्वंकथित-'अड्गुल्यः पह्नवानि' इत्यादि रूपकत्रय असमस्तरूपक हैं, और पहले वाली कारिकामें उक्त—'बाहुलता' 'चरणपङ्कज' आदि रूपक समस्तरूपक हैं, 'स्मितं मुखेन्दोज्योंत्स्ना' यह समस्तव्यस्तरूपक हैं, क्योंकि इसमें 'मुखेन्दोः' पदमें समास है और 'स्मितं ज्योत्स्ना' में समास नहीं है ॥ ६८ ॥

# ताम्राङ्गुलिदलश्रेणि नखदीधितिकेसरम्। भ्रियते मूर्धिन भृपालैर्भवश्वरणपङ्कजम्॥ ६९॥

सम्प्रति सकलहपक्षमुदाहरति—ताम्नेति । ताम्राङ्गस्यो रक्ता श्रङ्गलयः दलश्रेणिः पत्राविहः यत्र तादशम् , नखानां दीधितयः किरणा एव केसराणि किङ्गस्तानि यस्मि-स्तादशञ्च भवचरणपङ्कजम् त्वत्पदक्षमलम् भूपालैस्वद्वशवित्तराजभिर्मूर्धिन ध्रियते शिरसा उद्यते ॥ ६९ ॥

हिन्दी—लाल-लाल अबुलियाँ पत्रावली हैं, नखकी श्वेत रक्तकान्ति केशर है, इस तरहके आपके चरणको वशवर्ती राजागण अपने शिरपर रखते हैं, आज्ञा मानते हैं ॥ ६९ ॥

# अङ्गुल्यादौ दलादित्वं पादे चारोप्य पद्मताम् । तद्योग्यस्थानविन्यासादेतत् सकलरूपकम् ॥ ७०॥

लक्षणं सङ्गमयति - अङ्गुल्यादाचिति । श्रङ्गलिषु दलत्वम् , नखिकरणेषु केसरत्वम्, पादे च कमलत्वमारोप्य तद्योग्यस्य राजशिरोहपस्य स्थानस्य विन्यासात् एतत् सकल- र्षिकम् , सर्वावयवरूपणं हि सकलरूपकत्वार्थमपेक्षितम् , तचात्र दलकेसररूपसर्वावयव-रूपणादुपपन्नम् । इदमेव साङ्गं, सावयवं रूपकमिति नवीना श्राहुः, तथा चोक्तं पण्डित-राजेन—

परस्परसापेक्षनिष्पत्तिकानां रूपकाणां सङ्घातः सावयवम् । यथाः— 'सुविमलमौक्तिकतारे धवलांशुकचन्द्रिकाचमत्कारे । वदनपरिपूर्णचन्द्रे सुन्दरि राकासि नात्र सन्देहः'॥

इदं सकलरूपकमि द्विविधं — समस्तासमस्तभेदात् , तत्रेदं — 'ताम्राङ्गलिदलश्रेणि' इत्यादि पर्यं समस्तसकलरूपकोदाहरणम्, 'श्रङ्गल्यः पक्षवान्यासन' इति च पूर्वोक्तमसमस्तसकलरूप-कोदाहरणमिति बोध्यम् ॥ ७० ॥

हिन्दी—इस दलोकमें अङ्गुलियोंमें पत्रावलीका रूपण किया गया है, नखकान्तिमें केशरका रूपण किया गया है, और चरणमें पद्मका रूपण किया है जिससे पादपद्मको राजाके मस्तकरूप योग्य स्थानपर प्रतिष्ठित किया जा सके, वह सकलरूपक है क्योंकि इसमें कमलके सभी अवयव रूपित किये गये हैं। इसी सकलरूपक निर्वे नवीन आचार्यणण साङ्ग या सावयव रूपक कहते हैं। यह सकलरूपक दो प्रकारका होता है—समस्त सकलरूपक और असमस्त सकलरूपक। उसमें 'ताम्राङ्गुलिदलश्रेणि' यह समस्त सकलरूपक है, और 'अङ्गुल्य, पछवानि' यह असमस्त सकलरूपक है। ७०॥

# अकस्मादेव ते चण्डि स्फुरिताधरपञ्चवम् । मुखं मुक्ताद्वो धत्ते घर्माम्मःकणमञ्जरीः ॥ ७१ ॥

अवयवरूपकमुदाहरति — अकस्मादेवेति । हे चण्डि कोपने, श्रकस्मात् सहसा एव स्फुरिताधरपल्लवम् चलदोष्ठिकसलयं ते तव मुखम् मुक्तारुचः मौक्तिकाकाराः धर्माम्भः-कणमञ्जरोः स्वेदोदकाबन्दुरूपाः मञ्जरोः धत्ते धारयति, कोपयुक्तायास्तव मुखं स्विद्यति, स्वेदकणाश्च मुक्तावदवभासन्ते इत्यर्थः ॥ ७९ ॥

हिन्दी—हे मानशीले, सहसा तुम्हारे (मुखपर ) पसीनेकी बूँदें मजरीकी तरह दीखने लगीं, तुम्हारे अथरपछन हिलने लगे, तुम्हारे कोपका उदय हो आया॥ ७१॥

### मञ्जरीकृत्य घर्माभ्भः पह्नवीकृत्य चाधरम् । नान्यथा कृतमन्नास्यमतोऽवयवरूपकम् ॥ ७२ ॥

मञ्जरीति । अत्र प्रस्तुतोदाहरणे घर्माम्भः मञ्जरीकृत्य कर्णमञ्जरीत्वेन रूपियत्वा अधरस्य पञ्चवीकृत्य पञ्चवतया रूपियत्वाऽपि आस्यम् मुखं न अन्यया कृतम् पद्मत्वेन रूपितमिति अतः अवयवरूपक्रमेतत् । अवयविनो मुखस्य पद्मत्वेनारूपणेऽपि अवयवानां घर्माम्भःकणाधरादीनां मञ्जरीत्वपञ्चवत्वादिना रूपणादवयवरूपकमिदम् । अवधिस्तवाचार्यो इदमेकदेशविवत्तिरूपकनाम्ना व्यवहरन्ति । तत्रायं विशेषः—दण्डिनोऽवयवरूपके-ऽवयवानां रूपणे कृतेऽपि निश्चयेनावयिनो रूपणस्याभावः, नवीनाभिमतैकदेशविवत्तिरूपके तु अवयवानामन्यतमस्यापि रूपणस्य विरहः, अवयविन एव रूपणस्य विरह इत्युन्भयोरन्यतरः प्रकार आस्थितो भवति ॥ ७२ ॥

हिन्दी—इस उदाहरणमें स्वेदिवन्दुको मअरीसे रूपण दिया गया है, और अधरको पछवका रूपक किया गया है, परन्तु मुखको किसी दूसरे रूपमें (पद्मरूपमें ) रूपित नहीं किया गया है,

अतः यह अवयवरूपक है। अवयवरूपकस्थलमें अवयवमात्रका रूपण किया जाता है, अवयवीको योंही छोड़ दिया जाता है, एकदेशिवनत्ती रूपकमें अवयव या अवयवी किसी एकका रूपक छुटा रहता है, यही अन्तर है। नवीन आचार्यगण अवयवरूपककी जगह एकदेशिवविति रूपक ही मानते हैं॥ ७२॥

> विनातभु गलद्धमं जलमालोहितेक्षणम् । विनुणोति मदावस्थामिदं वदनपङ्कजम् ॥ ७३ ॥

श्रवयवरूपकं निरूप सम्प्रत्यवयविरूपक्रमाह — खारिगतश्रु इति । विन्गतश्रु चितितः श्रुकुटि, गलद्धमंजलम् प्रस्रवत्स्त्रेदवािः श्रालोहितेक्षणम् रक्तनयनम् इदं दश्यमानम् वदनपङ्कणम् तव मुखरूपं कमलम् मदावस्थाम् मद्यपानजनिताम् विकृतिम् विवृणोति प्रकार्ययति, श्रूचापलस्त्रेदप्रवृतिरक्तनेत्रतादिका धर्मास्तर्या मदोपयोगं व्यञ्जयन्तीत्यर्थः ॥७३॥

हिन्दों — जिसमें अफ़ुटियाँ चन्नज हो रही है, पत्तोने को बूँदें टपक रही हैं, आँखें लाल हो रही हैं, ऐसा यह तुम्हारा वदन गङ्कज तुम्हारों मदावस्था-मबोपयोगजनित विकृतिको प्रकटित

करता है।। ७३।।

व्यविकृत्यं मुखाङ्गानि मुखमेवारविन्दताम् । आसीद्रमितमत्रेदमतोऽवयवि कपकम् ॥ ७४ ॥

उदाहरणमुपपादयति — अविकृत्येति । अत्र उक्तोदाहरणे मुखाङ्गानि अकृतिधर्म-जलन्यनादीनि अवयवानि अविकृत्य तदवस्थान्येव स्थापियत्वा (उपमानाङ्गभमरादिभि-रह्पियत्वा) मुखम् अवयविभूतम् वदनम् एव अरिवन्दताम् गमितम् कमलत्वेन रूपित-मासीदत इदमवयविष्ठपकम् । नवानानां मते इदमप्येकदेशविवर्त्त हृपकम् ॥ ७४ ॥

इस उदाहरण में मुखाङ्ग — भुकृटि, स्वेदजल, रक्तनयन आदिका भ्रमर, पद्म, मधु आदिके साथ रूपण नहां किया गया, केवल मुखको कमलके रूपमें रूपित कर दिया गया है अतः यहाँ पर अवयवी मुखका रूपण होनेसे अवयविरूपक होता है। नवीनोंके मतमें यहाँ भी एकदेशविवर्त्ति रूपक माना जायगा, निरङ्गरूपक तो इसमें नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस उदाहरणमें अवयवी मुखके अवयव भ्रमरादि का निर्देश नहीं किया गया है। निरङ्गरूपक होता तव तो मुखके अवयव भ्रमरादि का निर्देश नहीं किया गया है। निरङ्गरूपक होता तव तो मुखके अवयव भा नहीं निर्देश होते॥ ७४॥

मदपारतगण्डेन रक्तनेत्रोत्पलेन ते । मुखेन मुग्धः सोऽप्येष जनो रागमयः कृतः ॥ ७५ ॥

अवयवरूपकर्य भेदानिभ्यातुमुपक्रममाण एकाङ्गरूपक्रमाह — सदेति । सदेन मयोपयोगेन पाटलौ श्वेतरक्तौ गण्डौ कपोलदेशौ यत्र तादशेन, एवं रक्तम् अकणवर्णम् नेत्रमेनोत्पलं यत्र तेन ते तव मुखेन एषः मङ्गक्षणो मुग्धः त्वःसौन्दर्यमोहितो जनः रागमयः अनुरक्तः (लोहितश्च) कृतः । त्वदायं मदिवश्चमं वीद्यं मम रागो नितरां प्रवृद्ध इत्यर्थः ॥ ७४ ॥

हिन्दी—मदपान करनेके कारण लाल कपोल, ओर कमलह्प रक्तनेत्रोंसे युक्त तुम्हारे मुखपर मोहित होकर यह आदमी (मैं) रागमय (लाल-अनुरक्त) हो गया, तुम्हारे मस्ती भरे चेहरेको देखकर मैं मोहित हो गया ॥ ७५॥

१. विकत । २. अविवृत्य । ३. अवयव ।

# पकाक्रकपकं चैतदेवं द्विप्रस्तीन्यपि। अक्रानि कपयन्त्यत्र योगायोगौ भिदाकरौ॥ ७६॥

पकाकृति । एतत् च पूर्वोक्तमुदाहरणम् एकाक्ररूपकं नाम, यतोऽत्र 'रक्तनेत्रोत्पले-ने'ति एकाक्ष एव रूपणं कृतं नान्यत्र मदपाटलगण्डेनेत्यादौ । एवम् आर्येव दिशा दिप्रमृतीनि आपि दित्रिचतुःपश्चसक्षधकानि आपि आक्षानि (कवयः) रूपयन्ति, ततश्च दशक्ररूपकत्र्यक्षरूपकचतुरङ्गरूपकादीनि बहूनि रूपकाणि भवन्ति । आस्मन्नेकाक्षरुकेऽपि योगायोगौ युक्तायुक्तत्वे भिदाकरौ भेदकरौ भवतः । इदमेकाक्षरूपकमपि युक्तरूपकायुक्त-रूपकभेदेन द्विधा भिदात इत्यर्थः ॥ ७६ ॥

हिन्ही—यह एकाङ्ग रूपकका उदाहरण हुआ, क्योंकि यहाँपर 'नेत्रोत्पल' मात्रमें रूपण किया गया है। इसो तरह दयङ्ग, त्र्यङ्ग, चतुरङ्ग रूपक भी होते हैं। इनका भी युक्तरूपक और अयुक्तरूपक नामसे भेद किया जाता है। इस तरहके भेदके कारण योग और अयोग होते हैं, यहाँ योगका अर्थ है आरोपणयोग, और अयोगका अर्थ है आरोपणायोग।। ७६॥

### स्मितपुष्पोज्ज्वलं 'लोलनेत्रभृक्तमिदं मुखम् । इति पुष्पद्विरेफाणां सक्तत्या युक्तरूपकम् ॥ ७७ ॥

युक्तरुपकमयुक्तरूपकं चेति भेदद्वयं प्रति पूर्वकारिकायामि क्षितं कृतं, सम्प्रति तयोर्युक्तरूपकाल्यं प्रथमं भेदमुदाहरति—स्मितिति । स्मितम् ईषद्धसितमेव पुष्पं, तेन उज्जवलम्
कान्तिमत्, लोते चल्रते नेत्रे एव सङ्गी यत्र ताहशञ्च इदम् मुखम् ग्रह्मतीति रोषः ।
इति श्रत्र पुष्पाणां द्विरेफाणाच क्रमशः स्मितेषु चलनेत्रेषु चारोप्यमाणाना सङ्गत्या
परस्परसम्बन्धस्यौचित्येन इदं युक्तरूपकं नामालङ्कारः ॥ ७७ ॥

हिन्दी—क्रूज़रूपी मुस्कुराह्यसे कान्तिशाली और चन्नलनेत्ररूप अमरवाला यह मुख है, इस खदाहरणों स्मितमें पुष्पत्व तथा नेत्रने अमरत्वका आरोप किया गया है, इसमें आरोप्यमाण पुष्प और अमरका योग संगत है अतः इसे युक्तरूपक कहा जाता है। ७७॥

# इदमार्द्रस्मितज्योत्स्नं स्निग्धनेत्रोत्पलं मुखम् । इति ज्योत्स्नोत्पलायोगादयुक्तं नाम रूपकम् ॥ ७८ ॥

कमत्राप्तमयुक्तकप्रविद्वाहरति — इद्भिति । आई प्रमाई स्मितमेव ज्योत्स्ता चिन्द्रका यत्र तादशम्, स्निग्धे स्नेहर्गे नेत्रे एव उत्पन्ने कमन्ने यत्र तादशश्च मुखम् । अस्तीति शोषः । अत्र ज्योत्स्नोत्पलयोरयोगाद् — आरोप्यमाणयोश्वन्द्रिकाकमलयोः परस्पर-विरोधितयाऽसम्बन्धात् अयुक्तकपकं नामालङ्कार इति भावः ॥ ७८ ॥

हिन्दी—'प्रेमपूर्ण हँसीरूप चिन्द्रकाते युक्त एवं स्तेहयुक्त नेत्ररूप कमळते अळङ्कृत यह तेरा मुख है' इस उदाहरणोर्ने चिन्द्रका ओर कमऊहर आरोध्यमाग पदार्थोके परध्वरिवरोधो होतेके कारण योग नहीं होनेसे अयुक्तरूपक अळङ्कार है ॥ ७८ ॥

> कपणादिक्षनोऽङ्गानां कपणाकपणाश्रयात्। कपकं विषमं नाम लिततं जायते यथा॥ ७९॥

१. छोलभुङ्ग नेत्रम् ।

विषमरूपकं लक्षणमुखेन निरूपयित — रूपणादिति । श्रिक्षिनः प्रधानस्य वर्णनीयस्य रूपणात्, तथा श्रक्षानां तद्वयवादीनामप्रधानानाम् रूपणस्य श्ररूपणस्य चाश्रयात्, श्रक्षानां मध्ये केषांचिद्रूपणात् केषाधिश्वारूपणात् लिलतं विचित्रतया सहृद्यहृद्यावर्जक- मिदं विषमं नाम विषमरूपकार्यं जायते इत्यर्थः ॥ ७९ ॥

हिन्दी—जिस रूपकमें वर्णनीयतया उपात्त अङ्गी-प्रधान-का रूपण किया गया हो परन्तु अङ्ग-अप्रधान-अवयर्वीमें से कुछका रूपण हो और कुछका रूपण न हो, तव रूपण और अरूपण दोनों प्रकारोंके आश्रयणके कारण लिल--अर्थात् सहृदयहृदयाकर्षक इस रूपकको विषमरूपक कहा जाता है॥ ७९॥

### मदरक्तकपोलेन मन्मथस्त्वन्मुखेन्दुना। नर्त्तितभूलतेनालं मर्दितुं भुवनत्रयम्॥ ८०॥

विषमरूपकमुदाहरति— मद्रक्ति । मदरक्तकपोलेन मयपानसञ्जातारुण्यशालिकपोलेन, नर्त्तितश्रूळतेन चिलतश्रूळतेन त्वन्मुखेन्दुना त्वदीयमुखचन्द्रेण मन्मथः कन्द्र्पः
भुवनत्रयं मर्दितुं पराभवितुम् श्रळम् समर्थः। मद्रपानजनितारुण्यशालिकपोलभृता
चिलतश्रुकुटिरूपळतेन तव मुखचन्द्रेण कन्द्रपे भुवनत्रयमि जेतुमीश इत्यर्थः। श्रत्र
श्राङ्गिन मुखे चन्द्रत्वारोपः कृतः श्रङ्गेषु श्रुवोर्लतात्वारोपोऽपि कृतः, परन्तु मद्रक्तकपोलयोर्न कस्याप्यारोपः कृत इति श्रङ्गानां रूपणारूपणाश्रयात् इति लक्षणं समन्वेयम्।
तिद्दं विषमरूपकं नामालङ्कारः॥ ८०॥

हिन्दी—मदरक्त कपोलोंवाले, चन्नल भ्रूलताशाली तुम्हारे मुखचन्द्रसे कन्दर्प तीनों लोकोंको मसल देने—जीत लेनेमें समर्थ हो सकता है। इस उदाहरणमें अङ्गी-प्रधान-मुखमें चन्द्रत्वका आरोप किया गया, अङ्गोंमें भी भ्रूमें लताका आरोप हुआ, परन्तु मदरक्त कपोलमें किसी वस्तुका आरोप नहीं किया गया है, अतः इसे विषमरूपक कहा जा सकता है।। ८०॥

### हरिपादः शिरोलग्नजहुकन्याजलांशुकः। जयत्यसुरनिःशङ्कसुरानन्दोत्सवध्वजः॥ ८१॥

सविशेषणरूपकं नाम रूपकभेदं निरूपयन्प्रथममुदाहरणमाह—हरिपाद इति । शिरसि श्रप्रभागे (पादस्य ध्वजस्य च ) लग्ना संसक्ता या जहुकन्या गङ्गा तस्या जलम् एव श्रंशुकम् श्वेतपताका यत्र तादशः, श्रमुरेभ्यः निःशङ्काः गतभयाः ये सुराः तेषाम् श्रानन्दोत्सवस्य ध्वजः केतुरिव हरिपादः वामनस्य भगवतश्वरणो जयति । श्रत्र बलिनिग्रहेण देवा श्रमुरेभ्यो निःशङ्का श्रजायन्त, ते च उत्सवं योतियतुं ध्वज-मुक्षिपुः, स इव प्रतीयते स्म भगवतः पादो यत्र गङ्गा ध्वजपट इव भासते, गङ्गाया विणीः पादारप्रसृतेर्धावल्याः ध्वजपटत्वारोप इति ध्येयम् ॥ ८९ ॥

हिन्दी—बल्कि निगृहीत हो जानेपर असुरांसे निःशङ्क देवींके आनन्दोत्सव-ध्वजके समान प्रतीत होने वाले भगवान् वामनके चरणकी जय हो जिसके अग्रभागमें संसक्त गङ्गाका जल-ध्वजाग्रवर्त्ती वस्त्रकी तरह दीखता था॥ ८१॥

विशेषणसम्ब्रस्य कर्पं केतोर्यदीदशम् । पादे तदर्पणादेतत्सविशेषणकपकम् ॥ ८२ ॥ उदाहरणं सङ्गमय्य विशवयति—विशेषणेति । विशेषणेन शिरोल्प्रनेति विशेषणेन समप्रस्य युक्तस्य केतोः यदीदृशं रूपम् सपताकभ्वजरूपम् पादे भगवतश्चरणे तस्य सपताकभ्वजस्य समर्पणात् विशेषणविशिष्टस्य पदार्थस्यारोपात् सविशेषणरूपकमेतत् ॥८२॥

हिन्दी—जिस विशेषणसे युक्त ध्वजका रूप वतलाया गया है वह पूर्ववर्त्ता विशेषण है, उसीका चरण पर आरोप हुआ है अतः यह सिवशेषण रूपक है। तात्पर्य यह है कि पैरमें ध्वज-दण्डका आरोप है, उसमें वस्त्र भी होना चाहिये वह है गङ्गा, इस प्रकारसे विशेषणसमग्रध्वज-त्वका रूपण चरणमें किया गया है अतः यह सिवशेषण रूपक है।। ८२।।

### ने मीलयति पद्मानि न नभोऽण्यवगाहते । त्वन्मुखेन्दुर्भमासूनां हरणायैव कल्पते ॥ ८३ ॥

विरुद्धरूपकमाह—त्वन्मुखेन्दुः तव वदनचन्द्रमाः पद्मानि कमलानि न मीलयित न सङ्कोचयित, नभः व्योम ऋषि न ऋवगाहते नाश्रयित, केवलं ममास्नां मदीयप्राणानां इरणाय कल्पते प्रवर्त्तते । वियोगावस्थायामधिककष्टप्रदानेन प्राणहरस्वोक्तिः ॥ ८३ ॥

हिन्दी—तुम्हारा मुखरूपी चन्द्रमा ने कमलोंको सङ्कुचित करता है और न आकाशमें जाता है, केवल हमारे प्राणोंको हरनेमें उद्यत रहता है॥ ८३॥

#### अक्रिया चन्द्रकार्याणामन्यकार्यस्य च किया। अत्र सन्दर्श्यते यस्माद्विरुद्धं नाम रूपकम् ॥ ८४॥

उदाहरणं विश्वणोति — अकियेति । चन्द्रकार्याणाम् चन्द्रमःसम्पायकार्यतया प्रथि-तानाम् पद्मसङ्कोचनव्योमगमनादीनाम् श्रकिया श्रननुष्ठानम् , श्रन्यस्य चन्द्रातिरिक्तस्य चाण्डालादेः कस्यचित् कार्यस्य किया श्रनुष्ठानम् , यस्मादत्रोदाहरणे सन्दर्श्यते निबध्यते, तस्मादिदं विरुद्धरूपकं नाम । रूपके उपमानाभिन्नतया रूपितस्योपमेयस्य ( श्रत्र चन्द्रा-भिन्नतया रूपितस्य मुखस्य ) तत्कार्यकरत्वमेवौचित्यसिद्धम् , परमत्र तद्विपरीतकार्यकरत्वादिदं विरुद्धरूपकम् इति भावः ॥ ८४॥

हिन्दी—इस उदाहरणमें विरुद्धरूपक नामक अलङ्कार है—क्योंकि मुखरूप चन्द्रमा चन्द्रमाकार्य—कमलसङ्कोचन और आकाशाश्रयण नहीं करता है, वह तो अचन्द्रमा का—िकसी चाण्डालादिका कार्य-प्राण लेना—करता है, अतः इसको विरुद्धकार्यकरतया विरुद्धरूपक कहा जाता है॥ ८४॥

### गाम्भीर्येण समुद्रोऽसि गौरवेणासि पर्वतः। कामदत्वाच लोकानामसि त्वं कल्पपादपः॥ ८५॥

हेतुरूपकमाह — गाम्भीयंणेति । गाम्भीयंण अगाधतया समुद्रोऽसि, गौरवेण सारवत्तया पर्वतोऽसि, लोकानां कामदत्वात् वाञ्छितफलदायित्वात् कल्पपादपः कल्पनृक्षः असि ॥ ८५ ॥

हिन्दी—महाराज, आप गाम्भीर्यंके कारण समुद्र, गौरवके कारण पर्वत और लोगोंकी इच्छाको पूर्ण करनेके कारण कल्पवृक्ष हैं॥ ८५॥

## गाम्भीर्यप्रमुखैरत्र हेतुभिः सागरो गिरिः। कल्पद्रमश्च कियते तदिदं हेतुरूपकम्॥८६॥

१. निमीलयति । २. यास्यति । - ३. सन्दृश्यते, सन्दिश्यते वा ।

उदाहरणं विशदयति —गाम्भीर्यप्रमुखैरिति । गाम्भीर्यप्रमुखैः गाम्भीर्यगौरवका-मप्रदत्वैः हेतुभिः वर्णनीयो नृपः सागरः पर्वतः कल्पन्नभ्रश्च कियते तदिदं हेतुरूपकम् ॥८६॥

हिन्दी—इस उदाहरण में वर्णनीय राजाको गाम्मीर्यादि हेतुसे सागर, पर्वत और कल्पवृक्ष कहा गया है अतः यह हेतुरूपक हुआ, क्योंकि रूपक होनेका हेतु निर्दिष्ट है। साहित्यदर्पण-कारने 'एकस्यानेकघोल्छेखो यः स उल्छेख उच्यते' ऐसा लक्षण बताकर ईदृश स्थलोंमें उल्लेखालङ्कार माना है। वस्तुतः हेतुशून्य विविधारोपस्थलमें उल्लेख होना चाहिये—जैसे:—'प्रिय इति गोपवधूमिः शिशुरिति वृद्धैरथोश इति देवेंः' इसमें, और हेतुपुरस्सर आरोपस्थलमें हेतु-रूपक ही मानना चाहिये। इस प्रकारके भेदके रहने पर भी साहित्यदर्पणकारने सामान्यतः सर्वत्र उल्लेख ही मान लिया है, यह चिन्तनीय है॥ ८६॥

# राजहंसोपमोगाहं भ्रमरप्रार्थ्यसौरमम् । सिं वक्त्राम्बुजिमदं तवेति शिलष्टकपकम् ॥ ८७ ॥

शिलप्टरूपकं दर्शयित —राजेति । सिख, राजहंसी नृपश्रेष्ठः हंसभेदश्च तदुपभीगार्हम् तत्संभीगयोग्यम् , भ्रमरप्रार्थ्यसौरभम् भृङ्गाभिलवणीयसुगन्धं कामुकस्पृहणीयं च तव वक्त्राम्बुजं मुखकमलम् अस्तोति शेषः, इदं शिलप्टरूपकं नाम ॥ ८७ ॥

हिन्दो — हे सखि, तुम्हारा यह मुखरूप कमल राजहंस — नृपश्रेष्ठ और हंसप्रभेदके उपभोग-योग्य है, इसकी सुगन्धिके लिये अमर और कामुक जन लालायित हैं, इसमें दिलष्टरूपक हैं,

क्योंकि साधारण धर्म दिलष्ट है ॥ ८७ ॥

# इष्टं साधर्म्यवैधर्म्यदर्शनाद् गौणमुख्ययोः। उपमान्यतिरेकाख्यं रूपकद्वितयं यथा॥ ८८॥

उपमाहपकं व्यतिरेकहपकं चेति हपकद्वयं निर्दिशति – इप्टमिति । गौणमुख्ययोः – गुणसम्बन्धादारोप्यमाणश्चन्द्रादिगोंगः, मुख्यो वर्णनीयतया प्रस्तुतो मुखादिर्मुख्यः, तयोगोंणमुख्ययोः साधम्यदर्शने उपमाहपकम् , तयोरेव च वैधम्यदर्शने व्यतिरेकहपक-मिति श्रलहारद्वयमालहारिकैरिष्टमिः यर्थः । उदाहरणं कमशोऽप्रे निर्दे च्यति ॥ ८८ ॥

हिन्दी हुगुणसम्बन्धसे आरोपित होने वाले चन्द्र आदि गौण हैं, और वर्णनीयत्वेन प्रस्तुत मुखादि मुख्य हैं, उनमें यदि सादृश्य वर्णित हो तब उपमारूपक होता है और वैधर्म्य-मेद-अन्तर प्रतीत हो तब वैधर्म्यरूपक--व्यतिरेकरूपक नाम अलङ्कार होता है। उदाहरण क्रमशः

अगले रलोकों में दिये जायेंगे ॥ ८८ ॥

# अयमालोहितच्छायो मदेन मुखचन्द्रग्राः । सन्नद्धोदयरागस्य चन्द्रस्यै प्रतिगर्जति ॥ ८९ ॥

उपमारूपकमुदाहरति -- अयमिति । मदेन मयपानेन त्रालोहितच्छायः रक्तकान्तिः (तव) मुखमेव चन्द्रमाः सन्नद्धोदयरागस्य उदयसमयकृतलोहित्ययुक्तस्य चन्द्रस्य प्रतिगर्जति स्पर्दते । त्रत्र चन्द्रस्वेनारोपितस्य मुखस्य स्त्रोपम्यसूचकप्रतिगर्जनारूपसा-धम्यसम्बन्धादुपमारूपकमिदम् ॥ ८९ ॥

हिन्दी—उपमारूपकका उदाहरण दिया जाता है: --अयमिति। मदपानसे रक्ताम यह तुम्हारा मुखवन्द्र उदयकालिक लालिमासे युक्त चन्द्रमाकी स्पर्दा-वरावरी करता है। इस उदाहरण

१. मोगार्थ । २. तदेतत् । ३. मुखस्य ।

में चन्द्रत्वेन रूपित मुखको चन्द्रमाका प्रतिस्पद्धी बनाया गया है प्रतिस्पर्द्धा साष्ट्रश्यसूचक है, सतः यह उपमारूपक हुआ ॥ ८९ ॥

चन्द्रमाः पीयते देवैर्मया त्वन्मुखचन्द्रमाः। असमग्रोऽप्यसौ<sup>१</sup> शश्वद्यमापूर्णमण्डतः॥ ९०॥

व्यतिरेकरूपकसुदाहरति— चन्द्रमा इति । देवैः सुरैः श्रसमग्रोऽपि श्रसम्पूर्णमण्ड-लोऽपि श्रसौ चन्द्रमाः सर्वदा पीयते स्नास्वायते, श्रयम् मत्पुरोवर्ती त्वन्मुखचन्द्रमाः श्रापूर्णमण्डलः सम्पूर्णिबम्बः मया पीयते सस्पृहमालोक्यते । श्रत्र गौणसुख्यचन्द्रमसोः सुखिबचोः सम्पूर्णमण्डलत्वासम्पूर्णमण्डलत्वाभ्यां वैधम्ययोगात व्यतिरेकरूपकमिद्रम् । न चायं—'शब्दोपात्ते प्रतीते वा सादश्ये वस्तुनोर्द्वयोः । तत्र यद्मेदकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते' इत्युक्तलक्षणो व्यतिरेकः, सादश्यप्रतीतिपूर्वकमेदपर्यवसान एव तस्य स्वीकारात् श्रत्र मुखचन्द्रमा इति रूपकेणाभेदप्रतीतेः सादश्यप्रतीतेः ॥ ९०॥

हिन्दी—देवतागण जिस चन्द्रमाका ( सुधारस ) पान करते हैं वह असम्पूर्णमण्डल भी रहता है, और हम जिस ( तुम्हारे ) मुखचन्द्रका पान करते हैं, वह पूर्णिबम्ब ही रहता है, इसको न्यित-रेकरूपक कहते हैं। इसमें गौणचन्द्रमा और मुख्यचन्द्रमा ( मुख और विधु ) में सम्पूर्णमण्डलत्व और असम्पूर्णमण्डलत्व और असम्पूर्णमण्डलत्वकृत वैधम्यं है, अतः इसे वैधम्यं मूलकत्या न्यितरेकरूपक कहते हैं। 'शब्दोपात्ते प्रतीते वा साहृश्ये वस्तुनोर्द्धयोः। तत्र यद्भेदकथनं न्यितरेकः स कथ्यते' इस लक्षण बाला न्यितरेक अलङ्कार यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि न्यितरेकमें साहृश्यप्रतीतिपूर्वकभेदपर्यवसान होता है, और यहाँपर रूपक होनेके कारण साहृश्यप्रतीति नहीं होती—अभेदप्रतीति होती है। इस तरह न्यितरेकरूपक और न्यितरेकमें यही भेद सिद्ध हुआ कि जहाँ साहृश्यप्रतीति पूर्वक भेदपर्यवसान होगा, उसे न्यितरेक कहेंगे और जहाँ अभेदप्रतीतिपूर्वक भेदपर्यवसान होगा उसे न्यितरेकरूपक कहेंगे॥ ९०॥

### मुखचन्द्रस्य चन्द्रत्वमित्थमन्योपतापिनः। न ते सुन्दरि संवादीत्येतदाक्षेपरूपकम्॥ ९१॥

श्राचेपरूपकं विवृणोति— मुख्यचन्द्रस्येति । हे सुन्दरि, इत्यम् श्रनेन मया प्रत्यक्षीकृतेन प्रकारेण श्रन्योपतापिनः श्रन्यासां सपक्षीनां त्वदवाप्तिविश्वतानां पुंसां वा सन्तापकरस्य ते तव मुख्यन्द्रस्य चन्द्रत्वं न संवादि नानुगुणम्, चन्द्रो हि सर्वाह्यदकरो भवति,
त्वन्मुखं तु सपत्न्यादिहृद्यं सन्तापजननद्वारा न तेन संवदतीति भावः । इदमाचेपरूपककाम, श्राचेपः प्रतिवेधोत्तः, तदुपादानादाचेपरूपकमिदम् । श्रथवा श्राचेपस्य निन्दायाः
निवेशनादिदमाचेपरूपकम् । नायं व्यतिरेकः, सादृश्यप्रतीतेरभावात्, न वाऽपह्नुतिः
प्रस्तुतस्य निवेधायोगात् ॥ ९९ ॥

हिन्दी—इस प्रकारसे अन्य-सपत्नी अथवा तत्प्राप्तिविश्चित पुरुषको सन्ताप देने वाले तुम्हारे इस मुखचन्द्रका चन्द्रत्व मेल नहीं खाता है। चन्द्रमा सर्वाह्वादकर होता है, तुम्हारा मुख भी जब चन्द्रमा है तब तो इसको भी सर्वाह्वादकारी होना चाहिये, यह तो सपत्न्यादिसन्तापक है, इसलिये इसका चन्द्रत्व भेल नहीं खाता है। इसको आक्षेपरूपक कहते हैं, इसमें प्रतिविधोक्ति नियत है, अथवा इसमें उपमान की निन्दा होती है, अतः इसका नाम आक्षेपरूपक रखा गया

है। इसे आप व्यतिरेकालङ्कार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सादृश्यप्रतीति नहीं होती है, अपह्नुति भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रस्तुतका निषेध नहीं हुआ करता है॥ ९१॥

# मुखेन्दुरिप ते चिण्ड मां निर्देहित निर्देयम् । भाग्यदोषान्ममैवेति तत्समाधानकपकम् ॥ ९२ ॥

समाधानरूपकं नाम रूपकप्रकारमुपन्यस्यति — मुखेन्दुरपीति । हे चण्डि कोपने, ते तव मुखेन्दुरपि मुखचन्द्रोऽपि मां निर्दयम् श्रकरूणभावेन निर्दहति सन्तापयित, तत्र स्वयं समाधानमाह — ममेव भाग्यदोषादिति । तदित्यं स्वयं समाधानात्समाधानरूपक-मेतत् ॥ ९२ ॥

हिन्दी—हे मानिनि, तुम्हारा मुख चन्द्र (होकर भी ) मुझे निर्दयतापूर्वक सन्तापित किया करता है, इसमें मेरा अभाग्य ही कारण है, इसे समाधानरूपक कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वयं समाधान किया गया है ॥ ९२ ॥

# मुखपङ्कजरङ्गेऽस्मिन् भूलतानर्त्तकी तव। लीलानृत्यं करोतीति रम्यं कपककपकम्॥ ९३॥

हपकरूपकं नाम प्रभेदं निर्दिशति—मुखपङ्कजेति । मुखमेन पङ्कजं कमलं तदेव रङ्गः नृत्यशाला तत्र, तन भूलतानर्तकी भूरेन लता सा एव नर्त्तकी मृत्यकारिणी लीलानृत्यम् सिन्नलासं नर्तनं करोतीति रम्यं रमणीयं रूपकरूपकं नामालङ्कारभेदः । समाख्याबीजं तु एकेन रूपितस्यान्येन रूपणं यथा मुखमत्र पङ्कजत्वेन रूपितं सदिप रङ्गत्वेन पुना
रूपते, एवमेन भूर्लतात्वेन रूपणं गताऽपि रङ्गत्वेन रूप्यत इति । इदं च रूपकं समास
एव संभवति, नाक्ये तु एकिस्मिन् नस्तुनि नहूनामारोपे हेतूपादाने सित पूर्वोक्तस्वरूपं
हेतुरूपकम् , हेत्वनुपादाने मालारूपकम् । श्रत्र रम्यमिति लक्षणे निवेशात् यत्र रूपकरूपणे रम्यत्वं चमत्कारकत्वं नास्ति तत्र नायमलङ्कारः, यथा—-'नारीबाहुलतान्यालीपरिरच्धः सुखी कृतः' श्रत्र बाहौ लतात्वं तत्र च न्यालीत्वमारोप्यमाणमपि न चमत्कारकमिति ॥ ९३ ॥

हिन्दी—तुम्हारे इस मुखकमल्रूपी रङ्गस्थलपर भूलतारूपी नर्त्तकी विलासनृत्य कर रही है, यह चमत्कारकारक होनेसे रूपकरूपक कहा जाता है। इस उदाहरणमें मुखका पङ्कजमें रूपण किया गया और फिर उसी मुखपङ्कजको रङ्गशालाका रूपक दिया गया है, एवं-भूको लतारूपमें रूपित करके पुनः उसी भूलताको नर्त्तकीका रूपक दिया गया है, अत इसको रूपकाश्रितरूपक होनेके कारण रूपक-रूपक कहते हैं। 'रम्यम्' यह विशेषण लक्षणमें कहा गया है अतः जहाँपर रूपकाश्रितरूपक होनेपर भी चमत्कार नहीं होगा, उसे रूपक-रूपक नहीं मानेंगे, जैसे--'नारीबाहुलताव्यालीपरिरन्धः सुखी कुतः' नारीके बाहुरूप लतास्वरूप सिंपणीसे लिपटा हुआ जन सुखी कैसे हो सकता है, यहाँपर नारीबाहुको लतासे और उसे व्यालीसे रूपक दिया गया है परन्तु चमत्कार न होनेसे यह अलङ्कार नहीं है। ९३॥

नैतन्मुखिमदं पद्मं न नेत्रे भ्रमराविमी । पतानि केसराण्येव नैता दन्तार्चिषस्तव ॥ ९४॥ तत्त्वापहवरूपकं विवृणोति नैतदिति । एतत् दृश्यमानं तव मुखं न, इदं पद्मम् कमलम् , इमे नेत्रे न श्रपि तु इमो अमरो, एताः दन्तार्चिषः दशनयुतयः न, श्रपि तु केसराणि किञ्जल्का एव ॥ ९४ ॥

हिन्दी—यह तुम्हारा मुख नहीं है कमल है, ये तुम्हारी आँखें नहीं भ्रमर हैं, और ये तुम्हारे दाँतोंकी कान्ति नहीं हैं यह केसर हैं॥ ९४॥

### मुखादित्वं निवर्त्येव पद्मादित्वेन रूपणात्। उद्भावितगुणोत्कर्षे तस्वापद्मवरूपकम्॥ ९५॥

मुखादित्वमिति । मुखनेत्रदन्तयुतीनाम् वर्णनीयपदार्थानाम् मुखादित्वम् मुखत्व-नेत्रत्वदन्तयुतित्वम् निवर्त्य प्रतिषिध्य एव पद्मादित्वेन पद्मत्वभ्रमरत्वकेसरत्वादिना रूपणात् त्र्यारोपस्य करणात् उद्भावितगुणोत्कर्षम् रूपकान्तरापेक्षया प्रकृष्टचमत्कार-प्रकाशकमिदम् तत्त्वापह्मवरूपकम् , तत्त्वस्य वस्तुधर्मस्य मुखत्वादेरपह्ववेन रूपणात्तत्वा-पह्मवरूपकमिति समाख्याकरणम् । 'शुद्धापह्नुतिरन्यस्यारोपार्थो धर्मनिह्ववः' इति कुवलया-नन्दे लक्षिताऽपह्नुतिनेयम् , तस्या धर्मनिह्वविषयत्वात् , अत्र तु धर्मिणं मुखादिकं प्रति-षिष्य धर्म्यन्तरस्य मुखादिकस्यारोप इत्यवधेयम् । दर्पणकृतस्य 'प्रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्यापनं स्यादपह्नुतिः' इति सामान्यतो (धर्मस्य धर्मिणों वा) प्रतिषेधार्वकारोपे अपह्नुतिं कथ-यन्ति, तन्मतेऽत्रापह्नुतिरेव । तन्मतं रूपकलभणमत्र न समन्वेति – 'रूपकं रूपितारोपो विषये निरपह्नवे' इति लक्षणस्य तेनोक्तेः ॥ ९४ ॥

हिन्दी—इस उदाइरणमें मुख, नेत्र, दन्तखुतिरूप वर्णनीय पदार्थीं मुखत्व-नेत्रत्व-दन्तखुतित्व-रूप धर्मका प्रतिषेध करके पद्मत्व, अमरत्व और कमलिक अल्कत्वका आरोप किया गया है, अतः रूपकान्तरापेक्षया अधिक चमत्कारक होनेके कारण यह तत्त्वापह्वक्रपक कहा जाता है। तत्त्व कस्तुधर्म, मुखत्व आदिका अपह्वव करके रूपण किया गया है इसीसे इसका नाम तत्त्वापह्वव-रूपक रखा गया है। कुवल्यानन्दकारके अपह्वतिलक्षणके अनुसार धर्मापह्ववमें होने वाली अपद्वृति यह नहीं है क्योंकि यहाँ धर्मीका ही निषेध करके धर्म्यन्तरका रूपण किया गया है। साहित्यदर्पणके अनुसार यहाँ अपद्वृति ही है। ९५॥

#### न पर्यम्तो विकल्पानां रूपकोपमयोरतः। विक्माभं दर्शितं धीरेरनुक्तमनुमीयताम्॥ ९६॥ ( इति रूपकचकम् )

क्पकमुपसंहरति—न पर्यन्त इति । रूपकस्य उपमायाश्चेति रूपकोपमयोः विकल्पानाम् प्रकाराणाम् पर्यन्तः समाप्तिर्नास्ति, श्रातः समप्रभेदानां वर्णयितुमशक्यत्वात् दिङ्मात्रं दिशितम्, धीरैः बुद्धिभद्भिः श्रातुक्तम् श्रापि जहाताम् उन्नीयताम् । दिशितौदाहरणद्वारा जागरितिधयो विद्वांसः स्वयमेवानुक्तानिप प्रकारान् छहेरिषति भावः ॥ ९६ ॥

हिन्दी—रूपक और उपमाके प्रभेदोंका अन्त नहीं है, अतः हमने यहाँपर दिग्दर्शनमात्र करा दिया है, साहित्यविद्याके मर्मज्ञ बुद्धिमान् लोग अनुक्त प्रकारोंका भी स्वयं ऊह कर छें, प्रदर्शित प्रकारसे कल्पना कर छें। रूपकके यहाँ कहे गये प्रभेदोंमें अन्तर्भूत न होने वाले कुछ प्रकार ये हो सकते हैं--

परम्परितरूपक, जैसे—

'विद्दन्मानसहंस, वैरिकमलासङ्क्षीचदीप्तश्रुते', इत्यादि ।

मालापरम्परितरूपक, जैसे—

पर्यङ्को राजलक्ष्म्या हरितमणिमयः पौरुषाब्धेस्तरङ्गः

संग्रामत्रासताम्यन्मुरलपितयशोहंसलीलाम्बुवाहः ।

मग्नप्रत्यथिवंशोल्बणविजयकरिस्त्यानदानाम्बुपट्टः

खड्गः क्ष्मासीविदछः समिति विजयते मालवाखण्डलस्य ॥

अधिकारूढवैशिष्टचरूपक, जैसे--

'इदं वक्त्रं साक्षादिरहितकलक्कः शशधरः' इत्यादि । वैयधिकरण्यरूपक, जैसे—विदधे मधुपश्रेणीिमह भ्रूलतया विधिः ॥ वैधम्यरूपक, जैसे—'सौजन्याम्बुमरुस्थली सुजनतालेख्यबुभित्तिर्गुण-ज्योस्नाक्रण्णचतुर्दशी' इत्यादि ।

काव्यानुशासनमें आचार्य हेमचन्द्रने कुछ और भेद बताये हैं, जैसे--

अनेकविषयरूपक, उदाहरण--<sup>\*</sup>यस्या बीजमहंकतिर्गकतरोर्मलं ममेति यहो. नित्

'यस्या बीजमहंकृतिर्गुरुतरोर्मूलं ममेति यहो, नित्यत्वस्मृतिरङ्करः सुतसुहृब्जात्यादयः पहनाः। स्कन्थोदारपरियहः परिमवः पुष्पं फलं दुर्गतिः, सा मै त्वचरणार्हणा परज्ञुना तृष्णालता ल्यताम्'।।

रशनारूपक, जैसे--

किसलयकरैर्लतानां करकमलैर्मगृहशां जगज्जयति । निल्नीनां कमलमुखैर्मुखेन्दुभियोषितां मदनः ॥ ९६ ॥ जातिकियागुणद्रव्यवाचिनैकत्र वर्त्तिना । सर्ववाक्योपकारश्चेत् तमाहुदीपकं यथा ॥ ९७ ॥

कमागतं दीपकं नामालङ्कारं विद्युणोति— जातिकियेति । एकत्रवर्त्तिना एकवाक्यस्थितेन जातिकियागुणद्रव्यवाचिना जात्याचन्यतमवाचकेन पदेन चेत् सर्ववाक्योपकारः
स्वार्थद्वारा सर्ववाक्यान्तरार्थान्वयः, तदा तं दीपकं नामालङ्कारमाहुः । दीप इव दीपकम् ,
दीपो यथा प्रासादार्थमुद्दीपितः प्रासादमुपकृत्य रथ्यामप्युपकरोति, तथा कस्मिश्चिदेकस्मिन्
वाक्ये स्थितं जात्यादिवाचकं पदं तद्वाक्योपकारपूर्वकम् अन्यस्मिष्ठपि वाक्ये तदादिसर्दनामद्वारा चकारादिना वोपस्कुरुते तदा दीपकं नामालङ्कारः । अयं चार्थालङ्कारः ।
भरतभामहाश्यां भोजेन चापीदमेव लक्षणं प्रतीक्षितं कृतम् । प्रकाशकारादयो नवीनास्तु
प्रस्तुताप्रस्तुतयोधमस्य सकृद्वृत्तित्दं दीपकमाहुः । यत्र जात्यादिवाचकं पदं वर्तते तस्य
वाक्यस्य तद्भिष्वंवाक्यस्य चोपकारकत्व एव दीपकमिति कथनादेववाक्ये दीपकं न भवतीति व्यञ्जितम् । तदिदं दीपकं चतुर्धा— जातिदीपक-क्रियादीपक-गुणदीपक-द्रव्यदीपकमेदात् । क्रमशस्तेषामुदाहरणानि वद्यिति ॥ ९७ ॥

हिन्दी—एक वाक्यमें अवस्थित जात्यादिवाचक पद यदि स्वसंसृष्ट वाक्यका उपकार करके स्वार्थद्वारा अन्य वाक्योंका भी उपकार करता हो तो दीपक अलङ्कार होता है। दीपके समान होनेसे ही इसका नाम दीपक है, दीप जैसे घरको प्रकाशित करने के लिये जलाया जाता है फिर भी घरको प्रकाशित करता है, उसी प्रकारिस

१. उपचारश्रेत्। २. तदाहुः।

जात्यादिवाचक पद भी स्वसंसृष्ट वाक्य को उपकृत करते हुए स्वार्यद्वारा अन्य वाक्योंको भी उपकृत करते हैं। भरत-भामह आदिने और भोजने दीपकका इसी प्रकारका रुक्षण कहा है, परन्तु काव्यप्रकाशकार आदि नवीन आचार्योंने—प्रस्तुत और अप्रस्तुतमें धर्मकी सकृद्वृत्ति—एकत्र कथनको दीपक माना है। यह दीपक सामान्यतः चार प्रकारका होता है—जातिदीपक, गुणदीपक, क्रियादीपक और द्रव्यदीपक। क्रमशः इनके उदाहरण आगे कहे जायेंगे। ९७॥

### पवनो दक्षिणः पर्णे जीर्णे हरित वीरुधाम् । सं प्रवावनताङ्गीनां मानभङ्गाय जायते ॥ ९८ ॥

जातिदीपकमुदाहर्ति — पवन इति । दक्षिणः पवनः मलयानिलः वीरुधाम् लतानां जीण शिथिलवृन्तं पण हरति, स एव च मलयानिलः श्रवनताङ्गीनां विनम्रगात्रीणां सुन्दरीणां मानभङ्गाय जायते कामोद्दीपनद्वारा कीपत्याजको भवतीति । श्रत्र पूर्ववाक्यस्थस्य पवन इति जातिवाचकपदस्य उत्तरवाक्ये स इति सर्वनाम्ना परामर्शात् श्रन्वयः सम्पद्यत इति, पवनशब्दस्य जातिवाचकत्विमिति च जातिदीपकालङ्कारोदाहरणिमदम् ॥ ९८ ॥

हिन्दी—दक्षिण वायु लताओं के शिथिल पत्रोंका हरण करती है, और वहीं दक्षिणवायु (मलयपवन) अवनताङ्गी सुन्दरियों के मानभङ्गका भी कारण होती है, दक्षिणवायुके द्वारा कामोदीपन होनेसे स्त्रियाँ मानत्याग करती हैं। इसमें पूर्ववाक्यस्थित पवनशब्दका—जो जाति-वाचक है—उत्तरवाक्यमें 'सः' इस सर्वनामके द्वारा अन्वय कराया जाता है, अतः यह जातिगत दीपकका उदाहरण हुआ।। ९८।।

## चरन्ति चतुरम्भोधिवेलोद्यानेषु दन्तिनः। चक्रवालाद्रिकुञ्जेषु कुन्दभासो गुणाश्च ते॥ ९९॥

क्रियादीपकमुदाहरति चरन्तीति । कस्यिचन्नरपतेरियं स्तुतिः, हे नृपते, ते तव दिन्तिः गजाः चतुरम्भोधिवेलोद्यानेषु सागरचतुष्टयतटवर्त्तिवनेषु चरन्ति, तथा कुन्दभासः कुन्दपुष्पवत् धवलवर्णाश्च ते तव गुणाः शौर्योदार्यादयः चक्रवालादिकुञ्जेषु लोलालोका- ख्यपर्वतिनिकुञ्जेषु चरन्ति श्राम्यन्ति । श्रत्र चकारेण परामृष्टायाः चरन्तीति कियायाः स्वघटितपूर्ववाक्यवत् उत्तरवाक्यस्याप्युपकारकत्वात् कियादीपकम् इति दीपकभेदा- लङ्कारः ॥ ९९ ॥

हिन्दी—हे राजन्, आपके हाथी चारों समुद्रोंके तटवत्तीं वनोंमें घूमते हैं, और कुन्द-पुष्पसदृश धवल आपके गुण चक्रवालगिरिके कुर्जोंमें घूमते हैं। इस उदाहरणमें पूर्ववाक्यस्थ 'चरन्ति' क्रिया उत्तरवाक्यमें भी चकारानुकृष्ट होकर अन्वय पाती है, अतः इसे क्रियादीपक कहा जाता है।। ९९।।

### श्यामलाः प्रावृषेण्याभिर्दिशो जीमूतपङ्किभिः। भुवश्य सुकुमाराभिनेवशाद्वलराजिभिः॥ १००॥

गुणदीपकमुदाहरति—श्यामला इति । दिशः दश दिशः प्रावृषेण्याभिः वर्षा-कालोत्पन्नाभिः जीमूतपङ्किभिः मेघमालाभिः श्यामलाः कृष्णवर्णाः, सुकुमाराभिः कोम-लाभिः नवशाद्वलराजिभिः प्रत्यप्रप्रहृढाभिः श्राव्यतृणपङ्किभिः श्यामलाः इत्यनुषज्यते ।

१. स एव नतगात्रीणाम्।

श्चत्र स्थामला इति गुणवाचकपदस्य पूर्ववाक्य इव परतोऽपि चकारानुकृष्टतयाऽन्वयाद् गुणदीपकम् ॥ १०० ॥

हिन्दी—वर्षाकालिक जलदमालासे दिशार्ये स्यामल-काली-हो रही हैं, और कोमल नवीन घासींसे धरती काली हो उठी है, यहाँ पूर्ववाक्यस्थ गुणवाचक स्यामलपद चकारानुकृष्ट होकर उत्तरवाक्यमें भी अन्वित होता है अतः इसे गुणदीपक कहते हैं ॥ १००॥

#### विष्णुना विक्रमस्थेन दानवानां विभूत्यः। कापि नीताः कुतोऽप्यासन्नानीता दैवतद्वयः॥ १०१॥

द्रव्यदीपकमाइ—विक्रमस्थेन बिलिनम्हसमये त्रिपादिनकमं प्रकटयता वामनावतारेण विद्युना दानवानां बिलिप्रमुखाणां विभूतयः सम्पदः क्वापि नीताः क्षणमात्रेणापहृताः, तथा दैवतर्द्धयः इन्द्रादीनां श्रियः कृतोऽपि आनीताः आसन्, आतर्कितमेव समुपनमिता इत्यधः। अत्रैकव्यक्तिवाचकत्या द्रव्यवाचकस्य विष्णुपदस्य पूर्ववाक्यस्थस्यापि काकाक्षिन्यायेनोत्तरवाक्येऽप्यन्वयात् द्रव्यदीपकम् ॥ १०१॥

हिन्दी—विश्विनग्रहकालमें त्रिपाद विक्रम प्रकट करनेवाले विष्णुने दानवोंकी समृद्धियोंको म जाने कहाँ भेज दिया, और न जाने कहाँ से उन्होंने देवगणकी वह सारी समृद्धियों ला दों। यहाँपर एकव्यक्तिवाचकतया द्रव्यवाचक विष्णुपदका—जो पूर्ववाक्यस्थ है—उत्तर वाक्यमें श्री अन्वव हुआ है, अतः यह द्रव्यदीपक कहा जाता है॥ १०१॥

### इत्यादिदीपकान्युक्तान्येवं मध्यान्तयोर्रापे। वाक्ययोर्द्र्रायिष्यामः कानिचित्तानि तद्यथा॥ १०२॥

उक्तानि चत्वारि दीपकानि श्रादिदीपकानि, यत्स्तेषां प्रथमवाक्ये उक्तानां पदानाम-त्रिमवाक्येऽन्वयः, एवमेव मध्ये तेषां जात्यादिवाचकपदानामुपादाने सति परत्र सम्बन्धे मध्यदीपकानि, तथाऽन्ते तेषामुपादाने सति परत्र सम्बन्धे चान्तदीपकान्यपि सम्भवन्ति, कानिचित कतिचित् तानि मध्यदीपकान्यन्तदीपकानि च दर्शायिष्याम इत्याशयः। तदेवं प्रोक्तानि चत्वार्युदाहरणान्यादिदीपकस्य मध्यदीपकस्यान्तदीपकस्य चाम्रे वद्यन्त इत्यायातम्॥ १०२॥

हिन्दी—आदिदीपक के उदाहरण बताये गये, इसी तरह मध्यदीपक और अन्तदीपक भी सम्भव हैं, उनके भी उदाहरण बताये जायेंगे। तात्पर्य यह है कि दीपक के चार उदाहरण जाति-कियागुणद्रव्य-भेदसे दिये गये, उन सभी उदाहरणोंमें प्रथमवाक्योपात्त पदोंका अग्रिम वाक्योंमें अन्वय हुआ है अतः वे सभी आदिदीपक नामक प्रभेदके हुए। इसी प्रकार जहाँ मध्यवाक्यस्थ जात्यादिवाचक पदका अन्यत्र अन्वय किया जायगा वह मध्यदीपक होगा, एवं अन्तवाक्यस्थ जात्यादिवाचक पदका पूर्वमें अन्वय होनेपर वह अन्तदीपक होगा, इनके उदाहरण भी यथासम्भव बताये जायेंगे॥ १०२॥

### नृत्यन्ति निचुल्लोत्सङ्गे गायन्ति च कलापिनः। बभन्ति च पयोदेषु दशो द्वर्षाश्चर्गार्मणीः॥ १०३॥

मध्यगतं जातिदीपकमुदाहरति—मृत्यन्तीति । कलापिनो मयूराः निचुलोत्सन्ने नित्तस्थायोदेशे मृत्यन्ति, यायन्ति, पयोदेषु स्वसुद्दत्सु मेघेषु च तदागमनदृष्टतया इर्षाक्षुगर्भिणीर्दशो बष्नन्ति सानन्दाश्चर्णदृष्टिभिस्तं पश्यन्ति । ऋत्र कलापिन इति

मध्यवाक्यवर्त्ति पदं पूर्वत्र परत्र चान्वेतीति मध्यगतं जातिदीपकमिदम् । कलापिनो जातिपदत्वादिदं जातिदीपकं मध्यगतस्याच तथेति भावः ॥ १०३ ॥

हिन्दी—वेतसकुअमें मयूर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और आनन्दाश्चपूर्ण नयनोंसे मेघों की ओर देख रहे हैं। इस उदाहरणमें जातिवाचक कलापीपद मध्यगत है अतः इसे मध्यगत जातिदीपक कहा जाता है।। १०३॥

#### मन्दो गन्धवहः क्षारो बह्विरिन्दुश्च जायते । चर्चाचन्दनपातश्च शस्त्रपातः प्रवासिनाम् ॥ १०४ ॥

क्रियागतं मध्यदीपकमुदाहरति मन्दो गन्धवह इति । प्रवासिनां विदेशस्थितानां वियोगिनाम् मन्दो गन्धवहः मन्दानिलः क्षारः क्षते क्षारवद्व्यथकः, इन्दुः विह्वविहिव्यस्य मन्दो गन्धवहः मन्दानिलः क्षारः क्षते क्षारवद्व्यथकः, इन्दुः विह्वविहिव्यस्य मन्दापकः, चर्चाचन्दनपातः श्रङ्गचर्चार्थं सम्भृतस्य मल्यजरसस्य सम्बन्धश्च शस्त्रपातः शस्त्रपातवत्कष्टकर इति । श्रत्र सर्ववाक्यान्वयिनः 'जायते' इति क्रियापदस्य मध्यगतत्वान्मध्यगतं क्रियादीपकमिदम् ॥ १०४॥

हिन्दी—वियोगियों के लिये मन्दवायु क्षतमें क्षारकी तरह पीड़ाकर, चन्द्रमा आगकी तरह सन्तापक और शरीरमें लगाने के लिये लाया गया चन्दन शलप्रहारके समान लगता है। इसमें 'जायते' यह क्रियापद मध्यवाक्यगत है जिसका सर्वत्र अन्वय हुआ है, अतः यह मध्यगत क्रियादीपक हुआ।

आचार्य दण्डीने मध्यगत दीपकके चार भेदोंमें केवल दो भेदोंके ही उदाहरण लिखे हैं, मध्यगत गुणदीपक और मध्यगत द्रव्यदीपकके उदाहरण नहीं लिखे हैं।

प्रेमचन्द्र शर्माने इसी प्रन्थकी टीकामें अनुक्त दोनों भेदोंके उदाहरण दिये हैं, उन्हें यहाँ उद्धृत किया जाता है।

मध्यगत गुणदीपक-

'तर्ङिद्भिवारिवाहाणां योगः स्त्रीभिः प्रवासिनाम् । लताभिः पादपानां च समापाते घनागमे'। इस उदाहरणमें 'योगः' इस मध्यगत गुणवाचक शब्दका सर्वत्र अन्वय हुआ है, अतः यह मध्यगत गुणवाचकका उदाहरण है ।

मध्यगत द्रव्यदीपक-

'मुहुविश्वं संसृजिति विभा**र्त्ति च मुहुर्हरिः । मुहुश्च नाशं नयति वालक्रीडन<mark>कौतुकी' ॥</mark> इसमें 'हरिः' यह द्रव्यवाचक शब्द मध्यगत होकर भी सर्वत्र अन्वित होता है <mark>अतः यह मध्यगत</mark> द्रव्यदीपक है ॥ १०४ ॥** 

### जलं जलधरोद्गीणं कुलं गृहशिखण्डिनाम्। चलं च तडितां दाम बलं कुसुमधन्वनः॥ १०५॥

श्रन्तगतं जातिदीपकमुदाहरति जलमिति । जलधरैः मेघैः उद्गीर्णं वान्तम्
मृष्टमित्यर्थः जलम् गृहशिखण्डिनाम् प्रासादवित्तमयूराणां कुलं समूदः, चलम् चपलम्
तिडतां विद्युतां दाम च एतत् त्रितयं कुष्ठमधन्वनः बलम् कामदेवस्य सैन्यम् । वर्षाजलप्रासादशिखरस्थमयूरकुलचपलादामभिरेव बलैः कामो विश्वं विजयत इत्यर्थः । अत्र बलपदं सैन्यपरं तच जातिवाचकं तस्यान्त्यवाक्यस्थस्य सर्वत्रान्वयादिदमन्तगतं जातिदीपकम् ॥ १०५॥ हिन्दी—मेघका जल, प्रासादशिखरस्थमयूरोंका दल और चन्नल विद्युद्दाम—ये तीनों कामदेवके सैन्य हैं। इसमें अन्तगत बल शब्द जातिपरक होकर सर्वत्र अन्वय पाता है अतः यह अन्तगत जातिदीपक हुआ।। १०५॥

### त्वया नीलोत्पलं कर्णे स्मरेणास्त्रं शरासने । मयाऽपि मरणे चेतस्त्रयमेतत् समं कृतम् ॥ १०६॥

श्रन्तगतं कियादीपकमाह—त्वयेति । कस्यिचिचाटुकारस्येयमुक्तिः, त्वया कर्णे नीलोत्पलम्, स्मरेण शरासने श्रस्तम्, मयापि मरणे चेतः, एतत् त्रयं समं युगपत् कृतम् । श्रत्रान्त्यवाक्यस्थितेन कृतमिति क्रियांव।चकपदेन इतरवाक्यसम्बन्धात् श्रन्तगतिमदं क्रियादीपकम् ॥ १०६ ॥

हिन्दी—हे प्रिये, तुमने अपने कानमें नीलकमल, कामदेवने अपने धनुष पर वाण और मैंने मरणमें मन एक ही साथ किया। इसमें अन्तिमवाक्यस्थ 'कृतम्' इस क्रियापदका सर्वत्र अन्वय होता है अतः यह अन्तगत क्रियादीपक है।

यहाँ भी दण्डीने अन्तगत गुणदीपक और अन्तगत द्रव्यदीपकके उदाहरण नहीं दिये हैं, जो

प्रेमचन्द्र शर्माकी टीकासे दिये जा रहे हैं-

अन्तगत गुणदीपक-

'इदमुज्जृम्भते विम्बं भानोस्तापियतुं जगत् । ममेव हृदयं चिष्ड मुख च तव लोहितम्' ॥ यहाँ अन्त्यवाक्त्यगत 'लोहित' इस गुणवाचक पदका अन्यत्र भी अन्वयं हुआ है अतः यह अन्तगत गुणदीपक है ।

अन्तगत द्रव्यदीपक-

'सत्यं विश्वं सन्तपित सत्यं कर्षति वै रसान् । तमांसि तु निहन्तीति प्रार्थनीयोदयो रिवः' ॥ इसमें अन्त्यवाक्यगत 'रिवः' इस द्रव्यवाचकका सर्वत्र अन्वय हुआ है अतः यह अन्तगत द्रव्यदी-पकका उदाहरण है ॥ १०६ ॥

> शुक्रः श्वेतार्चिषो वृद्धयै पक्षः पञ्चशरस्य सः। स च रागस्य रागोऽपि यूनां रत्युत्सवश्चियः॥ १०७॥ इत्यादिदीपकत्वेऽपि पूर्वपूर्वव्यपेक्षिणी। बाक्यमाला प्रयुक्तेति तन्मालादीपकं मतम्॥ १०८॥

मालादीपक्रमाह — शुक्क इति । शुक्कः पक्षो मासस्यादिमो धवलो दलः श्वेतार्चिषः चन्द्रस्य बृद्धचै परिपोषाय भवति, सः श्वेताचिः पश्चशरस्य कामदेवस्य बृद्धचै भवति, सः पश्चशरो रागस्य वनिताविषयासक्तेः बृद्धचै भवति, स च रागः यूनां तरुणानां रत्युत्सवश्चियः विलासलक्ष्म्या बृद्धचै भवति ॥ १०७॥

इत्यादीति । इति श्रत्रोदाहरणे श्रादिदीपकत्वे 'गृद्धचै' इति प्रयमवाक्यस्थस्य पदस्य सकलवाक्यान्वयितयाऽऽदिदीपकलक्षणकान्तत्वे सत्यिष पूर्वपूर्वव्यपेक्षिणी स्वोपकारकत्या पूर्वपूर्ववाक्यमपेक्षमाणा वाक्यमाला वाक्याविलः प्रयुक्तिति हेतोरिदं मालादीपकन्नाम ॥१०८॥

हिन्दी—शुक्रपक्ष चन्द्रमाको वृद्धिके लिये होता है, चन्द्रमा कामदेवकी वृद्धिके लिये होता है, कामदेव स्त्रीविषयक आसक्तिके लिये होता है, और वह आसक्ति युवजनोंके रागरङ्गकी वृद्धिके लिये हुआ करती है।। १०७॥

इस उदाहरणमें 'बृद्धचै' यह प्रथमवाक्यस्थ पद सभी वाक्योंमें अन्वित हुआ है अतः यह आदिदीपक है, तथापि इसमें पूर्वपूर्ववाक्यकी अपेक्षा करनेवाली वाक्यमाला प्रयुक्त हुई है, अतः इसे मालादीपक मानते हैं। यह मालादीपक—सभी वाक्योंमें अन्वित होनेवाला पद सापेक्ष वाक्यस्थित हो तभी होता है यह कोई खास आवश्यक बात नहीं है, अतएव काव्य-प्रकाशकारने—

'संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम् । कोदण्डेन शराः शरेरिशिरस्तेनापि भूमण्डलं तेन त्वं भवता च कीर्त्तिरतुला कीर्त्यां च लोकत्रयम्'॥ यह उदाहरण मालादीपकका दिया है, इस उदाहरणमें निरपेक्षवाक्यगत 'आसादितम्' इस क्रिया-पद के साथ सभी वाक्योंमें अन्वय कराया गया है, यदि सर्ववाक्यान्वयी पदका सापेक्षवाक्य-स्थितत्व आवश्यक रहता, तब यह उदाहरण कैसे दिया जाता ?॥ १०८॥

# अवलेपमनङ्गस्य वर्द्धयन्ति बलाहकाः। क्रशयन्ति तु घर्मस्य मारुतोद्धूतशीकराः॥ १०९॥

विरुद्धार्थदीपकमाह — अवलेपिमिति । बलाहकाः मेघाः ऋनप्तस्य कामदेवस्य ऋव-लेपं गर्वे वर्द्धयन्ति समेधयन्ति । मारुतोद्ध्तर्शीकराः वायुनोत्क्षिताः जलकणाः येषां तादशाश्च ते बलाहकाः घर्मस्य प्रीष्मस्य श्रवलेपं कशयन्ति कृशतां नयन्ति, दूरीकुर्वन्ती-त्यर्थः ॥ १०९ ॥

हिन्दी—यह मैघ कामदेवके गर्वको बढ़ाते हैं और हवासे जिनके जलकण कपर उड़ रहे हैं ऐसे यही मैघ ग्रीष्मके गर्वको घटा रहे हैं ॥ १०९ ॥

## अवलेपपदेनात्र बलाहकपदेन च। क्रिये विरुद्धे संयुक्ते तद्विरुद्धार्थदीपकम्॥ ११०॥

अवलेपेति । अत्रोदाहरणे कर्मभूतेन अवलेपपदेन कर्त्तभूतेन बलाहकपदेन व विरुद्धे किये वर्द्धनक्तशीकरणरूपे संयुक्ते समानाधिकरणे कृते तत् एतत् विरुद्धार्थदीपकम् । अयमाशयः—अत्रावलेपपदं कर्मभूतम् , तदर्थश्च बलाहकरनङ्गसम्बन्धितया वृद्धि नीयते, श्रीष्मसम्बन्धितया च क्रशत्वं नीयते, इत्यत्रैवावलेपे कर्मणि सम्बन्धिमेदमहिम्ना वृद्धिक्रश-त्वरूपयोर्विरुद्धयोः क्रिययोः समावेशेन, तथा चात्र बलाहकाः कर्तारः, तेऽनङ्गसम्बन्धि-तया गर्वस्य वृद्धिकर्तारः, श्रीष्मसम्बन्धितया च तस्यैव कृशत्वकर्तार इत्येकत्र बलाहकेषु कर्त्तृषु विरुद्धयोर्वृद्धिकुशत्विक्रयोः समावेशेन च विरुद्धार्थदीपकमिदम् ॥ ११०॥

हिन्दी—इस उदाहरणमें अवलेप कर्म है, उसमें अनङ्गसम्बन्ध होनेपर वृद्धिक्रिया की जाती है, और ग्रीष्मसम्बन्ध होनेपर कृशत्विक्रया की जाती है, अतः एकमें विरुद्धिक्रयायें होनेसे विरुद्धार्थदीपक है, एवं बलाहक कर्ता है, उसमें अनङ्गसम्बन्धितया गर्ववृद्धिक्रिया और ग्रीष्मसम्बन्धितया गर्वकृशत्विक्रया कही गयी है अतः एक कर्त्ता बलाहकमें विरुद्धिक्रया समावेश होनेसे विरुद्धिप्या गर्वकृशत्विक्रया कही गयी है अतः एक कर्त्ता बलाहकमें विरुद्धिक्रयासमावेश होनेसे विरुद्धिप्या गर्वकृशत्विक्ष्या कही गयी है अतः एक कर्त्ता बलाहकपद उत्तरवाक्यमें अन्वित हुआ है। इस उदाहरणमें—अवलेप ग्रुणवाचक है और बलाहक जातिवाचक है अतः ग्रुणवाचक और जातिवाचकका सङ्कर है॥ ११०॥

हरत्याभोगमाशानां गृहाति ज्योतिषां गणम् । आव्ते चाद्य मे प्राणानसौ जलधरावली ॥ १११ ॥ एकार्यदीपक्सुदाहरित — हरतीित । असौ जलधरावली मेघमाला आशानाम् दिशाम् आभोगम् हरित सङ्कोचयित, ज्योतिषां प्रहाणां गणम् गृह्णाति तिरोदधाित, अद्य मे मम (विरहदग्वस्य) प्राणान् श्रादत्ते विपादयित ॥ १११॥

हिन्दी—यह मेघमाला दिशाओं के विस्तारको सङ्कचित करती है, ग्रह्नक्षत्रों को छिपाती है, और हमारे प्राण्को हरती है। यहाँ 'हरति' 'गृह्णाति' 'आदत्ते' इन तीनों क्रियाओं से 'लोप करना' रूप एक ही अर्थ प्रतीत होता है। १११।

अनेकराब्दोपादानात् क्रियैकैवात्र दीप्यते । यतो जलघरावस्या तस्मादेकार्थदीपकम् ॥ ११२ ॥

अनेकेति । अत्र श्रह्मिनुदाहरणे यतः जलधरावत्या एका एव क्रिया लोपनरूपा अनेकेषाम् हरणब्रहणादानात्मनाम् उपादानात् दीप्यते उज्ज्वलीक्रियते नानाशब्दैरेकैव किया प्रकाश्यते, अत इदमेकार्थदीपकं नाम । अनेकशब्दप्रतिपाद्यस्य एकार्थस्य दीपनात् एकार्थदीपकमिदमिति बोध्यम् ॥ ११२ ॥

हिन्दी-इस उदाइरणमें अनेक शब्दों द्वारा एक ही लोपनरूप किया प्रकाशित की गई है

षतः इसे एकार्थदीपक कहते हैं।

अनेक क्रियाओं में एक कारक हो—'अथ कारकमेकं स्यादनेकासु क्रियासु चेत्' तब जो दीपक प्रकाशकारने स्वीकार किया है वह इससे भिन्न ही है, क्योंकि उसमें एकार्थक अनेकिक्षया नहीं हुआ करती है, जैसे—

'स्विचित कूणित वेछिति विचलित निमिषित विलोकयित तिर्यंक्। अन्तर्नम्दिति चुम्बितुमिच्छिति नवपरिणया वधुः शयने'॥ यही एक कारककी अनेक क्रियावाले दीपकका उदाहरण कान्यप्रकाशमें दिया गया है, इसमें एकार्थंक अनेक क्रिया नहीं है, प्रकृत एकार्थंदीपकमें तो लोपनार्थंक अनेक 'हरित गृह्णाति आदत्ते' क्रियार्ये हैं॥ ११२॥

> हृद्यगन्धवद्दास्तुङ्गास्तमालश्यामलत्विषः । दिवि भ्रमन्ति जीमूता भुवि चेते मतङ्गजाः ॥ ११३ ॥

श्लिष्टार्थदीपकमाह — ह्रचेति । दिनि श्राकाशे जीमूताः मेषाः भ्रमन्ति, कीहशा मेषाः ? ह्यगन्धनहाः मनोरमपननातुगताः, तुज्ञा उन्नताः, तमालश्यामलिकाः तमाल-तककृष्णकान्तयः भुनि च एते मतङ्गजाः गजा भ्रमन्ति, कीहशाः गजाः ? हृद्यः घ्राणतपणी यो गन्धो दाननारिसौरभम् तहहाः तस्य धारिणः, तुज्ञा इत्यादि पूर्वनत् ॥ ११३॥

हिन्दी—मनोरम पवनसे प्रेरित, उन्नत तथा तमालतरुरयामल मेथ आकाशमें अमण कर रहे हैं, और ब्राणतर्पण दानवारिसुगन्धिसे युक्त, उन्नत एवं तमालश्यामल दन्ती पृथ्वी पर घुम रहे हैं। ११३॥

> अत्र धर्मैरभिज्ञानामभ्राणां दिन्तनां तथा। भ्रमणेनैय सम्बन्ध इति श्विष्टार्थदीपकम् ॥ ११४॥

अत्र धर्मैरिति । अत्र पूर्वोक्तोदाहरणे धर्मैः हृद्यगन्धवहत्वादिरूपैः अभिकानाम् एकशब्दवाच्यतया समानानाम् अश्राणां तथा दन्तिनाम् अमणेनैव अमितिकियया एव सम्बन्ध इति शिलप्टशब्दोपस्थापितसाधारणधर्मवतीर्जीमृतमतङ्गजयोः अमन्तीति कियया दीपनादिदं शिलप्टार्थदीपकम् । तत्र हृद्यगन्धवहा इति शिलप्टमन्यच समं विशेषणम्॥११४॥

हिन्दी—इस उदाहरणमें हवान्धवहत्व, तुङ्गत्व तथा तमालश्यामलत्वरूप धर्मीसे एकशब्द-प्रतिपावत्वेन अभिन्न मेघ तथा दन्तिओंका अमणरूप एक क्रिया में अन्वय हुआ है अतः इसे श्रिष्टार्थदीपक कहते हैं, क्योंकि श्रिष्टशब्दप्रतिपाद्य साधारण धर्मवाले मेघ तथा हस्तीका एकमें अन्वय हुआ है ॥ ११४॥

> अनेनैव प्रकारेण शेषाणामिष दीपके। विकल्पानामवगतिर्विधातन्या विचक्षणैः॥ ११५॥ (इति दीपकचकम्)

अनेनेति । अनेन पूर्वदर्शितप्रकारेण दीपके नामालङ्कारे शेषाणाम् अनुक्तानाम् अपि विकल्पानाम् प्रकाराणाम् अवगतिः ज्ञानम् विचक्षणैः सुधीभिः कर्त्तव्या । अत्रोक्तं भोजराजेन—

'त्र्रार्थावृत्तिः पदावृत्तिरुभयावृत्तिरावली । संपृटं रशना माला चक्रवालं च तद्धिदाः' इति ॥ ११५ ॥

हिन्दी—इसी तरह दीपकके शेष प्रकारोंकी भी जानकारी सुधीगण कर लें। भोजराजने इस प्रसङ्गमें लिखा है:—

'अर्थावृत्तिः पदावृत्तिरुभय।वृत्तिरावली । संपुटं रशना माला चक्रवालं च तिद्भदाः' ॥ उनमें अर्थावृत्ति, पदावृत्ति और उभयावृत्तिको आचार्य दण्डीने आवृत्त्यलङ्कारके रूपमें अभी आगे स्वीकार किया है, आवलीका उदाहरण—

'त्वमकंस्त्वं सोमस्त्वमिस पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वुमु धरणिरात्मा त्विमिति च'। संपुटका उदाहरण—

> 'नवपछ्ठवेषु लोलति घूर्णति विटपेषु चलति शिखरेषु । स्थापयति स्तबकेषु चरणे वसन्तश्रीरशोकस्य'॥

रशनादीपक और मालादीपक बताया जा चुका है, चक्रवाल चमत्कारी नहीं होता है ॥११५॥

अर्थावृत्तिः पदावृत्तिरुभयावृत्तिरेव च । दीपकस्थान पवेष्टमलङ्कारत्रयं यथा ॥ ११६ ॥

श्रावृत्त्यलङ्कारं भेदकथनेनाह—अर्थावृत्तिरिति । दीपकस्थाने दीपकप्रसङ्ग एव श्रर्थावृत्तिः, पदावृत्तिः, उभयावृत्तिः च एतदलङ्कारत्रयम् विद्वद्भिरिष्टम् श्रभिमतम्, तत्रेदं बोध्यम्—दीपके पदस्यानुषङ्गः, अत्रत्वावृत्तिरेव । अत एव चास्य दीपकस्थानी-यत्वम् ॥ ११६ ॥

हिन्दी—दीपकके स्थानमें अर्थावृत्ति, पदावृत्ति और उभयावृत्ति नामके तीन अलङ्कार कवियोंने माने हैं। दीपकमें पदका अनुषङ्ग होता है, इसमें आवृत्ति होती है॥ ११६॥

विकसन्ति कद्म्बानि स्फुटन्ति कुटजदुमाः। उन्मीलन्ति च कन्दल्यो दलन्ति ककुभानि च॥ ११७॥

श्रयां वृत्ति मुदाहरति — विकसन्तीति । कदम्बानि नीपकुसुमानि विकसन्ति । कटणद्रमाः स्फुटन्ति उद्भिन्ना भवन्ति । कन्दस्यः वर्षाकालभवाः पृष्पभेदाः उन्मीलन्ति विकसन्ति । ककुमानि श्रर्जुनकुसुमानि दलन्ति स्फुटन्ति । श्रत्र विकसम्ति, स्फुटन्ति, उन्मीलन्ति, दलन्ति इति चत्वार्यप पदानि भिन्नरूपाण्यपि एकार्थानीति श्रर्थां वृत्ति-रियम् ॥ १९७॥

हिन्दी—कदम्ब विदासित हो रहे हैं, कुटजके फूल खिल रहे हैं, कन्दली फूल रही है और अर्जुनमें फूल निकल रहे हैं। यहाँपर एक ही अर्थमें भिन्नरूप चार पद प्रयुक्त हुए हैं, यह अर्थापित्त है। यह वर्षाकां वर्णन है, वर्षाके प्रसङ्गमें कालिदासने भी इन फूलोंके विकासका वर्णन किया है।

'नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केशरेरर्द्धरूढेः' 'आविर्भूतप्रथममुकुलाः कन्दलीश्चानुकच्छम्' । 'स प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै' 'कालक्षेपं ककुभसुरमौ पर्वते पर्वते ते' ॥ ११७ ॥

## उत्कण्ठयति मेघानां माला वृन्दं कलापिनाम् । यूनां चोत्कण्ठयत्येष मानसं मकरध्वजः॥ ११८॥

पदाष्ट्रतिसुदाहरति — उत्कण्ठयतीति । मेघानां माला जलघराविः कलापिनां मयूराणां वृन्दम् उत्कण्ठयति स्वदर्शनार्थमुद्प्रीवं करोति, एषः मकरध्वजः कामश्च यूनां युवकानां मानसम् उत्कण्ठयति विलासोत्सुकं करोति । श्रत्र 'उत्कण्ठयति'पदस्य उभयत्र भिषार्थकत्वेन केवलं पदावृत्तिः ॥ ११८ ॥

हिन्दी—मेघमाला मयूरोंके समूहको उत्कांण्ठत करतो है ( मेघदर्शनार्थ उद्भीव-उत्थित-श्रीव-वनाती है ), यह कामदेव युवकोंके मनको विलासोत्सुक वनाता है । इस पद्यमें उत्कण्ठयित पद एकाकार होने पर भी मयूरके साथ दूसरे अर्थमें और युवकोंके मनके साथ दूसरे अर्थमें है

अतः पदावृत्ति है ॥ ११८ ॥

# जित्वा विश्वं भवानद्य विहरत्यवरोधनैः । विहरत्यप्सरोभिस्ते रिपुवर्गो दिवं गतः ॥ ११९ ॥ ( इत्यावृत्तिचक्रम् )

उभयावृत्तिमुदाहरित — जित्वेति । श्रत्र मर्त्यलोके भवान् विश्वं संसारं जित्वा स्वा-यत्तीकृत्य श्रवरोधनैः स्वान्तःपुरस्थरमगीभिः विहरित कीडित ते तव रिपुवर्गः रणे भवता हृतः सन् दिवं गतः श्रप्सरोभिः विहरित कीडित । श्रत्र विहरितीति पदस्य तदर्थस्य

चावृत्तिरित्युभयावृत्तिः ॥ ११९ ॥

हिन्दी—आप तंसारको जीतकर अन्तःपुरकी स्त्रियोंसे विहार करते हैं, और आपके शशु स्वर्ग जाकर (वीरगित प्राप्त कर) अप्सराओंसे विहार करते हैं, यहाँ 'विहरित' पदकी तथा उसके अर्थकी भी आवृत्ति होनेसे उभयावृत्ति है। इस पद्यमें विहरित पद दो बार आया है, तथापि पुनरुक्ति-कथित-पदता दोष नहीं है, क्योंकि वह उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यभावातिरिक्तस्थलमें ही होता है, जैसे—'उदेति सविता ताम्रस्ताम्न एवास्तमेति च' इसमें दोष नहीं होता, उसी तरह यहाँ भी वह दोष नहीं है। ११९॥

प्रतिषेघोक्तिराक्षेपस्त्रैकाल्यापेक्षया त्रिघा । अथास्य पुनराक्षेण्यभेदानन्त्यादनन्तता ॥ १२० ॥

त्राज्ञेपालङ्कारं निरूपयति —प्रतिषेधोक्तिरिति । प्रतिषेधस्य निषेधस्य उक्तिः कथन-मात्रम् (नतु वास्तविकः प्रतिषेधः ) प्रतिषेधाभासः त्राज्ञेपः त्राज्ञेपालङ्कारः । इयम् प्रतिषेधोक्तिः किमपि फलमिसन्धायैव करिष्यते, तच्च फलं विशेषाभिधानरूपम्, प्रतिषेधोऽपि इष्टार्थस्यैव, तस्यैव प्रतिषेधे चमत्कारोदयसम्भवात्, तथा च विशेषाभिधाने-च्छ्येष्टस्यार्थस्य प्रतिषेधाभास त्राज्ञेप इति लक्षणं फलति । स चायमाज्ञेपस्नैकाल्यापेक्षया त्रैकालिकप्रदार्थसम्बन्धित्वेन त्रिधा, तथा च श्रतीतात्तेषो वर्त्तमानात्तेषो भविष्यदात्तेष-श्रेति भेदत्रयं सिद्ध्यति, तदित्यं भेदत्रयविशिष्टस्याप्यस्यात्तेषस्य श्रात्तेष्यस्य निषेधविषयस्य धर्मधर्मिकार्यकारणादिरूपस्य श्रानन्त्यात् श्रनन्तता पर्यवस्यति ॥ १२० ॥

हिन्दी—विशेषाभिधानेच्छासे इष्टवस्तुके निषेधाभासको आक्षेप नामक अलङ्कार मानते हैं, यह तीन प्रकारका है क्योंकि निषेध तीनकालसम्बन्धिपदार्थोंका स्म्मव है, अतः—अतीताक्षेप, वर्त्तमानाक्षेप और भविष्यदाक्षेप नामक तीन भेद सिद्ध हुए। इन तीन भेदोंके भी अनन्तभेद किये जा सकते हैं क्योंकि निषेध्यपदार्थं धर्मधिमकार्यकारणादिभेदसे अनन्त हो सकते हैं।

इस आक्षेपका लक्षण अग्निपुराणमे इस प्रकार कहा गया है-

'शब्देनार्थेन यत्रार्थः कृत्वा स्वयमुपार्जनम् । प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ॥ तमाक्षेपं बुवन्त्यत्र ............।'

इसमें भेदकी चर्चा नहीं है। काव्यप्रकाशकारका लक्षण भी इसी तरहका है-

'निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया। वक्ष्यमाणोक्तिविषयः स आक्षेपो द्विधा मतः'॥ काव्यप्रकाशकारने 'वक्ष्यमाणोक्तिविषयः' कह्कर अतीताक्षेप और भविष्यदाक्षेप नामके दो ही मेद माने हैं, दण्डीने एक वर्त्तमानाक्षेप भी माना है, इसके अतिरिक्त धर्मधर्मिकार्यकारणादि आक्षेप्योंकी अनन्ततासे अन्तहीन भेदराशिकी भी कल्पना की है, यह काव्यप्रकाशमें नहीं है॥१२०॥

> अनङ्गः पञ्चभिः पौष्पैर्विश्वं व्यजयतेषुभिः। इत्यसम्भाव्यमथवा विचित्रा वस्तुराक्तयः॥ १२१॥ इत्यनङ्गजयायोगवुद्धिर्देतुबलादिद्द। प्रवृत्तेव यदाक्षिप्ता वृत्ताक्षेपः स ईदराः॥ १२२॥

श्रान्तेपाळह्वारस्यातीतान्तेपं नाम प्रथमं भेदमुदाहरति — अनक्क इति । श्रनङ्गः काम-देवः पौष्पः पुष्पमयः पश्चभिः पश्चसङ्ख्यकैरिषुभिः बाणैविश्वं समस्तं संसारं व्यजयत जितवान् , इत्यसम्भाव्यम् न सम्भवविषयः, श्रथवा वस्तुशक्त्यः पदार्थानां कार्यसम्पादक-सामर्थ्यानि विचित्राः श्रचिन्त्यवैभवाः । श्रत्रासम्भाव्यिम्त्यन्तेन कन्दर्पकर्त्तृकविश्वविजया-त्रुपपत्तिः स्थिरीकृताः सा चाष्रे निषिद्धा ॥ १२१ ॥

लक्षणं सङ्गमयति—इतीति । इति अत्रोदाहरणे अनङ्गजयायोगबुद्धिः कामकर्त्तृकः विश्वविजयासम्भवत्वज्ञानम् इह हेतुबलात् विचित्रा वस्तुशक्तय इति कारणप्रदर्शनात् प्रवृत्ता एव यत् आक्षिप्ता प्रतिषिद्धाः, स ईहशो वृत्ताचेप इति । अत्र कन्दर्पकर्तृकपुष्पमय-बाणकरणकसकलसंसारकर्मकजयस्यासम्भाव्यताबुद्धिः प्रवृत्ता सतो वस्तुमाहात्म्यघोषणया प्रतिषिध्यत इतीहशोऽयं वृत्ताचेपो नामाचेपभेद इति भावः । अत्र प्रतिषेधो वाचकशब्दा-भावात् प्रत्येय एव ॥ १२२ ॥

हिन्दी—अनङ्ग होकर मी कामदेवने फूलके बने हुए अपने केवल पाँच बाणोंसे ही इस विश्वको जीत लिया, यह असम्भव है, अथवा वस्तुकी शक्तियाँ अद्भुत हुआ करती हैं ॥ १२१ ॥

इस उदाहरणमें बिना अङ्गवाला कन्दर्भ कर्ता है, फूलके बाण विजयके साधन हैं, यह सारा संसार लक्ष्य है, फिर भी उसने हरि-हर-विरिक्षिसमेत इस विश्वको जीत लिया, इस असम्भवतया भतीत वस्तुका प्रतिषेध बस्तुशक्तिकी विचित्रतारूप हेतु बताकर किया गया है, अतः यह वृत्ताक्षेप (अतीताक्षेप) नामक आक्षेपप्रभेद हुआ। इस उदाहरणमें प्रतिषेध व्यङ्गय होगा, क्योंकि बाचकशब्दका अभाव है ॥ १२२॥

कुतः कुवलयं कर्णे करोषि कलभाषिणि। किमपाङ्गमपर्याप्तमस्मिन् कर्मणि मन्यसे॥ १२३॥ स वर्त्तमानाक्षेपोऽयं कुर्वत्येवासितोत्पलम्। कर्णे काचित् प्रियेणैवं चाटुकारेण रुघ्यते॥ १२४॥

वर्तमानाच्चेपमुदाहरति — कुत इति । हे कलभाषिणि, मधुरालापे, कुतः कस्मात् कारणात् कर्णे कुवलयं नीलकमलं करोषि ? धारयसि ? किम् त्वम् आत्मनः अपाङ्मम् नेत्रप्रान्तम् अस्मिन कर्णशोभासम्पादनरूपे अपर्याप्तम् अशक्तं मन्यसे ? कर्णायतलोचनाया-स्तवापाङ्गेनेव कर्णशोभासम्पादनसंभवे तव स्वकर्णे कुवलयधारणे प्रयोजनं नावधारयामीति भावः। अत्र कर्णे कुवलयधारणस्य कियमाणस्यैन कुत इत्यनेन प्रतिषेधः कृतः॥ १२३॥

उदाहरणमुपपादयति—स इति । यतः काचित् नायिका कर्णे श्रासितोत्पलं कुवलयम् कुर्वतो एव (न तु कृतवर्ता न वा करिष्यन्ती) चाडुकारेण प्रियामनोऽनुकूलनाय मिष्ट-भाषिणा प्रियेण एवम् पूर्वोक्तरूपम् रुध्यते निषिद्धयते, श्रातश्वात्र वर्त्तमानकालिकस्य कुवलय-भारणस्य निषेधात् वर्त्तमानाचेपोऽयम् ॥ १२४ ॥

हिन्दी—हे मधुरभाषिणि, तुम अपने कानोंमें नीलकमल न्यों धारण कर रही हो ? क्या तुम अपने नेत्रप्रान्त (कटाक्ष) को इस कर्णशोभासम्पादनरूप कार्यमें अक्षम मानती हो ?॥ १२३॥

यहाँ पर नील कमलका धारण करती हुई कोई सुन्दरी ठकुरसुहाती बोलनेवाले प्रियतमके द्वारा नीलकमल धारण करनेते रोकी जा रही है, इसमें वर्त्तमान कालमें होते हुए नीलकमलधारणरूप कार्यका प्रतिषेध किया गया है, अतः यह वर्त्तमानाक्षेप नामक आक्षेपप्रभेद हुआ।। १२४॥

## सत्यं ब्रबीमि न त्वं मां द्रष्टुं व्लम लप्स्यसे। अन्यचुम्बनसङ्कान्तलाक्षारक्तेन चक्षुषा॥ १२५॥

भविष्यदान्तेपमुदाहरति—स्तत्यमिति । हे बल्लभ प्रिय, अन्यस्याः मदतिरिक्ताया नायिकायाश्चुम्बनेन नेत्रचुम्बनव्यापारेण सङ्कान्तया लग्नया लाक्षया अधरिलितया रक्तेन अक्षणीकृतेन चक्षुषा स्वनेत्रेण त्वं मां द्रष्टुं न लप्स्यसे प्राप्स्यसि, अन्यां नायिकां जुषमाणस्त्वं तत्कृते नयनचुम्बने तदधरलाक्षया रिजतनयनः सन् मदन्तिकमागत्य मां द्रष्टुं न शत्यसि, एतत् सत्यं ब्रबीमि, न मृषा भाषे इत्यर्थः ॥ १२५॥

हिन्दी—हे प्रिय, में सत्य कहती हूँ, तुम दूसरी नायिकाके नेत्रचुम्बन करने पर उसके अधरिल लाक्षाद्वारा रिक्षत हुए नेत्रोंसे मुझे देखनेका अवसर नहीं पा सकोगे, जभी मुझे पता होगा कि तुमने मुझसे दूसरी नायिकाके साथ सम्पर्क स्थापित किया है, तभी मैं तुमको अपने पास नहीं फटकने दूँगी ॥ १२५ ॥

#### सोऽयं भविष्यदाक्षेपः प्रागेवातिमनस्विनी । कदाचिद्वपराघोऽस्य भावीत्येवमरुन्ध यत् ॥ १२६ ॥

उदाहरणं सङ्गमयति — सो ऽयमिति । श्रत्र श्रतिमनस्विनी सातिशयमानशालिनी काचित् नायिका कदाचित् श्रस्य नायकस्य श्रपराधः श्रन्यनायिकोपसरणलक्षणः भावी भिविष्यति इति सम्भाव्य प्रागेव श्रपराधोत्पत्तेः प्रागेव श्रकन्ध वारितवती, श्रतोऽयं भविष्य-दान्तेषः ॥ १२६ ॥

हिन्दी—इस उदाहरणमें अतिमानिनी नायिकाने अपने प्रियको पहले ही मना कर दिया है जिससे वह दूसरी नायिकाके साथ सम्पर्कस्थापनारूप अपराध न कर सके, इसमें भिविष्यमें किये जानेवाले अपराधका ही प्रतिषेध किया गया है, अतः यह भिवष्यदाक्षेप है ॥ १२६ ॥

### तव तन्विङ्ग मिथ्यैव रूढमङ्गेषु मार्दवम्। यदि सत्यं मृदुन्येव किमकाण्डै रुजन्ति माम्॥१२७॥

एवमाचेपस्य सामान्यभेदत्रयमुदाहृत्य तदीयसूच्मभेदानामानन्त्येनाशक्यनिरूपण-त्वेऽपि शिष्यबुद्धिवैशद्यार्थं कतिपयभेदप्रदर्शनप्रवृत्तं त्राचार्यो धर्माचेपमुदाह्र रति— तवेति । हे तन्विङ्ग कृशगात्रि, तव अङ्गेषु रूढं स्थितं (लोकेस्त्वदङ्गवर्त्तितया प्रसिद्धिं गमितम् ) मार्दवं सौकुमार्यं मिथ्येव असत्यभूतमेव, यदि सत्यं तर्हि तादशानि मृदूनि एव तेऽङ्गानि अकाण्डे सहसा मां किं कृतो रुजन्ति व्यथयन्ति, सत्यमृदुत्वे व्यथकत्वायोगा-त्वदङ्गानां मार्दवं मृषेति भावः ॥ १२७॥

हिन्दी—हे कृशाङ्गि, तुम्हारे अङ्गोंकी प्रसिद्ध मृदुता मिथ्या है, यदि तुम्हारे ये अङ्ग यथार्थमें सुकुमार होते तो मुझे सहसा क्यों पीड़ित करते ? मृदु तो पीड़ा नहीं किया करते ॥ १२७ ॥

### धर्माक्षेपोऽयमाक्षितमङ्गनागात्रमार्दवम् । कामुकेन यदत्रैवं कर्मणा तद्विरोधिना॥ १२८॥

उदाहरणं योजयति—धर्माक्षेप इति । यत् यतः अत्रोदाहरणे एवम् कौशलद्वारा कामुकेन तस्यां नायिकायामनुरक्तेन तद्विरोधिना मार्दवप्रतिकृतेन व्यथाकरणरूपेण कर्मणा अञ्चनायाः तस्या रमण्या गात्राणां मार्दवं सौकुमार्यम् आक्षिप्तं प्रतिषिद्धम् , तस्मादयं मार्दवरूपधर्मस्यान्नेपात् धर्मान्नेप इति ॥ १२८ ॥

हिन्दी—इस प्रकार इस उदाहरणमें कामुक नायकने अङ्गोंके सुकुमारताविरुद्ध व्यथाकरणरूप कर्मसे उस नायिकाके शरीरकी सुकुमारताका प्रतिषेध किया है, अतः यह धर्माक्षेप है, यहाँ पर नायिका-गात्रमार्चवरूप धर्मका आक्षेपप्रतिषेध हुआ है।। १२८।।

#### सुन्दरी सौ ने वेत्येष विवेकः केनै जायते। प्रभामात्रं हि तरलं दृश्यते न तदाश्रयः॥ १२९॥

धम्योत्तेपमुदाहरति सुन्दरीति । सा प्रभाकरिनममा नवगम्यमानकरचरणाद्यवयवा सुन्दरी न वा विद्यते न वा इति एषः विदेकः निश्चयात्मकमेकतरकोटिज्ञानं केन जायते ? कथं भवतिं, यतः तरलं सर्वतः प्रसमरतया दृष्टिविधातकम् प्रभामात्रं केवला प्रभा एव दृश्यते, तदाश्रयः तस्याः प्रभाया आधारः (तत्सुन्दरीशरीरम्) न दृश्यते ॥ १२९ ॥

हिन्दी—यह निश्चय कैसे किया जाय कि वह सुन्दरी नायिका है या नहीं? केवल तरल प्रभा ही तो दीख रही है, उस प्रभाका आश्रय नायिकाशरीर तो दीख ही नहीं रहा है।। १२९॥

#### धर्म्याक्षेपोऽयमाक्षिप्तो धर्मी धर्म प्रभाह्यम् । श्रीनुहायैव यद्भूपमत्याश्चर्य विवक्षता ॥ १३० ॥

उपपादयति धम्याक्षेपोऽयमिति । अत्र अत्याश्वर्यं स्वप्रभया शरीरतिरोधायकं रूपं तन्नायिकासौन्दर्यं विवक्षता प्रतिपिपादियवता नायकेन प्रभाह्नयं प्रभानामकं धर्मम्

१. बा। २. भवत्येवं। ३. कस्य। ४. अनुज्ञायेव। ५. तद्र्पम्।

नायिकागुणम् स्त्रनुज्ञाय स्वीकृत्य एव यत् यतः धर्मी नायिकारूपः आक्षिप्तः प्रतिषिद्धस्तदयं

धर्म्याचेपरूप श्राचेपभेदः ॥ १३० ॥

हिन्दी—यहाँ अत्यन्त आश्चर्यकर प्रभामात्रदृश्य रूपका प्रतिपादन करनेकी इच्छा रखनेवाला नायक नायकाके प्रभारूप धर्मको स्त्रीकार करके नायिकारूप धर्मीका प्रतिषेघ करता है अतः यह धर्माक्षेप है ॥ १३० ॥

चक्षुषी तव रज्येते स्फुरत्यघरपहन्यः। भुवौ च भुँग्ने न तथाप्यदुष्टस्यास्ति ते भयम्॥ १३१॥

कारणाचेपमाह चक्कुषी इति । तव चक्कुषी नयने रज्येते कोपोदयादक्तवर्णतां गच्छतः, अधरपञ्चवः पल्ळवोपमोष्ठः स्फुरित कोपेन कम्पते, भ्रुवौ भुग्ने कुटिळतां गते, तथाऽपि एवं सत्यपि अदुष्टस्य नाथिकान्तरसम्पर्करूपायराधरिहतस्य मे मम भयं न भवनिति शेषः ॥ १३१ ॥

हिन्दी—तेरी आँखें लाल हो रही हैं, तेरे अथरपछव स्फुरित—चपल हो रहे हैं, और तेरी भौंहें भी टेढ़ी हो रही हैं, फिर अपराधी न होनेके कारण मुझे भय नहीं हो रहा है, नायिकान्तर-सम्पर्करहित होनेसे मैं निर्भय हूँ ॥ १३१ ॥

स पँव कारणाक्षेपः प्रधानं कारणं भिर्यः। स्वापराधो निषद्धोऽत्र यत्वियेण पटीयसा ॥ १३२ ॥

उदाहरणं सङ्गमयति —स एव इति । पटीयसा चतुरतमेन त्रियेण नायकेन भियः नायकाऽपादानकस्य भयस्य प्रधानं कारणं स्वापराधो निषिद्धः — त्रप्रदुष्टस्येति स्वविशेषण- द्वारा प्रतिषिद्धः अतः कारणाचेपोऽयम् । अत्र 'न भयम्' इति कथनेन भयरूपकार्यस्य प्रतिषेधादयं कार्याचेपोऽपि, तदनयोः कारणाचेपकार्याचेपयोरत्र सङ्करः ॥ १३२ ॥

हिन्दी—इस उदाहरणमें चतुर नायकने भयके प्रधान कारण—नायिकान्तरसम्पर्कजन्य स्वा-पराधका प्रतिषेध कर दिया है अतः इसे कारणाक्षेप कहते हैं। कुछ छोग यहाँपर कार्य 'भय' के प्रतिषेध होनेसे कार्याक्षेप भी मानते हैं, उनके अनुसार यहाँ कारणाक्षेप और कार्याक्षेपका सङ्कर होगा। जो छोग इस तरहका सङ्कर मानते हैं, उनके मतमें शुद्ध कारणाक्षेपका उदाहरण निम्निछिखत है—

> 'अस्माकं सिख वाससी न रुचिरे ग्रैवेयकं नोज्ज्वलं नो वका गतिरुद्धतं न हसितं नैवास्ति कश्चिन्मदः। किंत्वन्येऽपि जना वदन्ति सुभगोऽप्यस्याः प्रियो नान्यतो दृष्टिं निश्चिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःस्थितम्'॥

यहाँ उत्तरार्थचोत्य पतिवशोकरणकके कारण वसनरुचिरत्वादिका प्रतिषेथ किया गया है। प्रधान-कारणिनिषेघ कारणाक्षेपका विषय होता है, और अप्रधानकारणामाव विभावनाका विषय होता है। यहाँपर भयके कारण रक्तनेत्रत्वादि शब्दतः कहे गये हैं विभाव्य नहीं हैं, अतः यहाँ विभावना नहीं है, क्योंकि—

'प्रसिद्धहेतुव्यावृत्त्या यत्किञ्चित् कारणान्तरम्। यत्र स्त्राभाविकत्वं वा विभाव्यं साविभावना॥' विभावनाका यही लक्षण दण्डीने स्वीकार किया है ॥ १३२ ॥

दूरे िययतमः सोऽयमागतो जलदागमः। दृष्टाश्च फुल्ला निचुला न मृता चास्मि किन्विद्म्॥ १३३॥ कार्याचिपमाह - दूरे प्रियतम इति । प्रियतमः दूरे विदेशेऽस्तीति शेषः, सोऽयं विरहिजनघातकतया प्रसिद्धो जलदागमः वर्षाकालः श्रागतः, फुल्लाः कुष्ठमिताः निचुलाः वेतसतरवः दृष्टाः प्रत्यक्षमवलोकिताश्च, एवं मरणसाधनानां पतिदूरत्ववर्षागमफुल्लिनचुल-दर्शनानां जातत्वेऽपि न मृतास्मि जीवामि एव, किन्विदम्, कथमिदं जायते, श्राश्चर्यमिद-मिति भावः ॥ १३३ ॥

हिन्दी-प्रियतम दूरदेशमें हैं, विरहिधातकतया प्रथित वर्षाकाल आ गया, विकसित वेतसतरु मैंने प्रत्यक्ष देखे, फिर भी मैं मरी नहीं, यह क्या वात है ?॥ १३३॥

# कार्याक्षेपः स कार्यस्य मरणस्य निवर्त्तनात्। तत्कारणमुपन्यस्य दारुणं जलदागमम्॥ १३४॥

उदाहरणमुपपादयति कार्याक्षेप इति । तस्य मरणस्य कारणं दारुणं विरहासह्यं जलदागमं तत्सहयरितं च पतिदूरत्वादिकम् उपन्यस्य श्रभिधायः कार्यस्य मरणस्य निवर्त्तनात् प्रतिवेधात सीऽयं कार्याचोपो नाम । श्रप्रसिद्धकारणोपन्यासे कार्याभावो विशेषोक्तिरित ततोऽस्य भेदः ॥ १३४॥

हिन्दी—यहाँपर मरणके कारण—दारुण वर्षाकालके आनेके साथ पतिवियोगादि कहा गया, परन्तु मरणरूप कार्यका प्रतिषेध कर दिया गया, अतः यह कार्याक्षेप है। यहाँ विशेषोक्ति नहीं हो सकती, वर्योकि दण्डीके अनुसार अप्रसिद्ध कारणके उपन्यस्त रहने पर भी कार्याभाव ही उसका निदान है॥ १३४॥

#### न चिरं मम तापाय तव यात्रा भविष्यति । यदि यास्यसि योतन्यमलमाशङ्करात्र ते ॥ १३५॥

श्रनुज्ञाचेपमुदाहरति—न चिरमिति। तव यात्रा विदेशगमनम् चिरं बहुकाल-पर्यन्तं मम तापाय वियोगजनितसन्तापप्रदानाय न भविष्यति, त्वद्विरहे झटित्येव मम प्राणात्यये सित मया कष्टानुभवो न करिष्यते, श्रतः यदि यास्यसि तिहं त्वया यातव्यम् गन्तव्यम्, श्रत्र विषये ते तव श्राशङ्कया विरहे कथमियं स्थास्यतीति मद्विषयकचिन्त्या श्रालम्, न किमपि चिन्तायाः प्रयोजनम्, त्वद्विरहे मम मरणस्यावश्यं भावित्वादिति भावः॥ १३५॥

हिन्दी — तुम्हारी विदेशयात्रा चिरकालतक मेरं सन्तापका कारण नहीं बनी रह सकेगी, तुम्हारे वियोगमें मैं अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगी, फिर सन्ताप होगा किसे ? अतः यदि तुमको जाना है तो जाओ, यहाँके लिये चिन्ता करना व्यर्थ हैं॥ १३५॥

### इत्यनुशामुखेनैव कान्तस्याक्षिण्यते गतिः। मरणं सूचयन्त्येति सोऽनुशक्षेप उच्यते ॥ १३६॥

उदाहरणं सङ्गमयति— इत्यनुक्षेति । इति श्रश्नोदाहरणे श्रनुज्ञामुखेन गमनानुमित-प्रदानविधयैव मरणं सूचयन्त्या तिद्वरहेऽवश्यं भाविनं स्वप्राणात्ययं व्याखयन्त्या नायिकया कान्तस्य गतिः विदेशयात्रा श्राक्षिप्यते प्रतिषिध्यतेऽतोऽनुज्ञाचेपोऽयम् ॥ १३६ ॥

१. याहि त्वं। २. यापि। ३. ईद्रशः।

हिन्दी—इस उदाहरणमें गमनानुज्ञाप्रदान करनेके द्वारा अपने मरणकी सूचना देनेवाली नायिकाने अपने कान्तकी यात्राका प्रतिवेध किया है अतः इसे अनुज्ञाक्षेप नामक आक्षेप मानते हैं। अनुज्ञाके द्वारा प्रतिवेध किया गया है, अतः यह अनुज्ञाके द्वारा प्रतिवेध किया गया है, अतः यह अनुज्ञाके प्रतिवेध किया गया है।

साहित्यदर्पणकारने इस तरहके प्रसङ्गमें विध्याभास नामक अलङ्कार माना है, और उसका

लक्षण यह कहा है :- 'अनिष्टस्य तथार्थस्य विध्याभासः परो मतः' ॥ १३६ ॥

#### धनश्च बहुत्तभ्यं ते छुखं क्षेमं च वर्त्मनि । न च मे प्राणसन्देहस्तथापि प्रिय मा स्म गाः ॥ १३७ ॥

प्रभुत्वाच्चेपमाह—धनमिति । अस्यां विदेशयात्रायाम् बहुधनं सम्पत्त्यादि ते तब लभ्यम् अत्र यात्रायां स्वकौशलेन त्वं बहुधनमर्जयिष्यसि, ते तव वर्त्मिन मार्गे सुखम् समयस्यानुकूलतया सौविष्यम्, च्चेमञ्च कुशलमिप, न च मे प्राणसन्देहः त्वद्वियोगकाले मम मरणम् इत्यपि न, सत्यपि कष्टे प्राणाः प्रयास्यन्त्येवेति नाशङ्कनीयम्, तथापि तब धनला- भस्य तथा सुखच्चेमयोईढसम्भावनाविषयत्वे, मम प्राणसन्देहस्य चाशङ्कनीयत्वे सत्यपि हे प्रिय, मा स्म गाः न गच्छ, अत्र केवलं प्रेमप्रकर्षेण यात्रा निरुध्यते ॥ १३७॥

हिन्दी—इस यात्रामें आपको बहुत थन मिलेगा, रास्तेमें भी सब प्रकारका सुख तथा मङ्गल प्राप्त होता रहेगा, और इस प्रवासावधिके भीतर मेरे प्राणींका संशय भी नहीं है, फिर भी हे प्रिय,

तुम जाओ मत ॥ १३७ ॥

#### र्रत्याचक्षाणया हेत्न् प्रिययात्रानुबन्धिनैः। प्रभुत्वेनैव रुद्धस्तैत् प्रभुत्वाक्षेप उच्यते॥ १३८॥

उदाहरणं योजयति — इत्याचक्षाणयेति । इति प्रोक्तप्रकारेण प्रिययात्रानुरोधिनः नायकप्रवासौचित्यसमर्थकान् हेत्न् धनलाभादीन् श्राचक्षाणया कथयन्त्या कान्त्या प्रेमप्रभावोत्पन्नेन स्वाधीनपतिकत्वरूपेण प्रभुत्वेनेव कान्तो रुद्धो गमनाधिवारित इति तत्र प्रभुत्वाचेपोऽयम् ॥ १३८ ॥

हिन्दी—इस उदाहरणमें प्रियकी यात्राके औनित्यका समर्थन करनेवाले धनलाभ, सुख, कुशल, स्वप्राणसंशयिरह, इन सभी कारणोंको कह कर भो नायिकाने प्रेमजनित प्रमुत्वके द्वारा नायककी यात्राका प्रतिवेध कर दिया है, अतः यह प्रमुत्वाक्षेप कहा जाता है।। १३८।।

### जीविताशा बलवती धनाशा दुर्बला सम । गच्छ वा तिष्ठ वा कान्त स्वावस्था तु निवेदिता ॥ १३९ ॥

अनादराचेपमुदाहरति—जीविताशिति । हे कान्त, प्रियतम, मम जीविताशा त्विय समोपस्थे सित जीवितुमिच्छा बलवती धनाशापेक्षया प्रबला, धनाशा त्वां बिदेशे प्रस्थाप्य धनकामना दुर्बला जीवितापेक्षया न्यूना, ऋहं त्वया सह स्थित्वा जीवितुमिच्छामि, न च त्वया विरहण्य धनम्, ऋस्यां स्थितौ गच्छ वा तिष्ठ वा, मम न तत्र कोऽपि निर्वन्धाः, केवलं स्वावस्था निजा स्थितिस्तु निवेदितोक्ता ॥ १३९ ॥

हिन्दी—मेरे हृदयमें आपके साथ रहकर जीते रहनेकी इच्छा बलवती है, धनकी आशा उतनी प्रबल नहीं है, आप चाहे जाँय या रहें, मैंने अपनी स्थित बता दौ। आपके रहने पर ही मैं जी सकती हूँ। और मैं जीना ही चाहती हूँ धन नहीं चाहती, यही मेरी मनोदशा है, इस स्थितिमें आप चाहें तो जा सकते हैं, चाहें तो रुक भी सकते हैं। १३९॥

# असावनाद्राक्षेपो यद्नाद्रवद्वः। प्रियप्रयाणं रुम्धत्या प्रयुक्तमिह रक्तया॥ १४०॥

उदाहरणसुपपादयति — असाविति । इह अत्रोदाहरणे प्रियप्रयाणं नायकस्य विदेशप्रस्थानं रुन्धत्या प्रतिषेधन्त्या रक्तया प्रेमपरायणया नायिकया यत् यस्मात् अनादरवत् गच्छ वा तिष्ठ वा इति स्वौदासीन्यस्चकं वचनं प्रयुक्तम् , ततः असौ अना-दरावेपो नाम ॥ १४० ॥

हिन्दी—इस उदाहरणमें नायककी यात्राका प्रतिषेध करनेवाली अनुरक्ता नायिकाने अनादर-पूर्ण—जाइये या रहिये—ये अनादरयुक्त वचन कहे हैं, अतः इसे अनादराक्षेप कहा जाता है। अनादर द्वारा प्रतिषेध होनेसे अनादराक्षेप हुआ। अनादर यहाँ औदासीन्यस्वरूप है।। १४०।।

### गच्छ गच्छिसि चेत् कान्त पन्थानः सम्तु ते शिवाः। ममापि जन्म तत्रेव भूयाद्यत्र गतो भवान्॥१४१॥

श्राशीर्वचनाचेपमुदाहरति — गच्छेति । हे कान्त, प्रियतम, गच्छिस चेत् त्वया गन्तव्यं चेत् तिर्हं गच्छ, पन्थानः मार्गाः ते तुभ्यं शिवाः कल्याणप्रदाः सन्तु जायन्ताम् । यत्र भवान् गतः (भविष्यति ) तत्रैव ममापि जन्म भूयात् । त्विय गते मम त्वदायत्त-जीविताया मरणमवश्यं भावि, मरणात्परतश्च पुनर्जन्मनः प्रसङ्गे यत्र भवदास्थितिस्तत्रैव जन्माशासे, येन भवदर्शनजन्या तृप्तिरासायेतेति भावः ॥ १४१ ॥

हिन्दी—हे कान्त, आप जाते हें तो अवश्य जायें, भगवान् आपके मार्गको कल्याणमय करें, मेरी भी यही इच्छा है कि (आपके चले जानेपर विरहकी असह्मतासे प्राणत्याग करनेके बाद) मेरा जन्म उसी स्थानपर हो जहाँ आप गये हों॥ १४१॥

#### इत्याशीर्वेचनाक्षेपो यदाशीर्वाद्वस्मेना । स्वावस्थां सुचयन्त्यैव कान्तयात्रा निषध्यते ॥ १४२ ॥

उक्तमुदाहरणं सङ्गमयति — इतीति । इति अत्रोदाहरणे कान्तया आशीर्वादवर्त्मना ममापि तत्रैव जन्म भूयायत्र भवान् गतः स्यादिति स्वजन्माशंसापद्धत्या स्वावस्थाम् विरहे प्राणधारणस्याशक्यत्वं सूचयन्त्या एव कान्तय।त्रा निषिध्यते इति आशीर्वचना- स्रेपोऽयम् ॥ १४२ ॥

हिन्दी—इस उदाहरणमें नायिकाने आशीर्वादके रास्ते—मेरा भी जन्म वहीं हो जहाँ आप गये हों-इस इच्छाको व्यक्त करनेके द्वारा अपनी अवस्था-विरहमें प्राणधारण करनेकी अक्षमताको सृचित करके कान्तकी यात्राका प्रतिषेध किया है अतः यह आशीर्वचनाक्षेप हैं॥ १४२॥

यदि सत्यैव यात्रा ते काष्यन्या मृग्यतां त्वया। अहमधैव रुद्धास्मि रन्ध्रापेक्षेण मृत्युना॥ १४३॥ इत्येष परुषाक्षेपः परुषाक्षरपूर्वकम्। कान्तस्याक्षिण्यते यस्मात् प्रस्थानं प्रेमनिञ्चया॥ १४४॥

परवाचिपमुदाहरति - यदीति । यदि ते यात्रा सत्या एव यदि तव विदेशयात्रा निश्चिता तदा कापि अन्या त्वदीयवियोगेऽपि जीवितधारणक्षमा त्वया सृग्यताम् भार्या-

१. काप्यनुबाह्यतां । २. रन्ध्रान्वेषेण ।

पदारोपायान्विष्यताम् , यतः श्रहम् श्रयैव त्वत्प्रस्थानरजन्यामेव रन्ध्रापेचेण छिद्रान्वे-षिणा मृत्युना रुद्धास्मि ध्रिये । त्विय प्रस्थितमात्रे मम मरणस्यावश्यभावितया त्वया कापि परा स्त्री क्रियतां या त्वदीयं विरहं सोढुं क्षमेतेत्यर्थः ॥ १४३ ॥

उदाहरणमुपपादयति — इतीति । प्रेमिनिझया प्रेमाधीनया कान्तया यस्मात् परुषा-क्षरपूर्वकम् — त्वया काप्यन्या मृग्यताम् — इति कठोरवचनकथनद्वारेण कान्तस्य प्रस्थानम् प्रवासगमनम् श्राक्षिप्यते, इत्येषः परुषाचेपो नाम ॥ १४४ ॥

हिन्दी—यदि आपका जाना निश्चित है तो आप किसी दूसरी स्त्रीका वरण करके ही विदेश जाह्ये (जो आपके वियोगमें जीती रह सके), मैं तो छिद्रान्वेषण करनेवाली मृत्युसे आज ही पकड ली गई, मरी ॥ १४३ ॥

इस उदाहरण में प्रेमपराधीना नायिकाने अपने प्रियतमकी विदेशयात्राका कठोर शब्द— जाना निश्चित हो तो दूसरी स्त्री करके जाइये—इस निर्मम भाषणके द्वारा प्रतिषेध करती है अतः इसे परुषाक्षेप कहा जाता है ॥ १४४ ॥

> गन्ता चेद्गच्छ तूर्णं ते कर्णौ यान्ति पुरा रवाः। आर्श्वन्धुमुखोद्गीर्णाः प्रयाणपरिपन्थिनः॥१४५॥ साचिन्याक्षेप पवैष यदत्र प्रतिषिध्यते। प्रियप्रयाणं साचिन्यं कुर्वत्येवातिरक्तया॥१४६॥

साचिव्याचेपं विवरीतुमुदाहरणमाह—गन्ता चेदिति । त्वं गन्ता चेत् अवश्यं प्रवासगामी चेत् तूणं शोधं गच्छ प्रस्थानं कुरु, पुरा यावत् आर्त्तवन्धुमुखोद्गीणाः मन्मु-त्युदुःखितवान्धवजनमुखनिर्गताः प्रयाणपरिपन्थिनः यात्राप्रतिवन्धकाः रवाः मन्मरणो-परान्तकन्दनध्वनथः कणं यान्ति ते श्रुतिं प्रवेद्यन्ति । यदि गन्तव्यमेव तर्हि शीधं गच्छ यावन्मम मरणेन पीडितानां बान्धवानां कन्दनध्वनयस्तव कणं प्रविश्य यात्रां न प्रति-वध्ननित, तेषु श्रूयमाणेषु तव यात्रा विहता स्यादिति भावः ॥ १४५॥

नामकरणं योजयित साचिव्येति । यत् यस्मात् श्चत्र उदाहरणेऽस्मिन् साचिव्यं कुर्वत्या तूणं गच्छेति क्यनेन गमने सहायतां विरचयन्त्या इव श्वतिरक्तया सातिशयप्रम-परायणया नायिकया प्रियप्रयाणं नायकस्य परदेशप्रस्थानं प्रतिविध्यते भाविस्वमृत्युस्चनया निविध्यते, तस्मादेषः साचिव्याच्चेपः सहायतापूर्वकिनिवेधद्वारा साचिव्याच्चेपनामा प्रभेद इति ॥ १४६ ॥

हिन्दी—यद्भि आपको जाना है तो शीघ्र जाइये, जिससे हमारे मरने पर बान्धर्नोंके मुर्खोंसे निकलनेवाली रोदनध्वनि आपके कानोंमें पैठकर आपकी यात्राका प्रतिबन्ध नहीं कर सके ॥ १४५॥

इस उदाहरणमें नायिका नायकके जानेमें सहायता करती हुई-सी प्रतीत होती है, परन्तु वह भावि स्वमरणबोधनद्वारा वस्तुतः नायककी यात्राका प्रतिषेध कर रही है, अतः स्ते साचिन्याक्षेप कहते हैं क्योंकि इसमें साचिन्य—सहायता करके ही प्रतिषेध किया गया है ॥१४६॥

गच्छेति वक्तुमिच्छामि मित्रर्यं स्वत्त्रियैषिणी। निर्गच्छति मुखाद्वाणी मा गा इति करोमि किम्॥ १४७॥

#### यज्ञाक्षेपः स यज्ञस्य कृतस्यानिष्टवस्तुनि । विपरीतफलोत्पत्तेरानर्थक्योपदर्शनात् ।। १४८॥

यत्नाचेपमुदाहरति — गच्छेतीति । हे मित्रय मम प्राणवन्नभ, त्वित्रयैषिणी त्वदी-यप्रियं कामयमाना श्रहम् गच्छ इति वक्तुमिच्छामि त्वदीयं गमनमनुमन्तुमभिलषामि, परन्तु मुखात् मा गा इति निषेधपरा वाणी वाक् निर्गच्छति बहिर्याति । किं करोमि श्रियत्ने कृतेऽप्यसाफल्यादुपायरहितास्मि संवृत्तेति भावः ॥ १४७ ॥

उदाहरणमुपपादयित — यस्नाक्षेप इति । अनिष्टवस्तुनि स्वानभिमतेऽपि गच्छेति वचनोचारणरूपे पदार्थे कृतस्य यत्नस्य स्वचेष्टायाः विपरीतफलोत्पत्तः मा गाः इति वचनोचारणरूपान्यथाफलदर्शनात् आनर्थक्योपदर्शनात वैयर्ध्यप्रकाशनात् सोऽयं यत्नाद्येपो नाम । अयमाशयः — अत्र नायिकया कान्तं प्रति गच्छेति वक्तुकामया मया तथा वक्तुमिन्थते, किन्तु तद्विपरीतं मा गा इत्येवोचार्यते इति स्वीयप्रयत्नस्य वैफल्यं विपरीतफलोत्पत्ति-प्रकाशनविधया प्रकाशयते, तत्र तया प्रियेच्छानुसरणयत्नः कृतस्तेन च विपरीतं फलं जनयता गमनं प्रियेष्टं प्रतिविध्यते इति ॥ १४८ ॥

हिन्दी—हे भेरे प्रियतम, तुम्हारा प्रिय चाहनेवाली में यद्यपि 'जाओ' यही कहना चाहती हूँ, परन्तु मेरे मुखसे निकलती है 'नहीं जाओ' यह वाणी। में क्या कहूँ, में यल करती हूँ कि 'जाओ' कहूँ, परन्तु उस यलके द्वारा मेरे मुखसे वाणी निकलती है कि 'मत जाओ'। इस स्थितिमें में क्या कर सकती हूँ॥ १४७॥

इस उदाहरणमें नायिका ने स्वानिभमत—'जाओ' इस शब्दको मुखते निकालनेका प्रयास किया, परन्तु फल विपरीत हुआ—मुखते निकला नहीं जाओ, उसे प्रयत्नमें विफलता मिली। इस तरह किये गये प्रयत्नते नायककी प्रवासयात्राका प्रतिषेध हुआ है, अतः यह यता- क्षेप है। १४८॥

<sup>3</sup>क्षणं दर्शनविद्याय पक्ष्मस्पन्दाय कुष्यतः । प्रेम्णः प्रयाणं त्वं बृहि मया तस्येष्टमिष्यते ॥ १४९ ॥ <sup>8</sup>सोऽयं परवशाक्षेपो यत्त्रेमपरतन्त्रया । तया निषिध्यते "यात्राऽन्यस्यार्थस्योपस्चनात् ॥ १५० ॥

परवशाच्चेपसुदाहरति— क्षणिमिति । हे प्रिय, क्षणं स्वल्पकालम् दर्शनविष्नाय त्वदवलोकनपरिपन्थिने पद्मस्पन्दाय निमेषाय क्षुप्यतः निमेषमप्यसहमानस्य प्रेम्णः श्रवुरागस्य (समीपे) त्वं निर्जं प्रयाणं ब्रूहि निवेदय, मया तस्य प्रेम्णो यदिष्टं तदेवेप्यते । गन्तुकामेन त्वया त्वदिलोकनविष्नकारित्या निमेषमप्यसहमानः प्रेमैव स्वयात्राविषये वक्तव्यः, मां तु वृथवानुक्षां याचसे, यतो मया तु तस्य प्रेम्णो यदिष्टं तदेवेष्यते, प्रेमपराधीनाया ममानुमतेर्याचनयाऽलमिति भावः॥ १४९॥

उदाहरणं सङ्गमर्यातं — सोऽयमिति । यत् यस्मात् प्रेमपरतन्त्रया स्नेहवशीभृतया तया नायिकया श्रम्यस्य स्वापेक्षया भिष्ठस्य श्रमुकायाचनोपयुक्तस्यार्थस्य प्रेमस्परगोपस्यन् नात् यात्रा कान्तस्य प्रस्थानं निषिध्यते सोऽयं परवशाचेषो नाम । श्रत्र स्वस्याः प्रेमपर्वयां प्रदश्यं नायिकया कान्तयात्रा प्रतिषिद्धेति परवशाचेषोऽयमिति भावः ॥ १५०॥

१. स्चनात्। १. क्षणदर्शन। ई. ते। ४. अर्थ। ५. याद्रेरवस्वार्थ। ६ का०

हिन्दी—हे प्रिय, आप जानेके सम्बन्धमें मेरे उस प्रेमसे ही अनुमित मांगिये जो क्षणभरके लिये आपके दर्शनमें विघ्न उत्पन्न करने वाले निमेष्पर भी कुपित होता रहता है, मैं तो उस प्रेमके इष्टको ही पसन्द करूंगी। मैं प्रेमपराधीन हूँ, मेरी अनुमित कोई वस्तु नहीं है, आप प्रेमसे ही अनुज्ञा मांगें।। १४९।।

इस उदाहरणमें प्रेमपरतन्त्र उस नायिकाने स्वभिन्न प्रेमसे अनुज्ञा मांगनेको कहा, अन्य-स्वभिन्न-प्रेमरूप अर्थको अनुज्ञायाचनपात्रत्वेनोपयुक्त वताया, इस तरह अपनी परवदाता दिखाकर

नायककी यात्राका निषेध किया, इसे परवशाक्षेप कहते हैं ॥ १५० ॥

सिंहिष्ये विरहं नाथ देहाहश्याञ्जनं मम। श्वदक्तनेत्रां कन्दर्पः प्रहत्तां मां न पश्यति ॥ १५१ ॥ दुष्करं जीवनोपायमुपन्यस्योपरुध्यते । पत्युः प्रस्थानमित्याहुरुपायाक्षेपमीहशम् ॥ १५२ ॥

उपायाचेपमुदाहरति—सिहिष्य इति । हे नाथ, (श्रहम्) विरहं त्विद्वियोगं सिहिष्ये, तद्यम् मम श्रदश्याञ्जनम् श्रदश्यतासम्पादकं कज्जलम् ( यदक्तनेत्रो नान्यैर्दश्यते ) देहि, यदक्तनेत्रां येन श्रदश्याञ्जनेनाञ्जितनयनां मां प्रहत्ती उत्पोडनकरः कन्दर्पो न पश्यति न वीक्षते ॥ १५१॥

उदाहरणमुप्पादयति — दुष्करिमिति । ईदशं दुष्करं कठिनम् जीवनस्य नायिकाजी-वनधारणस्य उपायम् अदृश्याज्ञनप्रदानम् उपन्यस्य कथियत्वा पत्युः प्रस्थानं यात्रा उप-रुध्यते, सति गमनस्यावश्यकत्वे सिद्धाज्ञनं मह्यं प्रदाय प्रस्थेयमिति कठिनं यात्रोपायमभिधा-योपायस्यासाध्यतया यात्रा निषिध्यत इत्ययमुणायान्तेष इति कवय आहुः ॥ १५२ ॥

हिन्दी-हे नाथ, मैं आपका विरह सह लूंगी परन्तु आप मुझे अदृश्यांअन देते जाहये, जिस

अञ्जनको आँखोंमें लगानेके बाद प्रहार करनेवाला कामदेव मुझे नहीं देख सकेगा।

अदृश्याजन एक प्रकार का मन्त्रसाधित कज्जल होता है उसे जो अपनी आँखों में लगा लेता है उसे दूसरे नहीं देख पाते हैं। इस अदृश्याजन की गणना अष्टिसिद्धियों में की जाती है, भारतेन्दु हरिश्चन्द्रने सत्यहरिश्चन्द्रमें —अज्जन, गुटिका, पादुका, धातुसिद्धि वेताल, ..... मोहिसिद्ध हिकाल' में इसीकी गणना की है। १५१॥

इस उदाहरणमें अदृश्याञ्चन-प्रदानरूप अतिकठिन जीवनीपाय बताकर प्रियतम की बात्राका प्रतिषेष किया गया है, इस तरहके आक्षेपको उपायाक्षेप कहते हैं ॥ १५२ ॥

> प्रवृत्तेव प्रयामीति वाणी वह्नम ते मुखात्। अयताऽपि त्वयेदानीं मन्दप्रेम्णा मुमास्ति किम् ॥ १५३ ॥ रोषाक्षेपोऽयमुद्रिक्तस्नेहनिर्यन्त्रितात्मना । संरब्धया प्रियारक्षं प्रयाणं यर्षिषध्यते ॥ १५४ ॥

रोषाचेपमुदाहरति—प्रवृत्तेचेति । हे बह्मम, ते तव मुखात् प्रयामि गच्छामि इति ब्रामी एतादशमहन्तुदम् वचनम् प्रवृत्ता एव, निर्गता एव, त्रातीवाध्वर्यजनकमेतद्यत्त्वं मां बह्ममां मन्यमानोऽपि प्रयामीति प्राणहरं वचनमुदचारयः इति । इदानीम्—ग्रयता केनापि प्रतिबन्धेन श्रगच्छता श्रपि मन्दप्रेमणा प्रयामीति कथनानुमितानुरागशैयिल्येन त्वया मम

१. बद्धकतेकां। २. प्रहर्तु। ३. र्यन्त्रणा। ४. निवार्यते।

किम् ( प्रयोजनम् ) श्रस्ति । शिथिले प्रमणि प्रमापिते गच्छामीति कवनेन, त्वं तिष्ठ गच्छ वा, नास्ति मम कीऽपि विशेष इत्यर्थः ॥ १५३ ॥

सङ्गमयति - रोषाक्षेपोऽयमिति । उद्रिक्तः परां काष्टामारूढो यः स्नेहस्तेन नियंन्त्रितः प्रियगमनवृत्तश्रवणे सित विह्वलीकृत श्रात्मा यस्यास्त्रया संरब्ध्या कृषितया नायिकया प्रियारब्धं नायकेन क्रियमाणं प्रयाणं विदेशगमनम् यत् यस्मात् निषिध्यते तद्यम् रोषा- चेपो नाम । रोषणाच्चेपो रोषाच्चेपः । श्रत्र व्यङ्गय एव प्रतिषेघो बोध्यः ॥ १४४ ॥

हिन्दी—हे वल्लभ, जब तुम्हारे मुखसे 'जाता हूँ' यह बात निकल ही गई, तब अब तुम जाओ या ठहरो, तुम्हारे प्रेममें तो शिथिलता आ ही गई है (जिसका प्रमाण यही है कि तुम 'जाता हूँ' यह शब्द कह सके, यदि प्रेममें शिथिलता नहीं आई रहती तो तुम ऐसा कह ही नहीं सकते थे), फिर तुमसे मुझे क्या प्रयोजन है, नहीं जानेपर भी तुमसे मुझे क्या मतलब रह गया॥ १५३॥

इस उदाहरणने अतिप्रगाढ़ प्रेमसे विह्नलहृदय होकर कुपित हो गई है, और अपने कोपसे अन सुझे तुमसे-शिथिलस्नेह तुमसे-क्या प्रयोजन है, यह कहलानेवाले कोधसे प्रियके प्रस्थानको रोका

है-प्रतिषिद्ध कर दिया है, अतः यह रोषाक्षेप है।। १५४॥

मुग्धा कान्तस्य यात्रोक्तिश्चवणादेव मूर्च्छता। बुद्ध्वा वक्ति प्रियं' ष्ट्या कि चिरेणागतो भवान् ॥ १५५॥ इति तत्कालसंभूतमूर्च्छयाऽऽक्षिण्यते गतिः। कान्तस्य कातराक्ष्या यम्मूर्च्छक्षिपः स ईदशः॥ १५६॥

मूर्च्छोत्तेपमुदाहरति — मुग्धेति । सुग्धा सुन्दरी नायिका कान्तस्य स्विप्रयतमस्य यात्रोक्तिश्रवणात् प्रयाणसूचकवचनाकर्णनात् एव (प्रयाणात् प्राक् तदुक्तिश्रवणमात्रात्) मूर्चिछता अचेतनतां गता, (कृतेषु बन्धुभिन्धेजनपवनजलप्रोक्षणादिषु) बुद्ध्वा मूर्च्छोन्पगमे संज्ञां लब्ध्वा प्रियं च (तत्रस्थितं) दृष्ट्वा किं भवान् चिरेणागत इति वक्ति प्रियं पृच्छति ॥ १४४॥

उदाहरणसुपपादयति **इति तत्कालेति ।** इति एवं प्रकारेण तत्कालसंभृतमूर्च्छया प्रियप्रयाणोक्तिश्रवणसमकालोत्पन्नमोहेन (करणेन) कातराच्या श्रधीरलोचनया तथा सुन्दर्या (कर्त्वभृतया ) कान्तस्य गतिः आक्षिप्यते प्रतिषिध्यते, तद्यं मूर्च्छया गतेरानेपान्मूच्छां- चोपो नामालङ्कारः ॥ १५६॥

हिन्दी—प्रियतमकी यात्राकी बात सुनते ही वह मोली नायिका मूर्जिंछत हो गई, ( उसका प्रियतम नहीं जा सका, उपचार करने पर जब ) वह चेतनामें आई, तब उसने अपने प्रियतमसे पूछा कि आप बड़ी देरसे आये हैं या अभी आ रहे हैं, आपको आये कितन्त्र समय हुआ।। १५५॥

इस उदाहरणमें कातरनयना वह मोली नायिका प्रियतमके जानेकी बात सुनते ही मूर्च्छित होकर प्रियतमके गमनका प्रतिषेध सद्यःसञ्चात स्वमूर्च्छा द्वारा करती है अतः इसे मूर्च्छाक्षिप कहा जाता है ॥ १५६ ॥

नाझातं न कृतं कणें स्त्रीभिर्मधुनि नार्पितम्। १५७॥ व्यवद्विषां दीर्घिकास्वेव विशीणं नीलमुत्पलम्॥ १५७॥

१. त्रियाकिष्टा। २. तिह्रयां।

असावनुक्रोशाक्षेपः' सानुक्रोशमियोत्पते । ब्यावर्त्यं कर्म तद्योग्यं शोष्यावस्थोपदर्शनात्'॥ १५८॥

सानुकोशाच्चेपमाह—नाझातिमिति । त्वद्द्विषां त्वदरीणां स्रीभिः नीलसुत्पलम् नीलकमलं नाघातम्, न कर्णे कृतं कर्णालद्वारतां गिमतम्, न मधुनि मयोऽपितं सुगन्ध-वर्द्धनाय न्यस्तम्, एवम् तत् नीलोत्पलम् दीर्घिकास्वेव वापीप्वेव विशीर्णम् कालपिर-णामात् क्षयं गतम् । इदं राजस्तुतिपरं पद्यम् । तत्र च कविना वर्णनीयस्य राह्नो दीर्घिका-विकसितनीलोत्पलव्यर्थजीर्णतावर्णनेन तद्रिपुस्तीणां वैधव्यं व्यक्षितं, वनगमनं वा, उभयथापि नीलोत्पलानुपयोगसम्भवात् ॥ १५७ ॥

उपपत्तिं विशदयति — असाविति । उत्पत्ते नीलकमले सानुक्रोशं दयापूर्वकम् — अनुपयुक्तस्य तस्य शोच्यताप्रकाशनपूर्वकम् — तद्योग्यं नीलकमलाई कर्म स्त्रोजनकर्त्तृ का-प्राणकर्णभूषणीकरणमद्यन्यसनादि व्यावस्यं प्रतिषिध्य शोच्यावस्थोपदर्शनात् तृथा विशीर्ण-त्वरूपावस्थावर्णनात् असौ पूर्वदर्शितोदाहरणोंऽनुक्रोशाचेषो नाम । श्रनुक्रोशपूर्वकम्

नाघातमित्यादि निषेधदर्शनादनुकोशाचेप इति संज्ञा ॥ १५८॥

हिन्दी—आपके शतुर्जोंको वापीमें (वादलीमें) खिलनेवाले नीलंकमलको आपकी शतुस्त्रियोंने न सूंघा, न कार्नोमें अलङ्काररूपमें धारण किया और न मधको सुवासित करनेके लिए उसमें ही ढाला, वह नीलकमल उस वापीमें कालकमसे यो ही विशीण हो गया, झड़ गया।। १५७।।

इसे अनुक्रोशिक्षेप कहा गया है, क्योंिक नीलकमलका कोई उपयोग नहीं हुआ, इसलिये उसकी दयनीयावस्था बताकर उसके योग्य कार्य आधाण, अलङ्काररूपमें कर्णन्यसन और मधसुवा-सनार्थं मधमें स्थापन का प्रतिषेध किया गया है। अनुक्रोश-दयाके द्वारा आक्षेपप्रतिषेध हुआ अतः इसे अनुक्रोशिक्षेप कहा गया॥ १५८॥

> अमृतात्मिन पद्मानां द्वेष्टिर स्निग्धतारके। मुखेन्दौ तव सत्यस्मिन्नपरेण किमिन्दुना॥१५९॥ इति मुख्येन्दुराक्षितो गुणान् गौणेन्दुवर्त्तिनः। तत्समान् द्र्यायित्वेद्व स्ठिष्टाक्षेपस्तथाविधः ॥१६०॥

रिल्धान्तेपमुदाहरति—अमृतात्मनीति । अमृतात्मनि परमाह्वादकतयाऽमृतस्वरूपे पद्मानां कमलानां द्वेष्टरि सौन्दर्यातिशयकृतेन द्वेषेण शत्रौ, क्षिग्धतारके क्षिग्धाक्षिकनीनिका-रालिनि अस्मन पुरोवर्त्तिन तव मुखेन्दौ मुखरूपे चन्द्रे सित विद्यमाने अपरेण आकाशगतेन इन्दुना किम् १ नास्ति किमपि प्रयोजनम् १ अत्र पूर्वोक्तानि मुखेन्दुविशेषणानि अमृतात्म-नीत्यादीनि चन्द्रेऽपि विभक्तिविपरिणामेन योज्यानि, तत्रामृतात्मनि इत्यस्यामृतमय इति, पद्मानां द्वेष्टरि सङ्कोचनपरे, क्षिग्धतारके इत्यस्य चानुकृत्वताराह्यभार्ये इत्यर्थः ॥ १५९ ॥

उदाहरणं विक्णोति—इतीति । इह अत्रोदाहरणं इति अनेन प्रकारेण गौणेन्दु-वर्तिनो मुखरूपचन्द्रे स्थितन् गुणान् अमृतात्मत्वादीन् तत्समान् मुख्येन्दुगुणसहशान् दर्शयित्वा प्रकारय रिलप्टविशेषणद्वारा प्रकल्प्य मुख्येन्दुराकाशस्यश्चन्द्र आक्षिप्तः कैमध्येन प्रतिविद्ध इति रिलप्टान्नेपोऽयम् । रिलप्टपदन्यासेन आन्तेपः रिलप्टान्नेप इति नाम-करणवीजस् ॥ १६०॥

१. सानुकोश्चोयमाक्षेपः । २. पवर्णनात् । ३. विधिः ।

हिन्दी—अमृतसमान स्वादुसरस, कमलके देषी, चिकनी कनीनिकाओंसे युक्त इस मुखचन्द्रके रहते अन्य आकाशस्य चन्द्रमाकी क्या आवश्यकता है, आकाशस्य चन्द्रमामें भी अमृतमयता, पद्मसङ्कोचकत्व, स्नेहशील तारारूप स्रीसे युक्तत्व रूप तीनों विशेषण विभक्तिविपरिणामसे लगाये जा सकते हैं। १५९॥

इस उदाहरणमें गौणचन्द्र-मुखचन्द्रमें रहने वाले अमृतात्मत्व, पद्महेष्टृत्व, किन्धतारकत्व रूप धर्मोंको मुख्यचन्द्रवित्तं धर्म समान बताकर-विलष्ट विशेषणोपन्थास द्वारा दोनों चन्द्रींके धर्ममें समानताकी कल्पना करके-मुख्यचन्द्रमाका कैमर्थ्येन प्रतिषेध किया गया है, किंप्रयोजनं कहकर आक्षेप हुआ है, अतः यह विलष्टाक्षेप है ॥ १६० ॥

> अर्थो न संभृतः कश्चित्र विद्या काचिद्रर्जिता। न तपः सञ्जितं किञ्चिद्गतं च सकलं वयः॥१६१॥ असावनुदायाक्षेपो यस्मादनुदायोत्तरम्। अर्थार्जनादेर्व्यावृत्तिर्द्दर्शितेद्दं गतायुषा॥१६२॥

श्रमुशयाचेपं विवृणोति अर्थो नैति । कश्चित् सुवर्णादिरशों न संस्तो न संचितः, काचित विद्या पदवाक्यप्रमाणाद्यन्यतमशास्त्रज्ञानम् न श्रर्जिता, किचित् तपः कृच्छ्रसान्तप-नादिकम् न सिचतम् नानुष्ठितम्, सकलम्ब वयः जीवनं गतम् ॥ १६१ ॥

उदाहरणं सङ्गमयति असाविति । यस्मात् इह अत्रोदाहरणे अनुशयोत्तरं पश्चाता-पाद्नन्तरम् गतायुषा वृद्धेन केनचित् अर्थार्जनादेः धनविद्यातपस्सञ्चयप्रसृतेः व्याष्ट्रतिः स्वीयाऽकृतकार्यता दर्शिता व्यक्षिता, अतोऽसावनुशयाद्येपो नाम । अनुशयर्श्वक आक्षेपोऽनुशयाद्येप इति संज्ञारहस्यम् ॥ १६२ ॥

हिन्दी—न कुछ धन एकत्र किया, न विद्याध्ययन कर सका और न कुछ तपस्या ही की। इस प्रकार मेरी सारी जिन्दगी व्यर्थ चली गई॥ १६१॥

यह अनुशयाक्षेप नामक अलङ्कार है क्योंकि इस पद्यमें बूढ़ा आदमी पश्चात्ताप करनेके बाद धनादि-सञ्चयका प्रतिषेध करता है। अनुशयपूर्वंक आक्षेप अनुशयाक्षेप है यही इस नामसे व्यक्त होता है।। १६२।।

> किमयं शरदम्भोदः किं वा हंसकदम्बकम् । रुतं नूषुरसंवादि श्रयते तन्न तोयदः ॥ १६३ ॥ इत्ययं संशयाक्षेपः संशयो यन्निवर्स्यते । धर्मण हंससुलभेनास्पृष्ट्यनजातिना ॥ १६४ ॥

संशयाचेपमाह — किमयमिति । श्रयं वियति दृश्यमानः शरदम्भोदः शरत्कालिकः स्वच्छो मेघः किम् १ किंवा श्रयवा हंसकदम्बकम् हंससमूहः १ (यतः ) नृपुरसंवादि नृपुरशब्दसदृशम् कृतं शब्दः श्रूयते, तत् ततोऽयं तोयदो मेघो न भवति । पारिशेष्याद्यं हंससमूह एव, तस्यैव तादृशशब्दयुतत्वादिति भावः ॥ १६३ ॥

उदाहरणं सङ्गमयति—इतीति । इति उक्तरूपोऽयं संशयाचेपो नाम, यतोऽत्र श्रास्पृष्टचनजातिना मेघसामान्यमस्पृशता तदसंबद्धेन हंससुलभेन हंसेषु प्रतीतेन धर्मेण नृपुरसंवादिकतेन संशयो मेघोऽयं हंसनिवहो वेत्येवंरूपः सन्देहः निवस्यते दूरीकियते,

१. द्रशितयं। २. निवार्यते।

संशयस्यैकतरकोटिनिर्णयाविष्यवितत्वात्, नूपुरशब्देन हंसत्वनिर्णये संशयनिवृत्तेरव-रयंभावादिति भावः ॥ १६४ ॥

हिन्दी—क्या यह शरत समयका मेघ है या मानससे लौटने वाला हंससमूह है ? नूपुरके शब्दसे मिलता-जुलता सा शब्द सुनाई पड़ रहा है, अतः यह मेघ नहीं है ॥ १६३ ॥

यह संशयाक्षेप कहा जाता है क्योंिक इसमें मेघजातिके साथ कभी नहीं देखा जानेवाला और इंसजातिमें देखा जाने वाला नृपुरशब्दसदृश शब्द संशयको निवृत्त कर देता है ॥ १६४॥

> चित्रमाक्तान्तविश्वोऽपि विक्रमस्ते न तृष्यति । कदा वा दृश्यते तृप्तिरुदीर्णस्य द्विभुंजः ॥ १६५ ॥ अयमर्थान्तराक्षेपः प्रकान्तो यन्निवायते । विस्मयोऽर्थान्तरस्येद्व दृर्शनात्तत्सधर्मणः ॥ १६६ ॥

त्रर्थान्तराचेपमुपस्थापयति—चित्रमिति । आक्रान्तिवश्वः वशीकृतसकलसंसारः अपि ते तव विक्रमः न तृप्यति न सन्तुष्यित इति चित्रम् आश्वर्यम् । वा अथवा उदीर्णस्य दीप्तस्य हिवर्भुजो वह्नेः कदा तृष्तिः दृश्यते न कदापि वह्नेस्तृप्तिस्तथैव तव पराक्रम-स्यापीति भावः ॥ १६५ ॥

उदाहरणं योजयित अयमिति । इह पूर्वीक्तोदाहरणे तत्सधर्मणः विक्रमसमानस्य अर्थान्तरस्य उदीर्णहिविर्भुजः दर्शनात् उपस्थापनात् प्रकान्तो विस्मयः यत् निवार्यते, अतोऽयमर्थान्तराचेपो नाम ॥ १६६ ॥

हिन्दी—सारे संसारको आक्रान्त करके भी आपका पराक्रम तृप्त नहीं हो रहा है, अथवा क्या उदीप्त विद्विकी तृप्ति भो कहीं देखी गई है ॥ १६५ ॥

यह अर्थान्तराक्षेप कहा जाता है क्योंकि इसमें पराक्रमके समान तेजस्वितारूप धर्मसे युक्त प्रदीप्त पावकरूप अर्थान्तरका उपस्थापन करके प्रकृत विस्मयका आक्षेप—प्रतिषेध किया गया है ॥१६६॥

न स्तूयसे<sup>3</sup> नरेन्द्र त्वं द्दासीति कदाचन। स्वमेव मत्वा गृह्णन्ति यतस्त्वद्धनमर्थिनः॥१६७॥ इत्येवमादिराक्षेपो हेत्वाक्षेप इति स्मृतः। अनयैव दिशाऽन्यो<sup>8</sup>ऽपि विकल्पः शक्य ऊहितम्॥१६८॥

#### ( इत्याक्षेपचक्रम् )

हैत्वाचेपमुपन्यस्यति— न स्तूयस इति । हे नरेन्द्र, राजन्, त्वं दंदासीति कृत्वा कदाचन कदाचिदि न स्तूयसे न प्रशस्यसे, यतः अर्थिनो याचकास्तव धनं स्वं निज-स्वत्वास्पदम् एव मत्त्वा क्रात्वा गृह्णन्ति । एवश्च स्वं धनं गृह्णतां कुतः स्तुतिप्रवृत्तिरिति भावः ॥ १६७॥

उदाहरणं सङ्गमयति—इत्येवमिति । इति एवमादिः एतत्सदृशः श्राच्चेपः हेत्वा-च्चेपः, प्रस्तुतस्य नरेन्द्रस्तवस्य 'स्वमेव मत्वा गृह्णन्ति त्वद्धनमर्थिनः' इति हेतुमुपन्यस्य श्राच्चेपात् । पूर्वोक्ते कारणाच्चेपे कारणस्याच्चेपः, श्रत्र तु कारणेन प्रस्तुतस्यार्थान्तरस्या-

१. शास्यति । २. निवत्यते । १. श्रूयते । ४. अन्वेऽपि विकल्पाः श्रूक्यमूहितुम् ।

चेप इति द्वरीभेंदः। जनवा पूर्वदर्शितया एव दिशा पद्धत्याउन्योपि विकल्पः आचेषा-ल्हारप्रभेदः ( बुद्धिमद्भिक्षितुं शक्यः ) ॥ १६८ ॥

हिन्दी—हे नरेन्द्र, आपकी प्रशंसा दान देते रहने पर भी इसिलिये नहीं की जाती है कि याचक हुन्द आपके धनकों अपना ही धन मानकर लेते हैं। आपके धनमें याचकों को स्वत्व मालूम पड़ता है, अतः आपके दारा दान दिये जाने पर भी आपकी स्तुति नहीं की जाती है।। १६७॥

इस तरहके आक्षेप हेत्वाक्षेप कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रस्तुत नरेन्द्रस्तवका 'याचकवृन्द आपके धनको अपना धन समझके ले जाते हैं' यह हेतु बताकर प्रतिषेध—आक्षेप किया गया है। इसी प्रकार आक्षेपालक्कारके अन्य प्रभेदोंका भी बुद्धिमान् जन स्वयम् ऊह् कर लेंगे॥ १६८॥

### श्चेयः सोऽर्थान्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किञ्चन। तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः॥१६९॥

कमप्राप्तमर्थान्तरन्यासं नामाळङ्कारं लक्षयति होय इति । किञ्चन किमपि वस्तु प्रकृतम् प्रस्तुत्य उपन्यस्य, तस्य प्रस्तुतस्य साधने सोपपत्तिकतयोपपादने समर्थस्य ( श्रासंभाव्यतया सन्दिह्यमानस्य प्रकृतार्थस्य सोपपत्तिकतयोपपादने कुशलस्य ) श्रान्यस्य श्राप्रकृतस्य यः न्यासः निवेशः सोऽयमर्थान्तरन्यासो नामाळङ्कारः । कस्यापि प्रस्तुतस्य वस्तुनः पूर्वभुपन्यासे कृते ( तस्यासम्भाव्यतायां तर्कितायां ) तत्साधनसमर्थस्याप्रस्तुतस्य वस्तुन उपन्यास एवार्थान्तरन्यास इति भावः ॥ १६९ ॥

हिन्दी—िकसी प्रस्तुत वस्तुका उपन्यास करके ( उसकी अनुपपद्यमानताकी सम्भावना होने पर ) उस प्रस्तुत अर्थके साधन—उपपादनमें समर्थ अप्रस्तुत वस्तुके उपन्यासको ही अर्थान्तरन्यास नामक अलङ्कार जानना चाहिये। इस मूल लक्षणमें 'किञ्चन प्रकृतं वस्तु प्रस्तुत्य अन्यस्य अप्रकृतस्य वस्तुन उपन्यासः' ऐसा अन्वय किया जाता है, जिससे यह ध्विन निकल सकती है कि प्रस्तुतका पूर्वमें उपन्यास हो और अप्रस्तुतका बादमें, तभी अर्थान्तरन्यास होगा, परन्तु यह बात नहीं है, अप्रस्तुतका भी पूर्वोपन्यास और प्रस्तुतका पश्चादुपन्यास होने पर आचार्योन अर्थान्तरन्यास माना है, जैसे—

'प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता। अवलम्बनाय दिनमर्जुरभूत्र पतिष्यतः करसहस्रमपि॥'

यह सन्ध्यावर्णन है, उत्तरवाक्यार्थ ही प्रस्तुत है, पूर्ववाक्यार्थ उसके समर्थनके लिये है, वह अप्रस्तुत है। यदि प्रस्तुतका पूर्विनर्देश अवश्यापेक्षित होता तब इसमें अर्थान्तरन्यास कैसे माना जाता। इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्वमें या आगे, कहीं भी रहनेवाले प्रस्तुतके समर्थनके लिए अप्रस्तुतके उपन्यासको अर्थान्तरन्यास कहा जायगा। समध्य-समर्थक भावमें अर्थान्तरन्यासवादी कान्यप्रकाश-कारने समर्थ्य और समर्थक वाक्यार्थोंमें सामान्य-विशेषभाव आवश्यक माना है। उनके अनुसार कार्यकारणभावस्थलमें काव्यलिक होता है।

दण्डीने कान्यलिङ्ग अलङ्कार नहीं माना है, फलतः वह दोनों स्थलोंमें अर्थान्तरन्यास ही मानते हैं।

इस प्रसङ्गको और स्पष्ट करते हुए कान्यप्रकाशकारने हेतुके तीन प्रभेद स्वीकार किये हैं।— ज्ञापक, निष्पादक और समर्थक। ज्ञापक हेतु रहने पर अनुमानालङ्कार होता है, निष्पादक हेतु रहनेपर कान्यलङ्ग और समर्थक हेतुस्थलमें अर्थान्तरन्यास। इस प्रकार असाङ्कर्य प्रतिपादित किया गया है।

उद्योतकारने लिखा है कि अनुपपद्यमानतया संभाव्यमान अर्थके उपपादनार्थ अर्थान्तरके न्यासको अर्थान्तरन्यास कहा जाता है। दृष्टान्तमें सामान्यका सामान्यसे और विशेषका विशेषसे

समर्थंन होता है, इसमें सामान्यका विशेषसे या विशेषका सामान्यसे, यहीं दोनींमें अन्तर है। अनुमानमें व्याप्त्यादि कही जाती है, यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं होती है।

इसके रुक्षणमें प्रायः सभी आचार्य सिद्धान्ततः एकमत हैं, परन्तु उदाहरण-भेद-प्रदर्शनमें मतभेद है। कान्यप्रकाशकार ने केवरु चार भेद स्वीकार किये हैं। साहित्यदर्पणकार आठ भेद मानते हैं, इस मतभेदका कारण 'स्पष्ट है, कान्यप्रकाशकार कार्यकारणभावस्थरूमें अर्थान्तरन्यास मानते ही नहीं हैं, फरूतः ४ भेद कम होगा ही। साहित्यदर्पणकार कार्य-कारणभावमें भी अर्था-न्तरन्यास मानते हैं, अतः आठ भेद कहे हैं॥ १६९॥

विश्वन्यापी विरोषस्थः श्लेषाविद्धो विरोधवान् । अयुक्तकारी युक्तारमा युक्तायुक्तो विपर्ययः ॥१७० ॥ इत्येवमाद्यो भेदाः प्रयोगेष्वस्य श्लक्षिताः । उदाहरणमालैषां रूपभ्यक्ये निदश्यते ॥१७१॥

सामान्यतो लक्षितस्यार्थान्तरन्यासालङ्कारस्य समर्थकार्थभेदैन संभविनो भेदान् निर्दि-शिति—विश्वव्यापीति । विश्वव्यापी सर्वत्रसंभवी, विशेषस्थः क्वचन वस्तुविशेषे एव विद्यमानः, रलेषाविद्धः —रलेषो वस्तुसाम्यं तेनाविद्धो युक्तः — अविरुद्धार्थसमर्थकेन समर्थित इत्यर्थः । विरोधवान् प्रकृतविरोधो, अयुक्तकारी प्रकृत्यैवानुचितकरणशीलः, युक्तात्मा श्रौचि-त्ययुक्तः, युक्तायुक्तः युक्तोऽप्ययुक्तकारी, विपर्ययः एतद्विरुद्धोऽयुक्तोऽपि युक्तकारी ॥ १७० ॥

इत्येवमिति । इत्येवमादयः इत्यादयः श्रस्य समर्थकार्थस्य ( श्रर्थान्तरन्यासप्रभेद-करस्य ) मेदाः प्रयोगेषु महाकविप्रयोगेषु लक्षिताः प्रतीताः । एषाम् समर्थकार्थानाम् रूप-व्यक्त्ये स्वरूपस्फुटताये उदाहरणमाला उदाहरणतिः निदर्श्यते ॥ १७१ ॥

हिन्दी—इन दो श्लोकों में अर्थान्तरन्यासके प्रभेदांके आधारभूत समर्थक अर्थोक भेद गिनाये गये हैं। प्रथम श्लोकों उनके नाम हैं, जैसे—विश्वज्यागी अर्थात् सर्वत्रसंभवी, विशेषस्थ—िकसी खास वस्तुमें होनेवाला, श्लेषाविद्ध—अविश्वदार्थ—समर्थकसे युक्त, विरोधवान्—प्रकृतिवरोधी, अयुक्तकारी—प्रकृत्या अनुचितकारी, युक्तादमा—औचित्ययुक्त, युक्तायुक्त—युक्त होकर भी अयुक्तकारी, विपर्यय-अयुक्त होकर भी युक्तकारी॥ १७०॥

इस तरहके समर्थक अर्थके प्रकार (जिनके आधारपर अर्थान्तरन्यासके भेद किये जा सकते हैं) महाकविप्रयोगमें लक्षित होते हैं, उनके स्वरूपको स्फुट करनेके लिये उदाहरणमाला

मस्तुत की जा रही है।। १७१।।

### भगवन्तौ जगन्नेत्रे सूर्याचन्द्रमसाविष । पश्य गच्छत पदास्तं नियतिः केन सङ्घायते ॥ १७२ ॥

श्रयांन्तरन्यासप्रभेदेषु प्रथमं विश्वव्यापिनसुदाहरति—भगवन्ताविति । भगवन्तौ सर्वसामर्थशाळिनौ जगन्नेत्रे सकलपदार्थप्रकाशकतया जगतः संसारस्य नयनस्थानीयौ सूर्याचन्द्रससौ सूर्यखन्द्रश्वापि (का कथाऽन्येषाम् ?) ग्रस्तं गच्छत एव नियमेनास्तौ अवत इत्यधुनापि कमः, श्रस्यार्थस्यासंभाव्यतामाशङ्कय निराकरोति—नियतिरिति । नियति देवं केन लङ्कयते श्रतिकम्यते । विश्वव्यापी नामायमर्थान्तरप्रभेदः, समर्थकार्थस्य

१. विकारपेषु । २. रूपन्यक्ती । १. नियद्यते ।

विश्वव्यापित्वात्, तेन चतुर्थपादार्थेन सामान्येन पादत्रयगती विशेषार्थोऽत्र समर्थिती बोध्यः॥ १७२॥

हिन्दी—सकलसामर्थ्यशाली, संसारकी आँखोंके समान वे सूर्य और चन्द्रमा भी अस्त होते ही हैं, देखिये, भाग्यका अतिक्रम कौन कर सकता है!

इस उदाहरणमें विशेषभूत आद्यपादत्रयार्थका सामान्यभूत चतुर्थपादार्थसे समर्थन किया गया है, इस समर्थनके विना वह पादत्रयार्थ असंभव-सा लगता । इसमें चतुर्थपादोक्त समर्थक अर्थ विश्वव्यापी है—भाग्यका अनुलङ्खनीयत्व ब्रह्मासे लेकर पिपीलिकापर्यन्त समान है, अतः इसे विश्वव्यापी अर्थान्तरन्यास कहा गया है ॥ १७२ ॥

पयोमुचः परीतापं हरन्त्येवं शरीरिणाम् । नन्वात्मलाभो महतां परदुःखोपशान्तयं ॥ १७३ ॥

विशेषस्थमर्थान्तरन्यासमाह—पयोमुच इति । पयोमुचः मेघाः शरीरिणां स्थावर-जज्ञमात्मकानां प्राणिनाम् परीतापम् तपत्तुप्रमवं सन्तापं हरन्त्येव प्रपनयन्त्येव, उक्तमर्थ-मुपपत्त्या द्रहयति—निविति । महताम् श्रात्मलाभः जन्मप्रहणम् परेषां दुःखस्य उप-शान्तये प्रशमनाय, ननु निश्चितमिदम् । अत्र समर्थकार्थे महतामित्युक्तेर्न साधारणप्राणिनां किन्तु महतामेवेति विशेषस्थता, उत्तरवाक्यार्थेन सामान्येन पूर्ववाक्यार्थस्य विशेषस्य समर्थनादु विशेषस्थो नामायमर्थान्तरन्यासप्रभेदः ॥ १७३ ॥

मेघ स्थावर-जङ्गम सभी ाणियोंके ग्रीष्मकृत सन्तापको अवश्य ही दूर करता है, बड़ोंका जन्म ही दूसरोंके सन्तापको दूर करनेके लिये हुआ करता है। इस उदाहरणमें विशेषभूत प्रथम वाक्यार्थका सामान्यभूत दितीय वाक्यार्थसे समर्थन किया गया है, और समर्थकार्थ विशेषस्थ है क्योंकि उसमें 'महताम्' कहा है। अतः यह विशेषस्थ नामक अर्थान्तरन्यासका दूसरा प्रभेद हुआ है। १७३॥

उत्पादयति लोकस्य प्रीति मैलयमारुतः। नजु दाक्षिण्यसम्पन्नः सर्वस्य भवति विप्रयः॥ १७४॥

श्लेषाविद्धं नामार्थान्तरन्यासमुदाहरति—उत्पाद्यतीति । मलयमारुतः मलया-चलप्रवृत्तः पवनः लोकस्य समस्तस्य संसारस्य प्रीतिम् त्र्यानन्दम् उत्पादयित करोति, उक्तमर्थमुपपादयिति— निन्विति । ननु निश्चयेन दक्षिण्यसम्पन्नः कौशलपूर्णः सर्वस्य प्रियो भवति, त्र्यमपि मलयानिलो दाक्षिण्येन दक्षिणदिगुद्भवत्वेन सम्पन्न इति युक्तैवास्य लोक-प्रीतिजनकता । दाक्षिण्यपदं शिलप्टम्, तेन श्लेषमूलकतयोत्तरवाक्यार्थेन पूर्ववाक्यार्थस्य समर्थनातः श्लेषाविद्धौ नामायमर्थान्तरन्यासप्रभेदः ॥ १७४॥

हिन्दी—'मलयानिल लोगों के आनन्दको उत्पन्न करता है, दाक्षिण्यसम्पन्न आदमी सबका प्रिय होता है, यह निश्चित है।' यहाँ पर 'दाक्षिण्यसम्पन्न' शब्दके छेषमूलक दो अर्थ माने गये हैं, एक— कौशलयुक्त, दूसरा—दक्षिणदिशामें उत्पन्न, इसी छेषको आश्रित करके उत्तरवाक्यार्थ पूर्ववाक्यार्थका समर्थक होता है अन्य इसे छेणाविक अर्थोन्तर न्यास कहते हैं।। १९४८।।

समर्थक होता है, अतः इसे श्लेषाविद्ध अर्थान्तरन्यास कहते हैं ॥ १७४ ॥ जगदानैन्द्यत्येष मिल्रनोऽपि निशाकरः।

अनुगृह्णाति हि परान् सदोषोऽपि द्विजेश्वरः ॥ १७५॥

विरोधवन्तमर्थान्तरन्यासमुदाहरति - जर्गादेति । एषः प्रत्यक्षदश्यः मिलनः कलङ्क-युतः अपि (सदीषक्षेति ध्वन्यते ) निशाकरः चन्द्रः जगत् श्रानन्दयति प्रमोदयति,

१. हरन्त्येते । २. दक्षिण । ३. आबहति प्रियम् । ४. आहादयति ।

विकास समर्थयति अनुगृहातीति । सदोषः स्वयं देखा श्री बिनाचारोऽपि दिनेष्यरः बाह्मणश्रेष्ठः परान अन्यान् अनुगृहाति उपदेशादिना दयते । अत्र निशाकरस्यापि हिक्र राजत्वेन दिनेश्वरानुप्रहरूपेण सामान्येन विशेषस्य सदीपचन्त्रकृतकगदाहादनस्य समर्थनं कियते, तन्त्र समर्थनं सदोषत्वानुप्राहकत्वयोर्विषद्धभयोः सामानाधिकरण्यादिरोधयुक्तमिति विरोधवदर्थान्तरन्यासोऽयम् ॥ १७५ ॥

हिन्दी—यह सकलह चन्द्रमा जगत्को आनन्दित करता है, दोषपूर्ण होने पर भी दिजराज अन्योंको अनुगृहीत करता ही है। दिजेश्वर-ब्राह्मणश्रेष्ठ, चन्द्रमा भी। यहाँ सामान्य दिजेश्वरसे सदोष रहने पर भी अन्योपकाररूप सामान्य द्वारा विशेष—चन्द्रकृत जगदाह्यादन—का समर्थन किया गया है। इसमें समर्थक वाक्य सदोषत्व और अनुब्राहकत्वरूप विरुद्ध धर्मीसे युक्त है अतः इसे विरोधवान् अर्थान्तरन्यास कहते हैं॥ १७५॥

#### मधुपानकलात् कण्ठान्निर्गतोऽप्यलिनां ध्वनिः। कटुर्भवति कर्णस्य कामिनां पापमीदृशम्॥१७६॥

श्रयुक्तकारिणमर्थान्तरन्यासमुदाहरति— मधुपानेति । मधुपानेन सकरन्दास्वादनेन कलात् मधुरतां गतात् श्रळीनां श्रमराणां कण्ठात् (जातावेकवचनम् ) निर्गतोऽिष ध्वनिः शब्दः कामिनाम् विरहिकामुकानाम् कर्णस्य (श्रत्रापि जातावेकवचनम् ) कटुः व्यथको भवति, तदेतत् सामान्येन समर्थयित— पापमिति । पापम् विषयासक्तत्वम् ईदृशं सुखदवस्तु प्रत्यासत्ताविष दुःखदं भवतीति भावः । श्रत्र पापस्य दुःखप्रदत्वरूपसामान्त्र्यार्थेन श्रमरकतस्य दुःखदत्वरूपविशेषार्थस्य समर्थनात् समर्थकार्थस्य कटुत्वरूपायुक्तसंपान्दनाश्चायुक्तकार्ययमर्थान्तरन्यासः ॥ १७६ ॥

हिन्दी—मधुपान करनेसे मधुरताको प्राप्त करने वाले भ्रमरकण्ठोंसे भी निकलती हुई ध्वनि विरही कामियों को कर्णकटु लगा करती है क्योंकि पाप (विषयासंक्तत्व) ऐसा ही हुआ करता है। यहाँ पर पापका दुःखप्रदत्वरूप सामान्यसे भ्रमरध्वनिके दुःखप्रदत्वरूप विशेषका समर्थन हुआ है और समर्थकार्थ-कटुत्वरूप उपयुक्त अर्थका संपादन करता है, इसे अयुक्तकारी अर्थान्तरन्यास कहा जाता है॥ १७६॥

### थयं मम दहत्यङ्गमम्भोजदलसंस्तरः। हुताशनप्रतिनिधिर्दाहात्मा ननु युज्यते॥ १७७॥

युक्तात्मनामानमर्थान्तरन्यासमुदाहरति—अयमिति । श्रयम् मयाऽध्युष्यमाणोऽन्म्भोजदलसंस्तरः कमलपत्रनिर्मितं शयनीयम् मम वियोगिनः श्रञ्जम् शरीरावयवम् दहति स्वस्पर्शेन सन्तापयति ननु शीतलतया प्रथितानां कमलदलानां सन्तापकत्वं कथ-मित्यनुपपितं निराकरोति—द्वृतादानेति । हुताशनप्रतिनिधिः उज्ज्वलरक्ताकारतया वहेः प्रतिकृतिभूतः श्रम्भोजदलसंस्तरः दाहात्मा दाहकत्वस्वभावयुक्त इति युज्यते उच्वितमेव । यो यत्प्रतिनिधिस्स तत्कार्यकारीति लोकप्रसिद्धचाऽप्रिप्रतिनिधेः कमलदलसंस्तरस्य युक्तमेक सन्तापकत्वमिति भावः । श्रत्र हुताशनप्रतिनिधित्वह्पसामान्यार्थेन तत्प्रतिनिधिविशेषस्यान्मभोजदलसंस्तरस्याङ्गदाहकत्वे युक्तत्वं समर्थ्यत इति हुताशनप्रतिनिधेदाहकत्वस्य युक्तत्या युक्तात्माऽयमर्थान्तरस्याङ्गदाहकत्वे युक्तत्वं समर्थ्यत इति हुताशनप्रतिनिधेदाहकत्वस्य युक्तत्या युक्तात्माऽयमर्थान्तरस्यासः॥ १७७॥

हिन्दी--कमलपुष्पकी पङ्खुदियोंसे निर्मित यह शयनीय मुझे सन्तापित करता है, श्वेत-रक्तकान्तिशाली अत एव आगके प्रतिनिधिसमान लगने वाले इस कमल-शयमीयका दाइप्रदस्व उचित ही है।

यहाँ पर अग्निप्रतिनिधिसामान्यके दाह्कत्वसे अग्निप्रतिनिधिविशेष कमछदछसंस्तरका दाह-कत्व समर्थित हुआ है, और अग्निप्रतिनिधिका दाहकत्व उचित ही है, अतः यह युक्तकारी अर्थान्तरन्यास हुआ ॥ १७७ ॥

#### क्षिणोतु कामं शीतांशुः किं वसन्तो दुनोति माम् । मलिनाचरितं कर्म सुरभेर्नन्वसाम्प्रतम् ॥ १७८॥

युक्तायुक्तं नामार्थान्तरन्यासप्रभेदमाह — क्षिणोरिवति । शीतांशुश्चन्द्रमाः (मां) कामं यथेच्छम् क्षिणोतु पीडयतु, (तस्य कलक्कितया युक्तं परपीडनम्), वसन्तो मधुमासः किं कथं मां दुनीति सन्तापयति, तथाहि सुरभेः वसन्तस्य (विख्यातनामधेयस्य च तस्य) मिलनाचिरतं कलक्किलोकानुष्ठितं परपीडनरूपं कर्म श्रसाम्प्रतम् श्रयुक्तं ननु । 'मधौ कामदुधायाद्य विख्याते सुरभिर्द्धयोः' इति नानार्थरलावली । श्रत्र सामान्येन विशेष-समर्थनं स्पष्टम् । श्रत्रोत्कृष्टस्य सुरभेरपकृष्टकर्माचरणे युक्तेनायुक्ताचरणमिति युक्तायुक्तना-मायमर्थान्तरन्यासः ॥ १७८॥

हिन्दी—भले ही शीतांशु (कलङ्की होनेके कारण) मुझे पीड़ित किया करे, वसन्त मुझे क्यों सताता है, कलङ्की द्वारा किया जाने वाला सन्तापनरूप कार्य सुरिश्व वसन्त (ख्यातनामा) के लिये उपयुक्त नहीं है। वसन्त सुरिश—ख्यातनामा है, उसके लिये चन्द्रमा-कलङ्की द्वारा किया गया कार्य उचित नहीं कहा जा सकता।

यहाँ सामान्यसे विशेषका समर्थन और उत्कृष्ट सुरिभका अपकृष्ट सन्तापनरूप युक्तका अयुक्ताचरण है, अतः युक्तायुक्त नामक अर्थान्तर्न्यास हुआ ॥ १७८ ॥

#### कुमुदान्यपि दाहायं किमयं कमलाकरः। नहीनदुगृहोषूत्रेषु सूर्यगृह्यो सृदुर्भवेत्॥१७९॥ ( इत्यर्थान्तरन्यासचकम् )

यिपर्ययनामार्थान्तरन्यासमुदाहरति — कुमुदानीति । कुमुदानि चन्द्रकरिकासीनि (शीतकरिवकासितया शीतत्वेन संभावनीयानि ) श्रिप दाहाय (मम ) सन्तापाय भवन्ति, तदा श्रयं कमलाकरः पद्मवनम् (स्प्रीविकासितयाऽवश्यंभाविसन्तापकत्वस्वभावः) किम् किम् वक्तव्य इत्यर्थः । उक्तमर्थे द्रहयति — इन्दुगृह्योषु चन्द्रपक्षीयेषु कुमुदेषु उप्रेषु सन्तापकेषु सत्सु सूर्यगृह्यः सूर्यपक्षगतः कमलाकरः मृदुः शीतलः निह भवेत् । शीतलत्या संभाव्य-मानानां कुमुदानां सन्तापकत्वे उप्रत्वेन संभावितस्य कमलाकरस्योचितमेव सन्तापकस्विमिन्त्याशयः । श्रत्र सामान्येन विशेषसमर्थने समर्थ्यवाक्ये कुमुदेऽयुक्तकारिता, कमले च युक्तकारिता इति युक्तायुक्तनामायमर्थान्तरन्यासः ॥ १७९ ॥

हिन्दी — कुमुद भी जब मुझे सन्ताप देते हैं तब कमलोंकी क्या बात है, वह तो सन्ताप देंगे ही, (शीतकर) चन्द्रमाके पक्षवाले कुमुद जब उग्र—सन्तापकर हो रहे हैं तब (उष्णकर) सूर्यके पक्षवाले क्यों शीतल होने लगे ? यहाँ कुमुदमें अयुक्तकारिता और कमलमें युक्तकारिता का बर्णन है अतः यह युक्तायुक्तकारी अर्थान्तरन्यास है।

१. तापाय। २. किमक्र।

यहाँ ध्यान देना चाहिये कि जितने अर्थान्तरन्यासके उदाहरण दिये गये हैं वह सभी साधर्म्यके उदाहरणहैं, वैधर्म्यका अर्थान्तरन्यास निम्निलिखित है—

'वक्षोजकुम्भनिवहाद्दनिताजनानां ग्रीष्मर्त्तुना विनिहितं ग्रहराजपुत्री। तापं पितः स्वमहरत् तरलोभिंहस्तैरन्यं न याति हि विभृतिरपत्यमाजाम् ॥'

यहाँ सामान्यभूत—'सन्तानयुक्त जनकी सम्पत्ति दूसरोंके पास नहीं जाती है'— इस अर्थते 'यमुनाने अपने पिता सूर्यकी तापरूप सम्पत्ति ले ली' यह समर्थित होता है, यहाँ समर्थक अर्थ निषेधमुख है, अतः यह वैधम्येंण अर्थान्तरन्यास है ॥ १८९ ॥

#### शब्दोपात्ते प्रतीते वा सादृश्ये वस्तुनोर्द्वयोः। तत्र यद्भेदकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते ॥ १८०॥

राज्दोपासे इति । द्वर्शेर्वस्तुनोः उपमानोपमेययोः सादृश्ये शब्दोपासे वाचके वादिश्व्देन प्रतिपादिते तुन्यादिशब्दप्रयोगे सित लक्षणया प्रतीते, पूर्वापरपर्यालोचनया वा
प्रतीते सित, तत्र सादृश्ये यद्भेदनकथनं केनचिद्धमेविरोषेणोपमानादुपमेयस्योत्केषीय भेदप्रतिपादनं स व्यतिरेकः तत्वामालङ्कार इति लक्षणम् । स चायं व्यतिरेकः उपमेयोत्कर्षीपमानापकर्षयोद्वयोक्तपादानात् द्वयोरेकस्य वानुपादानात् चतुर्विषः । उपमानोपमेययोभेदकथनञ्च कचिन्नवादिभिः, कचिद्विरुद्धधर्मोपादानमात्रेण, कचिच्च तात्पर्यपर्यालोचनया
भवति, तत्सर्वमपि प्रदर्शयिष्यमाणोदाहरणप्रसङ्गे स्फुटोभविष्यति ॥ १८० ॥

हिन्दी—जहाँ पर उपमान और उपमेय का साइइय इवादि वाचकशब्दप्रयोगके होनेसे शब्दतः कथित हो, अथवा तुल्यादिशब्दप्रयोग होनेसे लक्षणाद्वारा प्रतीत हो, या पूर्वापर पर्यालो चनासे प्रतीत हो, वहाँ यदि भेद कहा जाय—िकसी धर्मविशेषसे उपमानापेक्षया उपमेयका उत्कर्ष बतानेके लिये अन्तर कहा जाय तक व्यतिरेक नामक अलङ्कार होता है। यह व्यतिरेक चार प्रकार का होता है। १—उपमानका अपकर्ष और उपमेयका उत्कर्ष दोनोंके उपादानमें। २—उपमानक अपकर्ष मात्रोपादानमें। ३—उपमेयके उत्कर्षमात्रोपादानमें। ४—उमयानुपादानमें।

रुथ्यक प्रभृति कुछ आचार्य उपमेयके अपकर्ष-कथनमें भी व्यतिरेक अलङ्कार स्वीकार करते हैं और उदाहरण देते हैं:—

'क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽभिवर्द्धते नित्यम् । विरम प्रसीद सुन्दरि, यौवनमनिवर्ति यातं तु॥'

यहाँ पर उपमेयभृत यौवनका उपमानभूत चन्द्रापेक्षया—चले जाने पर फिर नहीं लौटनारूप अपकर्ष बताया गया है। आचार्य दण्डीको यह व्यतिरेक स्वीकार्य नहीं था, इसीलिये इस तरहका उदाहरण नहीं दिया। मन्मटने भी उपमानापेक्षया उपमेयकी उत्कृष्टतामें ही व्यतिरेक माना है, अपकृष्टतामें नहीं।

'उपमानाचदन्यस्य न्यतिरेकः स एव सः' न्यतिरेक आधिक्यम् (कान्यप्रकाश)। सर्वाधिक चमत्कार तब उत्पन्न होता है जब हम देखते हैं कि मम्मटने उपमैयापकर्षप्रतिपादनमें न्यतिरेका- इक्कारवादी रुय्यकके ही उपमेयापकर्षन्यतिरेकोद्राहरण—'क्षीणः क्षीणोऽपि शशी' इसी स्रोकको उपमेयाधिक्यका उदाहरण सिद्ध किया है, उनका वक्तव्य यों है:—

'क्षीणः क्षीणोऽपि' इत्यादाबुपमानस्योपमेयादाधिक्यमिति केनचिदुक्तं, तदयुक्तमत्र यौवनगता-

स्थैर्याधिक्यं हि विविक्षतम्'।

१ उच्यते।

ध्यान देनेकी बात है कि रुय्यकप्रभृतिने योवनकी अस्थिरताको अपकर्ष-न्यूनता समझा है और उसी अनिवित्तता-अस्थिरताको मन्मटने उसकी अधिकता मानो है, यह तो विवक्षा है—'योवन-गतास्थैर्याधिक्यं हि विविक्षितस्' यहाँ जगन्नाथने भी मन्मटका साथ दिया है। व्यतिरेकमें स्पष्टतया भेदकथन अपेक्षित है, अत्रष्व—'मुखमिव चन्द्रः' इस प्रतीपोदाहरणमें मुखमें उपमानीकरणप्रयुक्त आधिक्यके गन्यमान होनेपर भी व्यतिरेक नहीं माना जाता है, वहाँ खासकरके भेदबोधक कोई शब्द नहीं है, यहाँ इन दोनों अलक्कारोंमें अन्तर समझना चाहिये॥ १८०॥

### धैर्यलावण्यगौम्भीर्यप्रमुखैस्त्वमुदन्वतः । गुणैस्तुल्योऽस्ति भेदस्तु वपुषैनेददोन ते ॥ १८१ ॥

व्यतिरेकमुदाहरति—धैर्येति । धैर्ये धृतिः श्रचाञ्चल्यं च, लावण्यं सौन्द्ये लवण-मयत्वं च, गाम्भीर्थम् गूढाभिप्रायशालित्वं दुरवगाहत्वं च, एतत्प्रमुखैः एतदादिभिः गुणैः त्वम् उदन्वतः समुद्रस्य तुल्यः समानोऽसि, भेदस्तु पार्थक्यं तु ईदशेन मनोहरकरचरणादि-शालिना वपुषा एव । धैर्ये गाम्भीयं लावण्यं च यद्यपि तव सागरे च तुल्यं परं तव वपुर्म-नोद्वरं तच्च तथा समुद्रस्येति वपुर्मात्रकृतं पार्थक्यमिति भावः ॥ १८१ ॥

हिन्दी—धीरता, लावण्य और गम्भीरता आदि गुर्णोमें आप सागरके समान ही हैं, यदि भेद है तो केवल आपके इस प्रत्यक्षदृदय शरीरमें ही। यहाँ पर धेर्य—समुद्रमें धीरता और वर्णनीय राजामें अच्छलता, लावण्य—राजामें सौन्दर्य और सागरमें खारापन, गम्भीरता-राजामें गूँढाशयत्व

और सागरमें अगाधता यह रलेपसे समझा जाता है ॥ १८१ ॥

# इत्येकव्यतिरेकोऽयं धर्मेणैकत्रवर्त्तिना । प्रतीतिविषयप्राप्तेभेंदस्योभयवर्त्तिनः ॥ १८२ ॥

उदाहरणमुपपादयति— इत्येकेति । एकत्र उपमेयमात्रे वर्तिना स्थितेन धर्मेण सुन्दरवपुःशालित्वेन अभयवित्तनः उपमानोपमेयावगाहिनः ( प्रतियोगित्वानयोगित्वाभ्यामु-भयस्पृशः ) भेदस्य वैधर्म्यस्य प्रतीतिविषयप्राप्तेः प्रतीयमानत्वात् हेतोः स्रयम् पूर्वोक्तस्वरूपः एकव्यतिरेकः । स्रयमाश्यः— स्रजीदाहरणे एकत्रोपमेये स्थितेन सुन्दरवपुष्ट्वेन धर्मेण उपमानोपमययोर्द्वयोरिप भेदः प्रतीतिमवगाहत इत्ययमेकव्यतिरेको नामालङ्कार इति ॥१८२॥

हिन्दी—उक्त उदाहरणमें उपमेयभूत राजामात्रमें वर्त्तमान सुन्दरशरीरशालित्वरूप धर्मसे उपमान सागर और उपमेय राजाका नेद प्रतीत होता है, अतः इसे एकव्यतिरेक नामक व्यतिरेक-प्रभेद कहा जाता है। १८२॥

अभिन्नवेली गम्भीरावम्बुराशिर्भवानिष । असावञ्जनसङ्काशस्त्वं तु चामीकरद्युतिः ॥ १८३॥

उभयन्यतिरेकमुदाहरति— अभिन्नति । अम्बुराशिः सागरः भवांश्व उभौ द्वौ अपि अभिन्नवेलौ सागरोऽप्यनतिकान्ततीरः भवानपि अनुक्षित्वतमर्यादः, उभावपि गम्भीरौ— सागरोऽगाधः भवानपि गूढाभिप्रायः, तिद्दियं सत्यपि युवयोः साम्ये अम्बुराशिः नीलाभज-लत्वादज्ञनसङ्काशः कज्जलमिलनः, त्वं पुनश्चामीकरयुतिः सुवर्णवर्णः ॥ १८३ ॥

हिन्दी—आप दोनों —सागर और आप गम्भीर हैं (सागर अगाध है आप गूडाभिप्राय हैं), आप दोनों ही अभिन्नवेल हैं (सागरने वेला—तटका अतिक्रमण नहीं किया है आपने वेला—

१. माहात्म्य । २. तुल्योपि । ३. प्रतीत । ४. च्छविः ।

मर्यादाका छन्न नहीं किया है)। इस प्रकार दोनों समान हैं परन्तु भेद यह है कि आप सुवर्ण-वर्ण हैं और सागर नीलजलशाली होनेसे अजनपुज-सा है॥ १८३॥

#### उभयब्यतिरेकोऽयमुभयोर्भेदकौ गुणौ। काष्ण्यं पिशङ्गता चोमौ यत् पूर्यण्दर्शिताविद्द ॥ १८४॥

उभयेति । त्र्यम् उदाहृतः उभयन्यतिरेको नाम, यत् यस्मात् इह उभयोः उपमा-नोपमेययोः भेदकौ इतरव्यावर्तकौ गुणौ उभौ काष्ण्य पिशक्तता च कृष्णत्वपीतवर्णत्वरूपौ पृथक् दर्शितौ ॥ १८४ ॥

हिन्दी-यह उभयव्यतिरेक है क्योंकि इसमें उपमान और उफ्मेय-समुद्र और वर्णनीय राजा

दोनोंके मेदक गुण क्रमशः कालापन और पिशक्ता अलग-अलग बताये गये हैं ॥ १८४ ॥

त्वं समुद्रश्च दुर्वारौ महासस्वौ सतेजसौ। अयं तु युषयोभॅदः स जडात्मा पटुर्भवान् ॥ १८५॥ स एवं श्लेषद्भपत्वात् सश्लेष इति गृह्यताम्। साक्षेपश्च सहेतुश्च दश्येते तद्गि द्वयम्॥ १८६॥

सरलेषव्यतिरेकमाह — त्वं समुद्रश्चेति । त्वं समुद्रश्च दुर्वारी, त्वं दुर्वारी रोद्धुमराक्यः श्रपराजेयः, समुद्रश्च दुर्वाः दुष्टमनास्वाद्यं वाः वारि यस्य तादशः, त्वं महासत्त्वः सामध्यातिशययुक्तः, समुद्रश्च महद्भिः सत्त्वेस्तिमिङ्गिलप्रभृतिभिर्युतः, त्वं सतेजाः तेजस्वी, समुद्रश्च
तेजसा वडवानलेन सहितः, तदेवमुभाविष समानी, श्चयं तु युवयोर्भेदः पार्थक्यं यत् सः
सागरी जडात्मा जलमयः, भवान् पद्धः चतुरः, श्चन्यधर्माणां शिलप्टपदोपस्थापितानां
साम्येऽपि जडात्मत्वपाटवाभ्यां भेदः॥ १८५॥

स एष इति । स एषः उपरिदर्शितो व्यतिरेकः श्लेषरूपत्वात् जडात्मा पटुः इति शिलप्टपदेन वैधर्म्यप्रकाशनात् सश्लेषो नाम व्यतिरेकप्रभेद इति गृह्यताम् द्वायताम् ।

श्रन्यदिष भेदद्वयमाह — साक्षेप इति । श्राचेषो विरुद्धधर्मोपन्यासेन सादृश्यप्रति-वेधः, सहेतुः –हेतुः पश्चम्यन्तपद्रूपस्तत्कृतः, तदिष साचेषसहेतुरूपं भेदद्वयं दश्येत उदा-हियते ॥ १८६ ॥

हिन्दी—आप और सागर दोनों दुर्बार—अपराजेय एवं खारे पानीसे युक्त, महासत्त्व—अति-बलशाली एवं बड़े-बड़े प्राणियोंसे पूर्ण, सतेजस—तेजस्वी एवं बड़वानलरूप तेजसे युक्त हैं, आप दोनोंमें-समुद्र और आपमें—भेद इतना ही है कि वह सागर जड़ात्मा-जलमय (मूर्ख) है, आप

पद-चतुर हैं ॥ १८५ ॥

यह इलेष्व्यितिरेक है क्योंिक इसमें 'स जडात्मा पद्धभेवान्' इससे इलेषद्वारा वैधर्म्यप्रितिपादन किया गया है। साधारण धर्मवाचक दुर्वारादिपदमें इलेष है इसने इसे इलेष्व्यितरेक नहीं कहा जा सकता, क्योंिक उन विशेषणोंसे तो साहृ इयवोध होता है, वैधर्म्यप्रितिपादनमें उनका कुछ उपयोग नहीं होता। इस वैधर्म्यचमत्कृतिप्रधान व्यितरेकालङ्कारमें वैधर्म्यस्च विशेषणोंके दिलष्ट होनेपर ही इलेष्वयितरेक मानना उचित है, यदि साधर्म्योपपादक विशेषणोंमें इलेष् होनेपर भी इलेप्यतिरेक मानने लगेंगे तब तो सभी व्यितरेकप्रभेदोंको इलेप्यतिरेक कहना पड़ेगा। इस प्रकार इलेष्वयितरेकका उदाहरण दिया गया। साक्षेप और सहेतु व्यितरेकोंक भी उदाहरण दियो जा रहे हैं। साक्षेप-

१. पृथक्त्वेन दिशतौ । २. इयता । ३. एव । ४. दृहयते ।

व्यतिरेक वह है जिसमें आक्षेप-विरुद्धधर्मोपन्याससे सादृश्यप्रतिवेध होता हो और सहेतुव्यतिरेक वह है जिसमें पञ्चम्यन्त पदरूप हेतुसे वैधम्यप्रकाश कराके सादृश्यप्रतिवेध होता हो ॥ १८६ ॥

#### स्थितिमानि धीरोऽपि रत्नानामाकरोऽपि सन्। तव कक्षां न यात्येव मिलनो मकरात्वयः॥१८७॥

साचेपव्यतिरेकसुदाहरति — स्थितिमान श्रमुजिमतमर्थादः श्रापि, धीरः प्रशान्तः श्रापि, रत्नानाम् मणीनाम् श्राकरः उत्पत्तिस्थानम् सन्नपि भवन्नपि मकरालगः सागरः मिलनः नीलजलतया श्याम इति हेतोः तव कक्षाम् तुलनां नैव याति । श्रजोपमान-क्सृतसमुद्रगतेन मालिन्यरूपधर्मेण नृपसादृश्याचेपः, तेन नृपस्योत्कर्ष इति साचेपव्यति-रेकोऽयम् ॥ १८७॥

हिन्दी—मकरालय स्थितिमान्-मर्यादायुक्त है, धीर—प्रश्चान्त है, रलोंकी खान है, फिरभी मिलन —नीलाभजलयुक्त होनेसे आपकी तुलना नहीं कर सकता है, यहाँ पर उपमानभूत समुद्रगत मालिन्य रूप धर्मसे नृपसाट्रयप्रतिषेध होता है और उससे नृपका उत्कर्ष सिद्ध होता है, अतः इसे साक्षेप—सप्रतिषेध—न्यतिरेक कहा गया है ॥ १८७ ॥

# वहन्नपि महीं कृत्स्नां सदौत्तद्वीपसागराम्। भक्तृभावाद्भुजङ्गानां दोषस्त्वत्तो निकृष्यते॥१८८॥

सहेतुन्यतिरेकमुदाहरति — बहुन्नपीति । शैनैः पर्वतैः द्वीपैः जम्बूद्वीपादिपदाभिलप्यैः भूखण्डैः सागरैः समुद्रेश्च सहिताम् सशैन्द्वीपसागराम् कृत्साम् सकलां महीं पृथिवीं वहन् शिरसा धारयन्ति शेषः शेषनागः त्वतः त्वदपेक्षया निकृष्यते अपकृष्टः सिद्ध्यति, तत्र हेतुमाह — अन्तृ भावादिति । भुजन्नानां सर्पाणां जाराणाध भर्तृभावात् स्वामित्वात् इति । शेषः सर्वथा त्वत्सादृश्याद्दः सन्नि भुजन्ननायकत्वात् त्वदपेक्षया निकृष्टत्वं यातीत्वर्थः । अत्र पश्चम्यन्तहेतुपस्थाप्यस्य धर्मस्य भुजन्नपतित्व( जारपतित्व )हपस्योपमानापकप्रहेतुत्वात् हेतुन्यतिरेकोऽयम् ॥ १८८ ॥

हिन्दी—पर्वत, द्वीप एवं समुद्रोंसे सहित इस समस्त पृथ्वीका वहन करता हुआ भी दोषनाग आपसे निकृष्ट है न्योंकि वह भुजकों (सपों, जारों) का नायक है, इसमें पश्चम्यन्त पदसे उपस्था-पित जारपतित्वरूप हेतु उपमानके अपकर्षको बताता है, अतः इसे हेतुन्यतिरेक कहते हैं ॥ १८८ ॥

### राष्ट्रीपादानसाहश्यब्यतिरेकोऽयमीहराः । प्रतीयमानसाहश्योऽप्यस्ति सोऽप्यभिघीयते ॥ १८९॥

साब्दोपादानेति । व्यतिरेकलक्षणनिरूपणावसरे—'शब्दोपाने प्रतीते वा साइश्ये' इत्युक्तं, तेन शब्दोपात्तसाइस्यव्यतिरेकः प्रतीयमानसाइस्यव्यतिरेकश्चेति व्यतिरेकस्य भेदद्वयं पुरः स्फुरति, तयोः श्रयमीदशः सम्प्रति यावदुदाहृतः शब्दोपादानसाइस्यः शब्दोपात्त-साइस्यव्यतिरेकः, स चोक्त एव, प्रतीयमानसाइस्यव्यतिरेको नाम प्रभेदोऽपि श्राह्ति, सोऽप्यभिधीयतेऽनुपदमेवोद्यते इत्यर्थः ॥ १८९ ॥

हिन्दी—व्यतिरेकके लक्षणमें कहा था कि जहाँपर शब्दोपात्तसाट्टस्य या प्रतीतसाट्टस्य रहनेपर भेदकथन हो उसे व्यतिरेक कहते हैं, फलतः शब्दोपात्तसाट्टस्यव्यतिरेक, प्रतीयमान--

१. कक्ष्यां। २. अनुविधीय ।

साइइयव्यितरेक यह दो व्यितिरेकभेद हुए, उनमें शब्दोपात्तसाइइयव्यितरेक इस तरहका है (जो कहा गया), प्रतीयमान साइइयव्यितरेकके उदाहरणादि बताये जा रहे हैं ॥ १८९ ॥

### त्वन्मुखं कमलं चेति द्वयोरप्यनयोर्भिदा । कमलं जलसंरोहि त्वन्मुखं त्वदुपाश्रयम् ॥ १९० ॥

प्रतीयमानसादृश्यव्यतिरेक्षमुदाहरति—त्वन्मुखिमिति । त्वन्मुखं कमर्लं चेति अनयो-र्द्वयोरिप भिदा भेदः अयमेव यत्—कमलं जलसंरोहि पानीयप्रभवम् , त्वन्मुखं त्वदुपाश्रयम् त्वदाधारम् । श्रत्र जलं कमलस्याधारः भुखस्य च त्वम् इति विभिन्नाधारतया कविप्रसिद्धि-गतं कमलमुखयोः सादृश्यं निरस्यते, समानधर्मानुपादानात् प्रतीयमानमत्र सादृश्यमिति बोध्यम् ॥ १९०॥

हिन्दी—तुम्हारे मुख तथा कमलमें केवल यही अन्तर है कि तुम्हारे मुखके आश्रय हम हो, और कमल पानीमें पैदा हुआ है, उसका आश्रय पानी है। यहाँपर आश्रयभेद बताकर मुखन्तथा कमलके साहश्यका प्रतिषेध किया गया है। समान धर्मके अनुपादानसे इसे प्रतीयमान साहश्य कहा गया है। १९०॥

### अभूविलासमस्पृष्ट'मदरागं मृगेक्षणम् । इदं तु नयनद्वन्द्वं तव तद्गुणभूषितम् ॥ १९१ ॥

प्रतीयमानसादरयभ्यतिरेकस्यापरमुदाहरणमाह — अभूविलासमिति । मृगेक्षणम् हरिणनेत्रम् अभूविलासम् भूविलासानभिज्ञम्, अस्पृष्टमदरागं मदिरापानोपजातरिक्तमर-हितझ, तव त्विदं पुरो दरयमानं नयनद्वन्द्वम् तद्गुणभूषितम् ताभ्यां भूविलासमदरागनाम-काम्यां गुणाभ्यां भूषितं युक्तम् अस्तीति शेषः ।

पूर्वीदाहरणे समानधर्मीनुपादानमत्र त विरुद्धधर्मीपादानमिति भेदः॥ १९१॥

हिन्दी—हरिणोंके नयन भ्रविलाससे अपरिचित तथा मिदरापानोपजात रक्ततासे रहित हुआ करते हैं- परन्तु आपकी यह आँखें उन गुणोंके—भ्रविलासपरिचय और मिदरापानजन्य रक्ततासे भ्रित हैं॥ १९१॥

### पूर्वस्मिन् भेदमात्रोक्तिरस्मिन्नाधिक्यदर्शनम् । सददान्यतिरेकश्च पुनरन्यः प्रदृश्यते ॥ १९२ ॥

उदाहरणहयदानमुपपादयति — पूर्विस्मिन्निति । पूर्विस्मिन् प्रथममुदाहते — 'त्वन्मुखं क्मलक्षं' त्यायुदाहरणे भेदमात्रोक्तिः उपमानोपमेययोः कमलमुखयोर्भेदकस्याधारभिन्नता-रूपस्य धर्ममात्रस्योक्तिः, नतु उत्कर्षस्यापकर्षस्य बोक्तिः, श्रास्मन्ननन्तरोक्तं तुदाहरणे-'श्रश्रूविलास'मित्यत्र श्राधिक्यस्योपमानोपमेययोर्निकर्षोत्कर्षरूपस्य दर्शनम्, श्रत्रेदं बोध्यम्, भेदो द्विधा भवति — विरुद्धधर्माध्यासेन कारणभेदेन च, तत्र पूर्वोदाहरणे कारणभेदकृतो भेदः, श्रत्र च विरुद्धधर्माध्यास इति । श्रन्यक्ष प्रोक्तद्वितयविलक्षणः सहश्च्यतिरेकः प्रदश्यते उदाहियते ॥ १९२ ॥

हिन्दी—'त्वन्मुखं कमलं च' इस प्रथम उदाहरणमें भेदमात्र—उपमान-उपमेयभूत कमल और मुखमें भेद करने वाले आधारभेद रूप धर्ममात्रकी उक्ति है, उत्कर्षापकर्षकी उक्ति नहीं है, 'अअ्विलासम्' इस उदाहरणमें आधिक्य—उपमान-उपमेयके निक्कष्टत्व-उत्कृष्टत्वका कथन है। यहाँ यह जानना है कि भेदके दो प्रकार भगवान् शङ्कराचार्यने वताये हैं—विरुद्धधर्माध्यास और कारणभेद, उनमें पूर्वोदाहरणमें कारणभेदकृत भेद है, और इस दूसरेमें विरुद्धधर्माध्यासकृत भेद है। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये आचार्य दण्डीने प्रतीयमान सादृक्यव्यितरेकके दो उदाहरण दिये हैं। १९२॥

### त्वन्मुखं पुण्डरीकं च फुल्ले सुरभिगन्धिनी। अमद्भमरमम्भोजं लोलनैत्रं मुखं तुर ते॥ १९३॥

सदशब्यितिनेकश्च पुनरन्यः प्रदर्श्यत इति प्रतिज्ञातं, तत्र शाब्दं सदशव्यितिरेकमुदा-हरति—त्वन्मुखमिति । त्वन्मुखं कमलश्च फुल्ले विकसिते, एकत्र विकासः स्मित-शोभिताऽन्यत्र दलविदलनम् , तथा सुरभिगन्धिनी घ्राणतर्पणगन्धयुते । अत्र फुल्लत्व-सुरभिगन्धित्वयोः साधारण्येन सादश्यं शाब्दम् । व्यतिरेकमाह— अमिदिति । अम्भोजं कमलम् अमद्अमरम् , ते तव मुखं तु लोलनेत्रं विलासचपलनयनयुतम् । अत्र सदशास्या-मेव अमरनयनाभ्यां मुखकमलयोऽर्यतिरेकः प्रकाश्यते इति सदशव्यितिरेकोऽयम् ॥ १९३ ॥

हिन्दी—तुम्हारा मुख और कमल विकसित तथा सुगन्धिपूर्ण हैं, अन्तर इतना ही है कि तुम्हारा नुख चन्नल नयनपुक्त है और कमल चपलभ्रमरयुक्त है। इसमें फुल्लल्व सुरिभगन्धत्व मुख तथा कमलमें समान है अतः सादृश्य शाब्द है। यहाँ समानभूत भ्रमर नयनसे ही कमल और मुखनें भेद किया गया है इसीसे इसे सदृश्व्यतिरेक कहा गया है॥ १९३॥

### चन्द्रोऽयमम्बरोत्तंसो हंसोऽयं तोयभूषणम्। नभो नक्षत्रमालादमुत्फुल्लकुमुदं पयः॥ १९४॥

त्रार्थं सदशव्यतिरेकमुदाहरति — चन्द्रोऽयमिति। श्रयं चन्द्रः श्रम्बरोत्तंसः श्राकाश-भूषणम्, श्रयं हंसः तोयभूषणम् जलाशयशोभासम्पादकः। इदं नभो व्योम नक्षत्रमालि तारागणमण्डितम् इदं पयः उत्फुल्लकुमुदं विकसितकुसुमसनाथम्। श्रत्र चन्द्रहंसयो-राकाशपयसोश्चोपमानोपमेयभूतयोः सादश्यमार्थामिति सदशव्यतिरेकोऽयमार्थः॥ १९४॥

हिन्दी—यह चन्द्रमा आकाशका अलङ्कार है, यह इंस जलाशयका भूषण है। आकाश तारागणसे मण्डित है और जल विकसित कुमुदपुष्पसे भूषित है। इस उदाहरणमें इस चन्द्रमा और जल-आकाशरूप उपमेय और उपमानका सादृश्य आर्थ है अतः यह आर्थ सदृशन्यतिरेक हुआ।।१९४॥

## प्रतीयमानशौक्र्यांदिसाम्ययोर्वियद्म्भसोः । कृतःप्रतीतशुद्धयोश्चभेदोऽस्मिश्चन्द्रहंसयोः ॥ १९५॥

पूर्वोक्तमुदाहरणद्वयं स्पष्टयति प्रतीयमानैति । श्रत्र 'चन्द्रोऽय'मिस्यादिपूर्वश्लोके प्रतीयमानम् वाचकशब्दाभावेन वर्णनानुरोधवशात् कथिबदुन्नीयमानम् शौक्ल्यादि शुक्क-त्विनमलत्वादि तेन साम्यं ययोस्तादशयोवियदम्भसोः, प्रतीतशुद्धयोः ख्यातधावल्ययोधन्द्र-हंसयोथ भेदः कृतः प्रथमस्थले श्रम्बरतोयाभ्याम् , श्रपरत्र च नक्षत्रकुमुदाभ्यां सादृश्य-निषेधः कृतः ॥ १९५॥

हिन्दी— 'चन्द्रोऽयमम्बरोत्तंसः' इस पूर्वोक्त उदाहरणमें आकाश-जलका, एवं चन्द्र-इंसका व्यतिरेक है, उसमें आकाश-जलका साम्य शुक्रत्व निर्मलत्वादि शब्दप्रतिपाद्य नहीं है कल्पनीय

१. लोलदृष्टि । २. च । ३. इदमुत्कुमुदं । ४. सीक्ष्म्यादि । ५. इंसचन्द्रयोः ।

है, िकन्तु चन्द्रमा और हंसका साम्य प्रतात है—धवलतया साम्य सर्वविदित है। इन दोनों स्थानोंमें प्रथममें अम्वर-तोयसे और दितीय में नक्षन्न-कुमुदसे साहश्यनिषेध हुआ है, उनका साइश्य स्फुट है अतः यह सहज्ञन्यतिरेक ही है। १९५॥

### पूर्वत्र शब्दवत् साम्यमुभयत्रापि भेदकम् । भृक्तनेत्रादितुर्यं तत् सदशब्यतिरेकता ॥ १९६ ॥

पूर्वत्र 'त्वन्मुखं पुण्डरीकं च' इति पूर्वोक्तोदाहरणे शब्दवत् समानधर्मवाचकशब्दो-पस्थापितं साम्यं फुल्लत्वादि त्रास्ति ।

उभयत्र शब्दोगात्तप्रतीयमानसादृश्योदाहरगद्वये — भेदकं वैधर्म्यप्रतिपादकम् मृज्ञ-नेत्रादि (श्रम्बरतोयनक्षत्रकृमुदानि चादिपद्बोध्यानि) तुल्यम् समानम् (भिन्नशब्द-प्रतिपादनेन भिन्नत्वावभासेऽपि वस्तुत एकस्वरूपम्) तत् श्रस्य उदाहरणद्वयस्यापि सद्द-शब्यतिरेकता बोध्या ॥ १९६ ॥

हिन्दी—'त्वन्मुखं पुण्डरोकं च' इस पूर्वोक्त उदाहरणमें साम्य फुल्ल्लादि शब्दवत् समान-धर्मवाचक शब्दोपस्थापित है।

शब्दोपात्त सादृश्यव्यतिरेक और प्रतीयमान सादृश्यव्यतिरेक नामक प्रमेदोंके पूर्वोक्त दोनों उदाहरणों में नेदक — वैधर्म्यप्रतिपादक मृङ्गनेत्र अम्बरतीय नक्षत्रकुमुद समान हैं — भिन्नशब्दद्वारा कहे जानेपर भिन्न भले लगते हों किन्तु उनमें समता ही है, अतः दोनों ही उदाहरणोंमें सहश्रव्यतिरेक है। १९६॥

अरत्नालोकसंहार्यमहाँ यं सूर्यरिश्मिभः।
हृष्टिरोधकरं यूनां यौवनप्रभवं तमः॥१९६॥
संज्ञानिब्यतिरेकोऽयं तमोज्ञातेरिद्न्तमः।
हिप्टरोधितया तुल्यं भिन्नमन्यैरदिशं यत्॥१९८॥
(इति ब्यतिरेकचक्रम्)

सजातिव्यतिरेकमाह — अरत्नालोकिति । रत्नालोकैः मणिकिरणैः संहार्यम् अपनेयं न भवतित्यरत्नालोकसंहार्यम् , सूर्यरिष्मभिः सूर्यकिरणैः ( अपि ) अहार्यम् अविनाश्यम् , यूनां युवजनानाम् दृष्टिरोधकरं कर्त्तव्यदर्शनशिक्तिहरम् यौवनप्रभवं तमो भवतीति शेषः, यौवनोत्पन्नेन तमसा अन्धकारेण मोहेन युवानो विवेकविधुराः क्रियन्ते, तेषां च तत्तमो न रत्नप्रमाभिद्रितिकर्तुं शक्यं न सूर्यरिष्मभिरपनेयं भवतीति भावः । अत्र यौवनतमो- उन्धकारयोद्देष्टिरोधकत्वं साम्यम् । तञ्च शाब्दम् । उपमेयमात्रगतं रत्निकरणाद्यनाश्यत्वं च भेदकम् ॥ १६७ ॥

उदाहरणं सङ्गमयति—सजातिव्यतिरेक इति । यतः दृष्टिरोधितया दृक्शिक्तप्रति-बन्धकतया इदं यौवनप्रभवं तमः तमोजातेः तुल्यम् समम् , तत् तमः श्रन्यैररत्नालोक-संद्वार्यत्वादिशिधमः भिन्नम् उत्कर्षवत् श्रद्शि निबद्धमतोऽयं सजातिव्यतिरेको नाम ॥१९८॥

हिन्दी—युवर्कोकी सदसद्विवेक बुद्धिरूप दृष्टिको इर लेनेवाला यौवनमें प्रकट होनेवाला तम मोइ-अन्धकार न रत्नकी प्रभासे दूर होता है, न सूर्यकी किरणेंसे नष्ट होता है।। १९७॥

१. अवार्यं । २. स्वजाति ।

दुक्शक्तिप्रतिबन्धकतया यह यौवनप्रभव तम तमोजाति के समान है, उसे ही अरत्नालोक संहार्यत्वादि धर्मोंसे उत्कृष्ट दिखलाया गया है, अतः यह संजातिक्यतिरेक है।। १९८।।

#### प्रसिद्धिहेतुन्यावृत्त्या यत् किञ्चित् कारणान्तरम् । यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना ॥ १९९ ॥

कमप्राप्तं विभावनालङ्कारं लक्षयित — प्रसिद्धित । प्रसिद्धस्य लोकविदितस्य हेतोः कारणस्य व्यावृत्त्या श्रभावप्रदर्शनेन यितकि चित्र किमिप किविकल्पितं कारणान्तरं विभाव्यं फलान्यथानुपपत्त्या मन्तव्यं तत् , स्वाभाविकत्वं कस्यापि कारणस्याननुसन्धाने सित कार्यस्य स्वभावसिद्धत्वं वा विभाव्यं सा विभावना नामालङ्कारः ॥ १९९ ॥

हिन्दी—जहाँ पर प्रसिद्ध कारणका अभाव बताकर कुछ कविकल्पित कारणका अनुसन्धान किया जाय, अथवा किसी भी कारणके नहीं ज्ञायमान होनेसे कार्यके स्वाभाविक खका अन्दाज किया जाय, उसे विभावना नामक अलङ्कार कहा जाता है। प्रसिद्ध हेतुके अभावको बताकर अप्रसिद्ध कविकल्पित कारणान्तर अथवा सर्वथा कारणाभावमें कार्यके स्वामाविक त्व की भावना ही विभावना है, इस तरहकी परिभाषामें विभावना पदका भी सामजस्य रहता है। कान्यप्रकाशकार तथा उनके अनुयायियोंने—'कियायाः प्रतिषेधेऽपि फलन्यक्तिविभावना' यह लक्षण कहा है, इस तरहके लक्षणमें विभावना पदका सामजस्य नहीं है। १९९॥

#### अपीतक्षीवकादम्बमसंमृष्टामलाम्बरम् । अप्रसादितशुद्धाम्बु जगदासीन्मनोहरम् ॥ २००॥

कारणान्तरविभावनामाह अपीतेति । अपीताः अकृतमयपाना अपि क्षीबाः मत्ताः कादम्बा हंसा यत्र तादशम् , असंमृष्टम् अप्रक्षालितम् अपि अमलम् निरन्नतया स्वच्छम् अम्बरम् यत्र तादशम् , अपि च अप्रसादितम् कतकादिनिर्मलीकरणद्रव्यद्वारा अशोः धितम् अपि शुद्धम् अम्बु जलं यत्र तादशम् जगत् मनोहरम् आसीत् । अत्र कादम्बक्षी-बत्वाम्बरामलत्वजलप्रसादितत्वानां मयपानसम्माजनप्रसादनानि प्रसिद्धानि कारणानि, तानि नवा व्यावर्त्तितानि, तेषामभावेऽपि तादशफलोत्पत्तिः किमपि कारणमपेचेतेव, तद्विभावनाच शरदूपं कारणान्तरं कल्पयति विभावयति, तच्च विभाव्यमानं शरदूपं कारणमन्त्रार्थमेव शब्दानिवेदितत्वात् ॥ २००॥

हिन्दी—जिसमें विना मद्यपान किये ही हंसगण मत्त हो रहे हैं, जिसमें विना साफ किये ही आकाश स्वच्छ हो रहा है और जिसमें निर्माली आदि साफ करनेवाली वस्तुयें डालकर स्वच्छ नहीं करने पर भी पानी शुद्ध हो रहा है, ऐसा (शरत्कालिक) जगत् मनोहर हो रहा था।

इस उदाहरणमें मत्तता, निर्मलता और शुद्धताके कारण मचपान, संमार्जन और प्रसादनके अभावमें भी उन कार्योकी उत्पत्ति होती है, कार्य कारण तो होना चाहिये, अतः शरत रूप कारण की विभावना-कल्पना की जाती है, यही कारण है कि इसे विभावनाऽलंकार कहा जाता है ॥२००॥

#### अनञ्जितासिता दृष्टिर्भूरनावर्जिता नता । 'अरञ्जितोऽरुणश्चायमधरस्तव सुन्दरि ॥ २०१ ॥

उदाहरणान्तरमाह — अनिञ्जतिति । हे सुन्दरि, तब दृष्टिः अनिञ्जता अनाकित-कज्जला अपि असिता श्यामा, तब भूः अनावर्जिता अनाकृष्टा अपि नता वकीभूता,

१. अर्जितारुणः।

तव अयम् अधरश्च अरिक्षतः रक्षनद्रव्येणारक्तोकृतोऽपि अरुणः रक्तकान्तिः, सर्वत्रास्तीति-पदमध्याहृत्यान्वयः । अत्रासितत्वनतत्वरूपाणि कार्याणि अक्षनावर्जनरक्षनस्वरूपैः प्रसिद्धैः हेतुभिर्विना दर्शितानि, स्वाभाविकत्वं व्यक्षयन्ति ॥ २०१॥

हिन्दी—हे सुन्दरि, काजल नहीं लगानेपर भी तुम्हारी आँखें काली हैं, आकृष्ट नहीं होने पर भी तुम्हारी श्रुकुटियाँ नत हैं और विना रंगे भी यह तुम्हारा अधर रक्तवर्ण है।

इस उदाहरणमें कालापन, नतत्व और लालीके प्रसिद्ध कारण अंजन लगाना, आकृष्ट करना और रंगना निषद्ध कर दिये गये हैं, इससे उन कार्योंकी स्वामाविकता विभावित होती है। इसको स्वामाविक विभावना कहते हैं।

विभावनाके लक्षणमें दण्डीने-'कारणान्तरं स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यते' कहा है, तदनुसार ही उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं, 'अपीतक्षीब' यह कारणान्तर विभावनाका उदाहरण है और 'अनिक्षतासिता' यह स्वाभाविक विभावनाका उदाहरण है ॥ २०१॥

#### यदपीतादिजन्य' स्यात् क्षीबत्वाद्यन्यहेतुजम् । अहेतुकं च तस्येह विवक्षेत्यविरुद्धता ॥ २०२ ॥

विभावनाया उदाहरणद्वयं प्रदिशतं, सम्प्रति तत्सङ्गितमाहं यद्पीतेति । पूर्वादाहरणं 'अपीतक्षीवकादम्बम्' इत्यत्र अपीतादिजन्यम् पानायजन्यम् क्षीवत्वादि अन्यहेतु-जम् शरत्कालरूपकारणान्तरजन्यम् , द्वितीयोदाहरणं 'अनिङ्गितासिता' इत्यत्र अङ्गनाय-जन्यम् असितत्वादि अहेतुकं स्वभावजम् , एवमुदाहरणद्वये तस्य अन्यहेतुजत्वस्य अहेतुकंवस्य च विवक्षा, अतः अविरुद्धता विरोधाभावः । अयं भावः अत्रोभयत्रापि विभावनोदाहरणत्योपस्थापिते पद्ये अपाने मत्तता अनुङ्गनेऽसितत्वमुच्यते, न चेदं सम्भवित मत्ततारूपं कार्य प्रति पानस्याऽसितत्वहपं च कार्य प्रति कज्जलाकलनस्य च कारणत्वेनाभ्युपगतेः, कारणाभावे कार्य कथिमव जायते, तथा सित सर्वत्र सर्ववस्तुप्रसङ्गः, इमामेवाशङ्कां मनसिकृत्याचार्यः परिहारमाहात्र । पूर्वोदाहरणे क्षीबत्वं पानाजन्यमिप शरत्कालजन्यमिति कारणान्तरं विभाव्यत एव, परत्र चोदाहरणेऽहेतुकत्वेनोच्यमानं स्वभावजमिति विभाव्यते, तथा च स्वभाव एव तत्र कारणमिति द्वयोरिप स्थलयोः कारणजन्यमेव कार्यं न तद्विरुद्धमिति नास्ति कोऽपि भिद्धान्तविरोध इति ॥ २०२ ॥

हिन्दी—विभावनाके दो उदाहरण दिये गये हैं, उनके विषयमें यह शङ्का की जाती है कि 'अपीतक्षीवकादम्बम्' इसमें अपीतादिजन्य-पानाद्यजन्य क्षीवता कैसे होगी, क्योंकि कारणके बिना कार्य कैसे होगा? इसका उत्तर यह है कि पानरूप प्रसिद्ध हेतुका निषेध करके भी उसे अन्यहेतुक शरत् रूप कारणान्तरजन्य कहा जाता है, इस अवस्थामें वह बिना कारणका कार्य कैसे हुआ। जो कारण दूसरे लोग कहते हैं किव उसका प्रतिषेध करके चमत्कारी कारणोपन्यास करता है, वह वैसा ही कहना चाहता है, फिर इसमें अकारणे कार्यरूप शास्त्रसिद्धान्तका विरोध कहाँ है? दूसरे उदाहरणमें 'अनिक्षताऽसिता दृष्टिः' में असितत्वके कारण अंजनका प्रतिषेध करके असितत्वको अहेतुक कहा है, अहेतुक—स्वामाविक। यहाँ का असितत्वरूप कार्य कारणके बिना ही नहीं हो गया है, वह स्वभाव रूप अलैकिक कारणसे जन्य बताया गया है, अतः यहाँ भी कारणाभावशाली शङ्का गई। उठती, 'अपीतादिजन्यम् यत् क्षीवत्वादि (तत्) अन्यहेतुजं

१. पीत्यादि जन्म।

स्यात् अहेतुक च स्यात्, तस्य (अन्यहेतुजल्वस्य अहेतुकल्वस्य च) इह विवक्षा, इति अविरुद्धता' इस तरह अन्वय करके अर्थ करना चाहिये॥ २०२॥

> वक्त्रं निसर्गसुरभि वपुरव्योजसुन्दरम् । अकारणरिपुश्चन्द्रो निर्निभित्तासुहृत् स्मरः ॥ २०३ ॥ निसर्गादिपदैरत्र हेतुः साक्षान्त्रवर्त्तितः । उक्तं च सुरभित्वादि फलं तैत्सा विभावना ॥ २०४ ॥ ( इति विभावनाचक्रम् )

शाब्दं स्वाभाविकं विभावनाभेदमुदाहरति—वक्त्रमिति । वक्त्रं मुखं निसर्गसुरिम स्वाभाविकसौरभशालि, वपुः शरीरम् अव्याजसुन्दरम् निष्कपटरमणीयम् , चन्द्रः श्रका-रणरिपुः ब्रहेतुकः शत्रुः, स्मरः निर्निप्तित्तासुहृत् त्रकारणशत्रुः ब्रस्तीति शेषः॥ २०३॥

उदाहरणं योजयित — निसर्गादीति । अत्र प्रदर्शितोदाहरणे निसर्गादिपदैः निसर्गा-व्याजाकारणनिर्निमित्तशब्दैः हेतुः तत्र तत्र कारणतया मताः हेतवः कर्पूरभूषाधारण-मात्सर्यादयः साक्षात्रिवर्त्तितः स्फुटं प्रतिषिद्धः, तत्सम्पार्थं च सौरभसौन्द्र्यशत्रुत्वादिक-मुक्तम् , तत् तस्मादियं विभावना ॥ २०४॥

हिन्दी—मुख स्वभावतः सुगन्धियुक्त है (कर्पूरधारणसे सुगन्धित नहीं है). शरीर अक्विम सौन्दर्ययुक्त है (भूषण धारण करके सुन्दर नहीं हुआ है), चन्द्रमा स्वाभाविक शत्रु है (किसी कारणसे शत्रुता नहीं हुई है), इसी तरह कामदेव भी विना कारणके शत्रु हो रहा है॥ २०३॥

इस उदाहरणमें निसर्ग, अञ्याज, अकारण और निर्निभित्त शब्दोंसे सौरभ, सौन्दर्य और शञ्चताके कारणोंका, कर्पूरधारण, भूषणग्रहण, मत्सिरिता आदिका, ज्यावर्त्तन कर दिया गया है परन्तु उनके कार्य सौरभ, सौन्दर्य और शञ्चतादि कहे गये हैं अतः यहाँ विभावना है। इसमें स्वामाविकत्व शाब्द है, पहले वाले 'अनिजतासिता' इसमें स्वामाविकत्व अर्थबललभ्य है, इसी भेदको स्पष्ट करने के लिए यह पुनः उदाहरण दिया गया है।। २०४।।

#### वस्तु किञ्चिद्भिप्रेत्य तत्तुस्यस्यान्यवस्तुनः। डक्तिः संक्षेपरूपत्वात् सा समासोक्तिरिष्यते॥ २०५॥

कमप्राप्तां समासोक्तिं लक्षयित — वस्तु किञ्चिदिति । किश्चित् प्रस्तुतमप्रस्तुतं वा वस्तु अभिप्रेत्य विनैव वाग्व्यापारं प्रतिपादियतुमभिलव्य तत्तुत्यस्य प्रतिपादियतुमभिलवितेन वस्तुना सहशस्य कस्यवित् वस्तुनः प्रस्तुतस्य अप्रस्तुतस्य वा वस्तुनः उक्तिः समासोक्तिः, ताहशनामकरणं कारणं निर्दिशति — संक्षेपक्रपत्वादिति । एकस्याभिधानेन द्वयोरिभधानं संचेपः, संचेपः समास इति चानर्थान्तरम् । तथा च प्रस्तुताप्रस्तुतयोरन्यन्तारस्य प्रयोगेण तदन्यस्य प्रतीतिः समासोक्तिरिति लक्षणं फल्तितम् ।

एकस्य प्रस्तुताप्रस्तुतयोरन्यतरस्य शब्देनाभिधानेऽन्यस्य जायमानोऽशाब्दो बोधश्वम-त्कारविशेषं जनयति, तदेवास्या श्रळङ्कारतायां निदानम् ॥ २०४ ॥

हिन्दी—िकसी प्रस्तुत या अप्रस्तुत वस्तुकी अभिलाषा करके, विना शब्दन्यापारके ही कहनेकी इच्छाका विषय बनाकर, तत्सदृश कथनीयतया अभिलिषतार्थसमान किसी प्रस्तुत वा अप्रस्तुतकी उक्तिको समासोक्ति नामक अलङ्कार कहते हैं, इसमें संक्षेपेण उक्ति रहती है—अर्थात् एकके कथनसे दो समझे जाते हैं अतः इसे समासोक्ति नामसे व्यवहृत किया जाता है। एक

१. रत्यन्त । २. सुहृत् स मे । ३. सुरभीत्यादि । ४. तस्मात् । ५. संक्षिप्तं ।

वाक्यमें — प्रस्तुत-अप्रस्तुत दोनोंमें से एकके कथनसे तदन्यकी प्रतीतिको समासोक्ति कहते हैं। एक अर्थके शब्दप्रतिपादित रहने पर दूसरा अर्थ यदि प्रतीत होता है तो एक प्रकारका वैचित्र्य उत्पन्न होता है, वही वैचित्र्य इस अलङ्कारका बीज है।

समासोक्ति प्राचीन अलङ्कारोंमेंसे है, भामहने इसका लक्षण कहा है:-

'प्रकृतार्थेन वाक्येन तत्समानविशेषणैः।

अप्रस्तुतार्थंकथनं समासोक्तिः ॥' (कान्यालङ्कारसारसंग्रह २. १०)

इसका अभिप्राय यह है कि समान विशेषणके सामर्थ्यसे प्रकृतपरक वाक्यद्वारा अप्रकृत अर्थके अभिधानको समासोक्ति कहा जाता है।

राजानक रुय्यकने अलङ्कारसर्वस्वर्मे-

'विशेषणानां साम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः।'

ऐसा लक्षण कहा है, इसी लक्षणके पदिचहींपर चलकर मम्मटने कहा है:-

'परोक्तिभेंदकैः दिल्ष्टैः संमासोक्तिः'

मम्मटने स्पष्ट कर दिया है कि विशेषणसाम्यमें ही समासोक्तिका जीवन निहित है, विशेष्य-साम्यकी अपेक्षा नहीं की जाती है।

भोजराजने कुछ दूसरा ही लक्षण प्रस्तुत किया है :--

'यत्रोपमानादेवैतत् उपमेयं प्रतीयते । अतिप्रसिद्धेस्तामाहुः समासोर्क्ति मनीिषणः ॥' साहित्यदर्पणकारने—

समासोक्तिः समैर्यत्र कार्यलिङ्गविशेषणैः । त्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥' यह लक्षण कहकर समासोक्तिका क्षेत्र बढ़ा दिया है ॥ २०५ ॥

#### पिवन्मधु यथाकामं भ्रमरः फुल्लपङ्कते। अप्यसन्नद्धसौरभ्यं पश्य चुम्बति कुद्मलम् ॥ २०६॥

समासोक्तिमुदाहरति — पिबिझिति । श्रमरः फुल्लपङ्कजे विकसिते कमले यथाकामं यथेच्छं मधु पुष्परसं पिबन् श्रसन्नद्धसौरभ्यं कालप्रतीक्षयाऽनुरजातसुगन्धम् कुङ्मलम् कलिकां सुम्बति, इति पश्य । वाक्ष्यार्थः कर्म ॥ २०६ ॥

हिन्दी—विकसित कमलमें यथारुचि मकरन्द पान करनेवाला यह भ्रमर कालकी प्रतीक्षासे अनुत्पन्नगन्ध इस कलीको चुम रहा है। इस बातको देखिये॥ २०६॥

## इति प्रौढाङ्गनाबद्धरतिलीलस्य रागिणः। कस्याञ्जिदिह बालायामिच्छावृत्तिर्विभाग्यते॥ २०७॥

उदाहरणं योजयित इति । इति अत्रोदाहरणे प्रौढाङ्गनाबद्धरित्छीलस्य प्रौढ-विनतानुरक्तस्य कस्यित् रागिणः कामिनः कस्यांचित् बालायाम् अज्ञातंयौवनायाम् इच्छावृत्तिः सुरताभिलाषोदयो विभाव्यते प्रतीयते । अत्राप्रस्तुतभ्रमरवृत्तान्तेन प्रौढाङ्गना-रतिशालिनः कामुकस्य बालासुरतासक्तिस्समासोक्त्या प्रतीयते । अत्र कार्यसाम्यं प्रत्यायनवीजम् ॥ २०७ ॥

हिन्दी—इस उदाहरणमें प्रौदविनताके साथ यथेच्छ रितकीड़ा करते हुए किसी कामुककी अज्ञातयोवना किसी बालविनताके साथ सुरतकी इच्छा प्रतीत होती है। यहाँ पर अप्रस्तुत अमर कृतान्तसे अप्रस्तुत नायकवृत्तान्तकी प्रतीति होती है। यह कार्य साम्यमूलक समासोक्ति है॥२०७॥

विशेष्यमात्रभिष्नापि तुल्याकारविशेषणा । अस्त्यसावपराष्यस्ति भिन्नाभिन्नविशेषणा ॥ २०८ ॥ समासोक्तः प्रभेदं विशदयति—विशेष्यित। तुल्याकारविशेषणा श्लेषादिना प्रस्तुता-प्रस्तुतोभयगामिविशेषणा विशेष्यमात्रभिन्ना श्लेषाभावेन यत्र विशेष्यमात्रं नोभयपर्यव सायि किन्त्वेकार्थबोधकं तादशी, श्रमौ एतादशी समासोक्तिरस्ति, श्रपरापि भिन्नाभिन्न-विशेषणा यत्रांशे न श्लेषस्तत्र भिन्नविशेषणा यत्र च श्लेषस्तत्राभिन्नविशेषणा, तदुभयो-रेकत्र समावेशे भिन्नाभिन्नविशेषणाऽपि समासोक्तिरस्ति । श्रयमाशयः—समासोक्तेर्थंद-द्वयमस्ति, एकः—यत्र विशेषणानि श्लेषणोभयार्थबोधकानि केवलं विशेषणं न श्लिष्टमिति तदेकार्थम् । श्रन्यश्च यत्र कित्वनविशेषणानि श्लेषेणाभिन्नानि, कितिविन्न श्लेषाभावेन भिन्नानि । तदिदं भेदद्वयमपि पुर उदाहरणप्रसङ्गे स्फ्रटीभविष्यति ॥ २०८॥

हिन्दी—समासोक्तिके दो प्रकार हैं, एक वह जिसमें विशेष्यवाचक पद अहिल्प्यमाण होता है अतएव विशेष्यिक्ष एकार्थवाचक होता है और विशेषणवाचक पदोंमें श्लेषके होनेसे विशेषणतुल्या-कार उभयार्थक हों, दूसरा प्रभेद वह होता है जिसमें कुछ विशेषण तो श्लेष नहीं होनेसे भिन्न होते हैं और कुछ विशेषण हिल्हिपदोपस्थाप्य होनेसे अभिन्न होते हैं। इनमें प्रथम प्रभेद विशेष्य-

मात्रभिन्ना और दूसरा प्रभेद भिन्नाभिन्नविशेषणा कहलाती है।

इन प्रभेदोंमें रलेषशब्दसे शब्दरलेष और अर्थरलेष दोनों तरहके श्लेष लिये जाते हैं, शब्द-रलेषमूलक विशेष्यमात्रभिन्ना तुल्याकारविशेषणा समासोक्ति का उदाहरण दण्डीने स्वयं दिया है, अर्थरलेषमूलक तुल्याकारविशेषणा समासोक्तिका उदाहरण यह है—

'विलिखित कुचाबुच्चैगाँढं करोति कचग्रहं लिखित लिलिते वक्त्रे पत्रावलीमसमञ्जसाम् । क्षितिप खिदरः श्रोणीविम्वाद्विकर्षति चांशुकं मरुभुवि इठान्नश्यन्तीनां तवारिमृगीदृशाम् ॥' यहाँ पर कुचिविलेखन, कचग्रहण आदि पर्दोमें अर्थश्लेष द्वारा ही खिदर वृक्ष तथा हठ नायक दोनों में साधारण्य होता है, इसमें उन्हीं साधारण विशेषणींसे हठ नायककी प्रतीति होती है।

यह तुल्याकार विशेषणत्व औपम्यगर्भत्वमें और सारूप्यमें भी होता है, उनमें औपम्यगर्भका

उदाहरण यह है-

'दन्तप्रभापुष्पचिता पाणिपछवशोभिनी । केशपाशालिवृन्देन सुवेशा हरिणेक्षणा ॥' यहां पर नायिकावृत्तान्तसे लताकी परिस्फूर्ति हुई है, अतः समासोक्ति है । नायिकापक्षमें 'दन्त-प्रभापुष्पाणीव' इत्यादि उपमितसमास होगा, और लतापक्षमें 'दन्तप्रभासदृशैः पुष्पेश्चिता' इस तरह समास किया जायगा ।

सारूप्यमें उदाहरण है:-

'पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां विपर्यासं यातो धनविरलभावः क्षितिरुह्यम् । बहोर्धें कालादपरिमव मन्ये वनिमदं निवेशः शैलानां तिददिमिति बुर्ढि द्रह्रयित' ॥ यहाँ पर सारूप्य द्वारा वनसे कुटुम्बियों को प्रतीति होती है ॥ २०८ ॥

### रूढमूलः फलभरेः पुष्णन्ननिशमर्थिनः । सान्द्रच्छायो महानृक्षः सोऽयमासादितो मया ॥ २०९ ॥

तुल्याकारविशेषणां समासोत्तिमाह— कढमूल इति । रूढं प्रवृद्धं मूलं शिका मूल्यनम् यस्य तादशः, फलभरैः नानाविधेः फलेः तथा वाञ्छितार्थलाभैः श्रानशं सदा श्रायनः याचकान् पुष्णन् योजयन्, सान्द्रच्छायः घनच्छायः प्रसन्नकान्तिश्च सोऽयं महावृक्षो मयाऽऽसादितो लब्धः । श्रत्र सर्वाण्यपि विशेषणानि शिल्ष्टतया तुल्याकाराणि वृक्षमहा-पुरुषोभयगामीनि, केवलं महावृक्ष इति विशेष्यपदमेकार्थम् । श्रत्र वृक्षोक्त्या महापुरुषस्य प्रतीतिरिति समासोक्तिः ॥ ३०९ ॥ हिन्दी—जिसका मूल (जड़) बढ़ा हुआ है और जिसका मूलधन बहुत बढ़ा हुआ है, फल-राशिसे और वािक्छितार्थलाभसे जो याचकर्कोंकी तृप्ति करता है, जिसकी छाया बड़ी घनी है, और जिसकी वदनकािन्त प्रसन्न है, ऐसे महावृक्षको (महापुरुषको ) मैंने प्राप्त कर लिया है। इसमें महावृक्षोक्तिसे महापुरुषकी प्रतीति है अतः यहाँ समासोक्ति अलङ्कार हुआ, उसमें भी यहाँ सभी विशेषण हिल्छ हैं अतः वृक्ष पुरुष दोनोंमें अन्वित होते हैं, केवल विशेष्य भिन्न है अहिल्छ है, अतः इस भेदको विशेष्यमात्रभिन्ना तुल्याकारविशेषणा समासोक्ति कहते हैं ॥ २०९॥

# अनल्पविद्यामोगः फलपुष्पसमृद्धिमान् । 'सोच्छ्रायः स्थैर्यवान् दैवादेष लब्धो मया दुमः ॥ २१० ॥

भिन्नाभिन्नविशेषणां समासोक्तिमुदाहरति — अनल्पेति । अनल्पः अधिको विटपानाम् शाखानाम् आभोगो विस्तारो यस्य तादशः फलपुष्पसमृद्धिमान् फलैः पुष्पैश्च पूर्णः, सोच्छ्रायः महोन्नतः स्थैर्यवान् दृढमूलश्च एषः महाद्वमो मया दैवात् लब्धः । अत्र वृक्षस्य चत्वारि विशेषणानि, तेषु द्वे केवलं वृक्षगते इति भिन्ने, अन्तिमे च द्वे विशेषणी सोच्छ्रायः स्थैर्यवानिति च, उच्छ्रायो विभूतिमस्वं स्थैर्यवान् दृढनिश्चय इत्यर्थेन महापुरुषेऽपि योजयितुं शक्येते, तेनेमे अभिन्ने एवच भिन्नाभिन्नविशेषणा समासोक्तिरियम् ॥ २१०॥

हिन्दी—जिसकी शाखाओंका विस्तार बहुत वड़ा है, जो फलपुष्पसे समृद्ध है, जो बहुत ऊँचा है, जिसकी जड़ दृढ़ है, ऐसे वृक्षको मैंने भाग्यवश प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर वृक्षसे किसी महापुरुष की प्रतीति होती है, अतः यह समासोक्ति है। इस उदाहरणमें वृक्षके चार विशेषण हैं, जिनमें पहले दो विशेषण कलेपासम्पृक्त होनेके कारण भिन्न हैं, सोच्छ्राय और स्थैर्यवान् यह दो विशेषण किल्ष्ट हैं, महापुरुषपक्षमें इनका अर्थ उन्नतियुक्त तथा दृढ़निश्चय यह किया जाता है, अतः ये दोनों विशेषण अभिन्न हुए, इस प्रकारसे यह उदाहरण भिन्नाभिन्नविशेषण समासोक्ति का हुआ।। २१०॥

# उभयत्र पुमान् कश्चिद् वृक्षत्वेनोपवर्णितः। सर्वे साधारणा धर्माः पूर्वत्रान्यत्र तु द्वयम् ॥ २११ ॥

उदाहरणद्वयगतं विशेषमाह—उभयत्रेति । श्रनन्तरोक्तं उदाहरणद्वये उभयत्र कित्वत् पुमान् वृक्षत्वेनोपवर्णितः वृक्षोपमानतया निर्दिष्टः, तयोः पूर्वत्र प्रथमे सर्वे रूढमूल-त्वादयो धर्माः साधारणाः शिकष्टतयोभयान्वयिनः, श्रन्यत्र द्वितीय उदाहरणे तु (चतुर्षु विशेषणेषु ) द्वयम् श्रन्तिमिविशेषणद्वितयम् साधारणम् उभयनिष्ठम् श्रत एव व प्रथमस्य तुल्याकारविशेषणतया चरमस्य च भिन्नाभिन्नविशेषणतया व्यपदेशः ॥२११॥

हिन्दी—जपर बताये गये दोनों उदाहरणोंमं—'दृढमूळः' इत्यादि तथा 'अनलपविटपामोगः' इत्यादिमें—किसी महापुरुषको दृक्षत्वेन स्तुत किया गया है, वृक्षका वर्णन करके किसी महापुरुषको प्रतिति कराई गई है, यह दोनों समासोक्तिके उदाहरण हैं। इनमें पहळे 'दृढमूळः' रत्यादि उदाहरणमें सभी विशेषण समान हैं। अर्थात् दिल्लहत्या वृक्ष और भहापुरुष दोनों में अन्वित होते हैं, दूसरे उदाहरण—'अनलपविटपामोगः' में कथित चार विशेषणोंमें से केवल दो ही—'सोच्ल्रायः', 'स्थैर्यवान्' विशेषण दिल्ल होनेसे उमयान्वयी हैं। यही कारण है कि पहला उदाहरण तुल्याकारविशेषण समासोक्ति का है, और दूसरा उदाहरण मिन्नाभिन्नविशेषणा समासोक्ति का ॥ २११॥

१. सुच्छायः।

निवृत्तव्यालसंसर्गो निसर्गमधुराशयः। अयमम्भोनिधिः कष्टं कालेन परिशुष्यति'॥ २१२॥ इत्यपूर्वसमासोक्तिः पूर्वधर्मनिवर्त्तनात्। समुद्रेण' समानस्य पुंसो व्यापत्तिस्चनात्॥ २१३॥ (इति समासोक्तिचक्रम्)

श्रपूर्वसमासोक्तिमुदाहरति—निवृत्तेति । निवृत्तः दूरीभूतः व्यालानां सर्पाणां संसर्गः सम्बन्धो यत्र तादृशः (सागरः) खलानां संसर्ग इति च प्रतीयमाने पुरुषेऽर्थः, निसर्गमधुराणां जलानामाशयः श्राधारः (सागरः) निसर्गमधुरचित्तवृत्तिश्च पुरुषः। एतादृशः श्रयम् (श्रद्भुतत्याऽर्जूनः) श्रम्भोनिधिः सागरः कालेन समयक्रमेण (यमेन च) परिशुष्यति नाशं गमिष्यति । कष्टं दुःखप्रदमिदम् । श्रत्र सागरेणोक्तेन कक्षन महान्पुरुषः प्रत्याय्यते ॥ २१२ ॥

उदाहरणं योजयति — इतीति । इति सेयमुदाहता समासोकिः श्रपूर्वसमासोकिर्नाम, तत्र हेतुमाह — पूर्वधर्मनिवर्त्तनादित्यादिना । पूर्वयोः संसारे । समुद्रवर्त्तितया प्रसिद्धयोः व्यालसंसर्गक्षारजल्वयोः निवर्त्तनात् व्यालासंस्रष्टत्वमधुराशयत्वोक्त्या समुद्रो प्रसिद्धधर्म-विषद्धधर्मयोर्तिवेशनात् , निश्चतव्यालत्वादिगुणैः समुद्रेण समानस्य पुंसो व्यापत्तिस्चनात् नाशस्य बोधनादियमपूर्वसमासोकिः ॥ २१३॥

हिन्दी—जो साँपोंके संसर्गसे रहित है, या दुर्जनसंसर्गसे रहित है, जिसमें स्वभावतः मधुर-रसवाले जल भरे हैं, या जिसकी मनोवृत्ति कोमल है, ऐसा वह जलनिधि (सत्पुरुष) कालके प्रभावसे (मृत्युसे) मुख जायगा (नष्ट हो जायगा)॥ २१२॥

यह अपूर्वसमासोक्तिका उदाहरण है क्योंिक इसमें संसारप्रसिद्ध सागरधर्म सर्पयुक्तत्व और क्षारजलत्वका तिरस्कार करके (अपूर्वधर्मका आरोप करके) समुद्रसे समता रखनेवाले सत्पुरुषके नाशकी प्रतीति कराई गई है ॥ २१३॥

#### विवक्षा या विशेषस्य लोकसीमातिवर्तिनी । असावतिशयोक्तिः स्यादलङ्कारोत्तर्मा यथा ॥ २१४ ॥

अतिशयोक्तिं लक्षयति—विवद्येति । विशेषस्य प्रस्तुतवस्तुगतस्योत्कर्षस्य लोकसोमा-तिवर्तिनी लौकिकमर्यादातिकान्ता अद्भुतवर्णनानुगता विवक्षा—विवक्षया वर्णना साति-शयोक्तिर्नाम । प्रस्तुतस्य विशेषस्यातिवलं वर्णनमतिशयोक्तिरित्यर्थः । सा चेयमतिशयोक्ति-रलङ्कारोत्तमा, वैचित्र्यमूलकेष्वलङ्कारेषु अतिवेलवर्णनमेव प्रायशो बीजभूतं तदेवात्र प्रधान-मिति युज्यतेऽतिशयोक्तेरलङ्कारोत्तमत्वमिति बोध्यम् ॥ २१४ ॥

हिन्दी—प्रस्तुत वस्तुको असाधारणरूपसे बढ़ा-चढ़ाकर कहना ही अतिशयोक्ति नामका अलङ्कार है। वह सभी अलङ्कारोंमें श्रेष्ठ है, क्योंकि वैचिन्न्यमूलक अलङ्कारोंमें जो विचित्रता रहा करती है वह बढ़ाकर कहनेते ही, उसीकी प्रधानता उसमें रहती है। प्रस्तुत वस्तुका उत्कर्षवर्णन अमेदाध्यवसानादि कतिपय रूपमें किया जा सकता है, उन्हीं स्फुटमार्गोको आधार बनाकर अर्वाचीन आचार्योन अमेदाध्यवसानको प्राधान्येन अतिशयोक्ति स्वरूप ही मान लिया है।

अतिशयोक्तिमें प्रस्तुत वस्तुका लोकसीमातिकान्तरूपमें वर्णन किया जाता है, अतः दशिवध गुणोंमें अन्यतम कान्तिगुणका तो अभाव अतिशयोक्तियुक्त कान्यमें अवश्यमेव हो जायेगा, क्योंकि

१. परिज्ञान्यते । २. द्वेतत्समा । ३. वर्तिनः । ४. रोत्तमो ।

कान्तिगुणके लक्षणमें—'कान्तं सर्वजगत् कान्तं लौकिकार्थानितक्रमात्' कहा है, वह आशक्का यहाँ उठाई जा सकती है, इसका उत्तर दो प्रकारसे दिया जायगा, एक तो यह कि कान्तिनामक गुणका स्थान—वार्त्ताभिधानादि सीमित है अतः अतिशयोक्तिवाले कान्यमें उसके नहीं रहनेसे मी कोई क्षति नहीं होगी, दूसरा उत्तर यह है कि कान्तिगुण धर्मीके यथार्थ वर्णनकी अपेक्षा करता है, अतिशयोक्तिमें विशेष अर्थात् धर्मविशेषका ही अलौकिक रूपमें वर्णन किया जायगा, फलतः अतिशयोक्तिसे कान्तिगुणमें कुछ बाधा नहीं ही सकेगी। अतिशयोक्तिका लक्षण अग्निपुराण में इस प्रकार कहा गया है:—

'लोकसीमातिवृत्तस्य वस्तुधर्मस्य कीर्त्तनम् । भवेदितिशयः ....।' भामहने काव्यालङ्कार नामक अपने ग्रन्थमें अतिशयोक्तिका यह लक्षण दिया है :—

'निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिकान्तगोचरम् । मन्यन्तेऽतिशयोक्तिं तामलङ्कारतया बुधाः ॥' वामनने — 'संभाव्यधर्मतदुत्कर्षकल्पनातिशयोक्तिः' यह लक्षण कहा है। दण्डीने जो लक्षण कहा है वह प्रकृत ही है, इन सभी लक्षणों में एक ही बात है, सभी आचार्य वर्णनीय वस्तुको बढ़ा-चढ़ा कर कहने को ही अतिशयोक्तिं मानते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि दण्डीके कालतक अतिशयोक्तिका लक्षण बहुत स्थूल रहा है, आगे आकर इस विषयमें क्रमशः परिष्कार हुआ है।

'निमित्ततो वचो यत्तु' इस भामह्के लक्षणमें थोड़ा और जोड़ कर उद्भटने अतिश्योक्तिके लक्षण का थोड़ा परिकार किया, उनका लक्षण है:—

निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिकान्तगोचरम् । मन्यन्तेऽतिशयोक्तिं तामलङ्कारतया बुधाः ॥ भेदेऽनन्यत्वमन्यत्र नानात्वं यदि बध्यते । तथाऽसंभाव्यमानार्थनिबन्धेऽतिशयोक्तिगीः ॥ कार्यकारणयोर्यत्र पौर्वापर्यविपर्ययात् । आशुभावं समालम्ब्य बध्यते सोऽपि पूर्ववत् ॥१

मुझे मालूम पड़ता है कि इसमें बताई गई दिशा ही काव्यप्रकाशकारकी अतिशयोक्तिपरि-भाषाकी प्रविक्तिका बनी है। उनकी परिभाषामें 'निगीर्याध्यवसानम्' वाली बात अपनी है, जिसे अनन्तरोत्पन्न सभी आचार्य स्वीकार करते आये हैं, औरों की तो बात जाने दीजिये, पण्डितराजने भी—

'विषयिणा विषयस्य निगरणमितशयः, तस्योक्तिरितशयोक्तिः' कह कर काव्यप्रकाशका ही मत स्वीकार किया है ॥ २१४ ॥

# मिल्लकामालभारिण्यैः सर्वाङ्गीणार्द्रचन्दनाः। श्रीमवत्यो न लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नायामभिसारिकाः॥ २१५॥

श्रतिशयोक्तिमुदाहरति—मिल्लिकेति । मिल्लिकापुष्पाणां माधवीकुसुमानां मालाः बिश्र-तीति मिल्लिकामालभारिण्यः सर्वाङ्गीणार्दचन्दनाः सर्वाङ्गिलिप्तमलयजद्रवाः क्षौमवत्यः सित-बसना श्रभिसारिण्यः कान्तमभिसरन्त्योऽङ्गनाः ज्योत्स्नायां न लच्चन्ते पृथक्तया न ज्ञायन्ते । श्रत्र ज्योत्स्नायाः श्वेतत्वं मिल्लिकापुष्पाद्यभिन्नतया वर्ण्यमानं समधिकश्वेतत्तया प्रतीयत इत्यतिशयोक्तिः ॥ २१५ ॥

हिन्दी—माधवीपुष्पकी माला धारण करनेवाली एवं सर्वाङ्गमें चन्दन लेप करनेवाली धवल-वसनपरिधाना अभिसारिकार्ये चाँदनी रातमें लक्षित नहीं होती हैं।

यहाँ पर चाँदनीका ही वर्णन करना है, चाँदनीकी स्वेतता मिछकाकुसुमचन्दनादिकी स्वेतता से मिछती-जुलती है ऐसा कहनेसे चांदनीकी प्रशंसा होती है।

१. मिळ्ळामाल्यधारिण्यः । २. ङ्गेणार्द्र ।

काव्यप्रकाशकारादि नवीन आचार्योंने ऐसे स्थलमें एक स्वतन्त्र मीलित नामक अलङ्कार स्वीकार किया है, जिसका लक्षण यह कहा है :—

'समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यन्निगृह्यते । निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितमिति स्मृतम्' ॥२१५॥

#### चन्द्रातपस्य बाहुल्यमुक्तमुत्कर्षवत्तया। संशयातिशयादीनां व्यक्तये किञ्चित्रिवद्शयते॥ २१६॥

उदाहरणं योजयति चन्द्रातपस्येति । अत्रोदाहरणे चन्द्रातपस्य चन्द्रिकायाः बाहुल्यम् समधिकं धावल्यम् । उत्कर्षवत्तया मिह्नकादिधावल्याभेदेन समधिकतया उक्तम् , अतः इदमितशयोक्तयुदाहरणम् । भेदान्तरंदर्शयितुमाह — संशयातिशयादीनामिति । संशयातिशयादीनां संशयातिशयोक्तिनर्णयातिशयोक्तिप्रभृत्यतिशयोक्तिप्रकाराणां व्यक्त्ये स्फुटप्रतिपत्तये किश्चित् स्वल्पं निदर्श्यते उदाहियते ॥ २१६ ॥

हिन्दी—इस उदाहरणमें चन्द्रिकाकी धवलता मिल्लकाकुसुमाभिन्नतया अतिधवल रूपमें वर्णित हुई है, अतः यह अतिश्योक्ति है। इसके बाद संशयातिशयोक्ति आदि प्रमेदोंको स्पष्ट

करनेके लिये कुछ उदाहरण दिये जायेंगे॥ २९६॥

स्तनयोर्जघनस्यापि मध्ये मध्ये प्रिये तव। अस्ति नास्तीति सन्देही न मेऽद्यापि निवर्त्तते ॥ २१७॥

संशयातिशयोक्तिमुदाहरति स्तनयोरिति । हे प्रिये, तव स्तनयोः जघनस्य ऋषि मध्ये अन्तराले तव मध्यं कटिदेशः ऋस्ति नास्ति वा इति मे संदेहः संशयः ऋदापि चिर-सहवासे जातेऽपि न निवर्त्तते नापैति । ऋत्र संशयेन मध्यस्यातिकृशत्वं वर्ण्यत इति संशया-तिशयोक्तिरियम् ॥ २१७॥

हिन्दी-हे प्रिये, तुम्हारे, इन तुङ्गोन्नत स्तनों और चक्राकारिवशाल जघनके बीचमें तुम्हारा

मध्य-कमर है या नहीं यह मेरा सन्देह आज भी दूर नहीं हो सका है।

इसमें संशयदारा मध्यका कुशतातिशय वर्णित हुआ है, यह संशयातिशयोक्ति है ॥ २१७ ॥

#### निर्णेतुं र्शक्यमस्तीति मध्यं तव नितम्बिन । अन्यथार्मुपपस्यैव पयोघरभरस्थिते ।। २१८॥

निर्णयातिशयोक्तिमाह हे नितम्बिन प्रशस्तनितम्बे, प्रयोधरभरस्य कुचिन्तारस्य स्थितिः सत्ता तस्याः श्रम्यथानुपपत्या निरालम्बनस्थित्यनुपपत्या एव तव मध्यम् श्रस्तीति निर्णेतुं शक्यम् । तव मध्यमतिकृशतयाऽस्ति नास्ति वेति संदेहे प्रयोधरभरस्यान्ययानुपपत्तिरेव संशयापासिका, यदि मध्यं न स्यातदा कुचभरः क्वावतिष्ठेतातोऽस्ति मध्यम् इति निर्णीयते इत्याशयः । श्रत्र प्रयोधरभरान्यथानुपपत्त्या मध्यं कल्प्यते, तेन तस्यातिकृशत्वं वर्ण्यत इति ॥ २१८॥

हिन्दी—हे नितन्बिनि, तुम्हारा मध्यदेश है इसका निश्चय इसीसे होता है कि तुम्हारे कुच-विस्तार है, यदि मध्यदेश नहीं रहता तो यह कुचभार कहाँ रहते ? इसी अन्यथानुपपित्तसे मध्य-देशकी कल्पना होती है। यह निर्णयातिशयाक्ति है, क्योंकि मध्य की स्थितिका निर्णय जिस

प्रकारसे अवतीर्ण हुआ है वह कुशतातिशयका बोधक है ॥ २१८ ॥

अहो विशालं भूपाल भुवनित्रतयोदरम्। माति मातुमशक्योऽपि यशोराशियदत्र ते॥ २१९॥

१. व्यक्ती । २. मध्यमस्तीति । ३. नोपपद्येत । ४. स्थितिः । ५. भवन ।

श्राश्रयाधिक्येऽतिशयोक्तिमुदाहरति — अहो विशालमिति । हे भूपाल, राजन, भुवनित्रतयोदरम् त्रिभुवनमध्यम् विशालम् महत्, श्रहो श्राश्चर्यम् ! श्रस्य भुवनत्रयोदरस्य विशालत्वमाश्चर्यजनकम् इत्यर्थः । श्राश्चर्यकारणमाह — यदिति । यत् यस्मात् श्रत्र त्रिभुवनोदरे मातुम् समावेष्टुम् श्रशक्यः श्रयोग्यः श्रिपे ते यशोराशिः कीर्तिभरः माति समाविशति । श्रत्राश्रयस्य त्रिभुवनोदरस्य विशालताप्रतिपादनेन तत्राश्रितस्य यशोराशेरा-धिक्यवर्णनात् श्राश्रयाधिक्यातिशयोक्तिरियम् ॥ २१९ ॥

हिन्दी—हे भूपाल, यह त्रिभुवनोदर अतिविशाल है, इसकी विशालता आश्चर्यजनक है, क्योंकि इस त्रिभुवनोदरमें तुम्हारा यश भी समाविष्ट हो गया है जो कहीं भी समाविष्ट नहीं हो

सका था।

इस उदाहरणमें त्रिभुवनोदर रूप आश्रयके आधिक्यसे आश्रित यशोराशिका आधिक्य वर्णित होता है, अतः यह आश्रयाधिक्यातिशयोक्ति है।

न्वीन आचार्यगण इसे अधिक अलङ्कार मानते हैं, उसका लक्षण उन लोगोंने इस प्रकार

कहा है :-

'महतो यन्महीयांसावाश्रिताश्रययोः क्रमात् । अश्रयाश्रयिणौ स्यातां तनुत्वेऽप्यधिकं तु तत्' ॥२१९॥

# अलङ्कारान्तराणामप्येकंमाहुः परायणम् । वागीशमहितामुक्तिमिमामितशयाह्वयाम् ॥ २२० ॥ ( इत्यतिशयोक्तिचक्रम् )

वागीशमहिताम् बृहस्पितनाप्यादताम् परमश्रेष्ठाम् इमाम् वर्णितस्वरूपाम् अतिशया-ह्वयाम् उक्तिम् अतिशयोक्तिम् अलङ्कारान्तराणाम् अन्येषां विविधालङ्काराणाम् अपि परायणम् परममाश्रयम् श्राहुः, यथोक्तं भामहेन—

'इत्येवमादिरुदिता गुणातिशययोगतः। सर्वेवातिशयोक्तिस्तु तर्कयेत्तां यथागमम्'॥ २२०॥ हिन्दी—गृहस्पतिके द्वारा प्रशंसित परमश्रेष्ठ यह अतिशयोक्ति अन्यान्य विविध अलङ्कारों

का भी आश्रय होती है।

इसका तात्पर्य यह है कि शब्दार्थ वैचित्र्य ही अलङ्कार है, वह वैचित्र्य अतिशयोक्त्यथीन है, अतः सभी अलङ्कारोंमें सामान्यतः अतिशयोक्ति रहती है, परन्तु तत्तद्वैचित्र्यविशेषके कारण भिन्न-भिन्न नामसे व्यवहार होता है। जहाँ पर दूसरे प्रकारकी विचित्रता नहीं रहती है वहाँ अतिशयोक्ति होती है। इसी सिद्धान्तको हृदयमें रख कर कहा गया है:—

'कस्याप्यतिशयस्योक्तिरित्यन्वर्थविचारणात् । प्रायेणामी अलङ्कारा भिन्ना नातिशयोक्तितः' ॥२२०॥

अन्यथैव स्थिता वृत्तिश्चेतनस्येतरस्य वा। अन्यथोत्प्रेक्ष्यते यत्रे तामृत्येक्षां विदुर्यथा॥ २२१॥

उत्प्रेक्षां लक्षयित — अन्यथैवेति । चेतनस्य मनुष्यादेः अचेतनस्य तर्वादेवां अन्यथा स्वभावनिष्पन्नतया स्थिता वर्त्तमाना गुणिकियास्वरूपा वृत्तिः अन्यथा स्वरूपमपहाय भिन्न-रूपेण यत्र उत्प्रेच्यते उत्कटकोटिकसंभावनाविषयीकियते, बुधास्तामुरप्रेक्षां नामालङ्कारं विदुः । अयमाशयः—यत्र प्रस्तुतस्य चेतनस्याचेतनस्य वा स्वाभाविकी स्थितिरप्रस्तुतान्यथा-भावेन संभाव्यते सोत्प्रेक्षा । प्रकाशकाराद्यः— 'संभावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परेण यत' इति लक्षयन्ति । तत्रोत्कटैककोटिकः संशयः संभावनपदार्थः, तत्रापि उत्कटा कोटिरप्रस्तुत-

१. मप्याहुरेकं। २. यत्तु

स्यैव भवति, सा चाप्रस्तुतद्वारा प्रस्तुतस्य निगरणेन, तच द्विधा, क्वचित प्रस्तुतस्यानु-पादानेन, क्वचिच तस्य तिरस्कारेण भवति, तदुक्तम्—

> 'विषयस्यानुपादानेऽप्युपादानेऽपि सूरयः। स्रधःकरणमात्रेण निगीर्णत्वं प्रचक्षते॥' इति ॥ २२१॥

हिन्दी—वर्णनीय चेतन अथवा अचेतन वस्तुकी स्वाभाविक स्थितिको यदि अप्रस्तुत वस्तुके रूपमें संभावित किया जाय तव उत्प्रेक्षाऽलङ्कार होता है। यदि उपमेयमें उपमानकी संभावना की

जाय तब उत्प्रेक्षा होती है, यही आशय हुआ।

यहाँ संभावना शब्दसे उत्करेककोटिक संशय विवक्षित है। अप्रस्तुतकी ओर यदि अधिक झुकाव हो तो ऐसी संभावनामें उत्प्रेक्षा होती है। संभावनापेक्षित संशयकी उत्करेककोटिकता दो प्रकारसे होती हं, विषयमें—उपमेयके अनुपादानमें, और उपमेयके उपादीयमान होने पर भी उपमानद्वारा तिरस्करणमें। यह संशय आहार्य ही होता है, अतः अमस्थलमें उत्प्रेक्षा नहीं होती। रूपकालङ्कारमें निश्चय ही होता है संशय नहीं, अतः वहां उत्प्रेक्षा नहीं कही जा सकती है। संदेहालङ्कारमें समकोटिक संशय होता है उत्प्रेक्षामें उत्करेककोटिक। नवीन आचार्योंने उत्प्रेक्षालंकारलक्षण-प्रभेदादि इस प्रकार कहे हैं—

'भवेत्संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना । वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता ॥ वाच्येवादिप्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुनः । जातिर्गुणः क्रिया द्र=यं यदुत्प्रेक्ष्यं द्वयोरिष ॥ तद्व्यथापि प्रत्येवः भावाभावाभिमानतः । गुणिकयास्वरूपत्वान्निमित्तस्य पुनश्च ताः ॥ द्वात्रिंशद्विथतां यान्ति .....।'

मामहन उत्प्रेक्षाके भेदमें चुप्पी लगा रखी थी, उन्हींके पदिचहों पर चलनेवाले काव्यप्रकाशकारने भी उत्प्रेक्षाके भेद नहीं किये हैं। उद्भटने—'मावाभावाभिमानतः' वाले भेदोंको माना है, अलङ्कार-सर्वस्वकारने तो बहुतसे प्रभेद बताकर अन्तमें इसे अन्तहीन भेदवाली कहा है। वास्तविक दृष्टिमें इसके प्रभेदोंका कथन आवश्यक था, मौनधारणको अन्धानुकरण कहा जा सकता है। २२१॥

मध्यन्दिनार्कसन्तप्तः सरसीं गाहते गजः। मन्ये मौर्जण्डगृह्याणि पद्मान्युद्धर्त्तुमुद्यतः॥ २२२॥ स्नातुं पातुं बिसान्यत्तुं करिणी जलगाहनम्। तहैरनिष्कयायेति कविनोत्प्रेक्ष्य वर्ण्यते॥ २२३॥

चेतनगतामुत्प्रेक्षामुदाहरति मध्यन्त्निति । मध्यन्दिनार्कसन्तप्तः मध्याह्नसूर्य-किरणजनितसन्तापः गजः सरसी जलाशयं गाहते श्रवतरित, मन्ये मार्नण्डगृह्याणि सूर्यपक्षपातीनि पद्मानि उद्धर्त्तुम् उन्मूलियतुम् उद्यत इव । श्रव्य चेतनस्य गजस्य स्नानपानाद्यर्थं सरसीमज्जनं सूर्यस्य सन्तापकारित्वेन शत्रुभूतत्या तत्पक्षपातिकमलो-नमूलनहेतुत्योत्प्रेच्यते । केचिश्वत्र प्रत्यनीकालङ्कारलक्षणं योजयन्ति, तद्यथा—

'प्रत्यनीकमशक्तंन प्रतीकारे रिपोर्थदि । तदीयस्य तिरस्कारस्तस्यैवोत्कर्षसाधकः ॥' वस्तुतस्तु—यत्र तत्पक्षापकारो वास्तवतया कविना विवक्त्यते तत्रैव प्रत्यनीकालङ्कारः, स्रात्र तु संभावनामात्रमिति नास्ति तत्संभावनेति विभावनीयम् ॥ २२२ ॥

उदाहरणमुपपादयति — स्नातुमिति । स्नातुम् स्नानं कर्तुम् , पातुम् जलपानेन तृषं शमयितुम् , बिसानि कमलनालानि श्रतुम् भक्षयितुम् (करिणा क्रियमाणम् ) करिणो

मार्ताण्ड ।
 न्याहर्तुम् ।
 उत्सुकः ।

जलगाहनम् जलेऽनतरणं तस्य वैरम् सूर्ये स्वशत्रुत्वं तस्य निष्कयाय प्रतिशोधनाय, इति एवम् कविना उत्प्रच्य संभाव्य वर्ण्यते । मध्यन्दिने सूर्यकरसन्तप्तस्य करिणः स्नानायुद्दिश्य कृतमि जलावगाहनं सन्तापकसूर्यपक्षगतकमलोनमूलनहेतुतया संभाव्यत इति भवत्युत्प्रेक्षा-लक्षणसंगतिः ॥ २२३ ॥

हिन्दी—दोपहरके मूर्यकी किरणोंसे सन्तापित गज पानीमें प्रवेश करता है, ऐसा लगता है मानों वह अपने सन्तापक सूर्यके पश्चपाती (सूर्य कमलका मित्र माना जाता है) कमलोंको

उखाडनेके लिये ही जलमें प्रवेश कर रहा हो।। २२२॥

इस उदाहरणमें नहाने, पानी पीने या कमलनाल-भक्षणके लिये हाथी द्वारा किया गया जला-वगाइन सूर्यपक्षगत कमलोन्मूलनहेतुतया संभावित करके वर्णित हुआ है, अतः इसे उत्प्रेक्षा मान सकते हैं। यहाँ पर चेतन गजगत वृत्तिको—स्वाभाविक जलावगाहनको अन्य रूपमें— स्वसन्तापक शत्रुभृत सूर्यपक्षगामी कमलकुलोन्मूलनार्थत्वरूपमें संमावित किया गया है, अतः यह उत्प्रेक्षा है, इसमें उत्प्रक्षाके सभी अङ्ग हैं, उत्प्रेक्षाविषय—जलावगाहन, उसका कारण मध्यन्दिनार्क सन्ताप, उत्प्रेक्षावाचक-मन्येशब्द, अन्यथा संमावना-मूर्यपक्षीय कमलोन्मूलनहेतुत्वेन संभा-वना ॥ २२३ ॥

> कर्णस्य भूवणिमदं समायाति विरोधिनः। इति कर्णोत्पलं प्रायस्तव दृष्ट्या विलङ्घयते ॥ २२४ ॥ अपाङ्गभागपातिन्या इष्टेरंशुभिरुत्पलम्। रेपृश्यते वा नै वेत्येवं कविनात्प्रेक्ष्य वर्ण्यते ॥ २२५॥

अचेतनगतीत्प्रेक्षामुदाहरति - कर्णस्येति । तव दृष्ट्या नयनेन (कर्त्तपदम् ) मम दृष्ट्याः त्रायतेः दैर्घ्यविस्तारस्य विरोधिनः बाधकस्य कर्णस्य इदम् उत्पलं भूषणिमिति संभाव्येव प्रायः कर्णोत्परुं विलङ्घयते निजांशुभिः प्रताडचते । यद्ययं कर्णो नाभविष्यत्तदा मदीयो विस्तारोऽधिकोऽभविष्यदिति स्वीयविस्तारविरोधितया कर्णा मतः, तस्यैव चेदमृत्य-लमलङ्करणमिति संभाव्यैव तव दृष्टिः स्वप्रभयोत्पलं ताडयतीति भावः ॥ २२४ ॥

उदाहरणं योजयति - अपाक्तभागेति । श्रपाङ्गभागपातिन्याः 'गतागतकुतूहलं नयन-योरपाङ्गावधि' इत्युक्ततया नेत्रप्रान्तमात्रे प्रसरणशीलायाः दृष्टेः नयनस्य त्रंशुभिः नीलाभ-किरणैः उत्पलम् कर्णाभरणीभूतं स्पृत्यते वा न वा स्पृश्यते (स्पर्शमात्रमपि मनाक्संभावना-दूरगतम् ) इति एवम् अस्यामेव स्थितौ तदीयदृगंशुभिः उत्पलस्य पराभवः कल्पनयोः प्रेच्यत इति भवति लक्षणसङ्गतिः। पूर्वीदाहरणे चेतनस्य गजस्य जलावगाहनिकयोत्प्रेक्षाविषयी-कृताऽत्र तु अचेतनस्य नयनगुणः ( श्यामत्वं ( कविनोःप्रेक्षाविषयीकृत इति ॥ २२५ ॥

हिन्दी-तुम्हारे नयन, यह उत्पल हमारे विस्तारको रोकने वाले इन कानोंके भूषण हैं, यही समझ कर ( स्वशत्रूपकारकतया वैरी मान कर ) अपनी स्यामल प्रभासे इन उत्पलोंको अभिभूत किया करते हैं ॥ २२४॥

इस उदाहरणमें नेत्रप्रान्तमें फैलने वाली आँखोंकी स्थामलता उत्पलको छूती है या नहीं छूती है, परन्तु कविने उसी इयामलतासे उत्पलका अभिभव वर्णन किया है, इस उदाहरणमें अचेतन नयनिष्ठ इयामत्व गुणका उत्पलाभिभव कर्त्त्तया उत्प्रेक्षित किया गया है। यहाँ प्रायः शब्द उत्प्रेक्षावाचक है ॥ २२५ ॥

३. न वैवं तु। १, निरोधिनः। २. स्पृश्येत ।

# लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। १इतीदमपि भूयिष्ठमुत्प्रेक्षालक्षणान्वितम्॥ २२६॥

मन्ये शंके ध्रुवं प्राय इत्यादयः शब्दा उत्प्रेक्षावाचकाः, इवशब्द उपमावाचकः, इति प्रवादमाधारीकृत्य प्ररूढं लिम्पतीवेत्यादिश्लोके उपमैवालङ्गार इति मतं दृषयितुमाह—
लिम्पतीवेति । वर्षासमयकृष्णप्रदोषवर्णनप्रसङ्गे मृच्छकटिकनाटके पर्य विद्यते—

'लिम्पतीव तमोऽज्ञानि वर्षतीवाज्ञनं नभः । असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्निष्फलतां गता ॥'
तदेवात्र विवेचनाय प्रकान्तम् । तमः अज्ञानि लिम्पतीव, नभः अज्ञानं कज्जलं वर्षतीव,
इति इदं पद्यार्धमपि भूयिष्ठं प्राचुर्येण उत्प्रेक्षालक्षणान्वितम् उत्प्रेक्षाया लक्षणेन युक्तम् ।
तथाहि अत्र तमसो व्यापनरूपो धर्मो लेपनेन संभावितः, तस्यैव चाधःप्रसरणरूपो धर्मः
नभःकर्तृकाज्ञनवर्षणरूपतयोत्प्रोक्षितः । उभयत्रापि विषयस्य संभावनाधिकरणस्यानुपादानं
समानम् । अत्रत्य इवशब्दः सम्भावनार्थकः, दूरस्थोऽयं देवदत्त इव भातीत्यत्रेवशब्दवत् ।
तथाचौत्प्रेक्षालक्षणाकान्ततयात्रोत्प्रेक्षैव, नोपमेति ॥ २२६ ॥

हिन्दी—कुछ प्राचीन आचार्य ऐसा विचार रखते थे कि मन्ये, शक्के, भुवं, प्रायः—इन शब्दों के रहनेपर उत्प्रेक्षालङ्कार होता है, और इव शब्दके रहनेपर उपमालङ्कार होता है, इसी स्विसिडान्तके अनुसार 'लिम्पतीव' इस श्लोकमें उपमा ही मानते हैं, उनके मतका खण्डन करनेके लिये यहाँ से उपक्रम किया गया है।

इस रलोकमें वर्षाकालके कृष्णपक्षीय प्रदोषकालका वर्णन है। यहाँ पर अध्यकारके फैलनेको अङ्गलेपन रूपमें संभावित किया जाता है और अन्धकारके अधःप्रसरणको आकाश द्वारा किये गये अंजनवर्षणके रूपमें संभावित किया जाता है। इस उदाहरणमें अधिकांशमें उप्रेक्षाका लक्षण संगत होता है। अतः इस पद्यार्थमें उत्प्रेक्षा अलङ्कार ही है, उपमालङ्कार नहीं। इसी तरह—

'पिनष्टीव तरङ्गाधैरुविधः फेनचन्दम् । तदादाय करैरिन्दुर्लिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥' इस पद्यमें भी उत्प्रेक्षालङ्कार ही मानना चाहिये ।

कुछ अन्य आचार्य इसे सादृश्यमूलक उत्प्रेक्षा मानते हैं, परन्तु दण्डीने तो यहाँ स्पष्ट उत्प्रेक्षा स्वीकार की है ॥ २२६ ॥

#### केषाश्चिद्रपमाभ्रान्तिरिषश्चत्येद्व जायते । नोपमानं तिकन्तेनेत्यतिकम्याप्तभाषितम् ॥ २२७ ॥

पूर्वकारिकया स्वसिद्धान्त उक्तः, सम्प्रति प्रतिपक्षमतं खण्डयति—'केषाश्चिदिति । केषाश्चित् परेषाम् आचार्याणाम् इह अत्रोदाहृते पद्यार्घे उपमाश्चान्तिः उपमैवेति संदेह इवश्चत्या इवशब्ददर्शनेन जायते, तथाविधा भ्रान्तिश्च निर्मूलेति पूर्वार्द्धभागार्थः । तत्र बाधकमाह—नोपमातमिति । तिङन्तेन तिङन्तशब्दप्रतिपाद्येन न उपमानम् न उपमानबोध इति आप्तमाषितम् अनुह्मङ्खनीयवचनस्याचार्यस्य पत्रज्ञलेभीषितम् वचनम-तिकम्य उल्लङ्घ्य जातत्वादेवैतादशं ज्ञानं भ्रम इति । भाष्यकृता 'न तिङन्तेनोपमानमस्ती'-

१. इतः प्राक् निम्नपद्यं क्वचिद् दृश्यते—
'असत्पुरुषसेवेव दृष्टिनिष्फलतां गता ।
पिनष्टीव तरङ्गाग्रेरुद्धिः फेनचन्दम् । तदादाय करेरिन्दुलिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥'

त्युक्तम् , तस्यायमाशयः—तिङन्तप्रतिपाद्यस्य साध्यत्वमिति शास्त्रविदः स्वीकुर्वन्ति, तथा च स्मर्यते—'त्रसत्त्वभृतो भावश्च तिङ्पदैरभिधीयते' इति । सिद्धस्यैव चोपमानत्वमिति च सर्वसम्मतम् , यदुक्तम्—

'सिद्धमेव समानार्थमुपमानं विधीयते । तिङन्तार्थस्तु साध्यत्वादुपमानं न जायते ॥' इति । एवद्य तिङन्तप्रतिपायस्य लेपनादेरुपमानत्वायोगान्नास्ति कथमप्यत्रोपमा, 'किन्तु तत्र संभावनार्थक इवशब्दः' इति पूर्वोक्तभाष्यव्याख्यास्थितकैयटप्रन्थानुसारेण तत्रो-

त्प्रेक्षेव युक्तेति ॥ २२७ ॥

हिन्दी—इस कारिकामें दण्डीने प्रतिपक्षीके मतका खण्डन किया है, जो लोग यहाँ पर उपमालक्कार मानते हैं उनका कहना है कि इसमें—'लिम्पतीव तमोक्कानि' इन्यादि पूर्वोक्त पद्यमें इव शब्द है, अतः यहाँ उपमा होगी, उन्हें यह नहीं माल्यम है कि ऐसा कहना परमाप्त पतंजलिकी आज्ञाका उल्लंघन करना है, पतंजलिने—'धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा' इस सृत्रके भाष्यमें स्पष्ट कहा है कि—'न तिङन्तेनोपमानमस्ति'। इस भाष्यपिक्किका अभिप्राय यह है कि तिङन्तपदोपस्थाप्य सिद्धावस्थापन्न नहीं होता है, वह साध्यस्वरूप रहता है अतः वह उपमान नहीं हो सकता है, क्योंकि—

'सिद्धमेव समानार्थमुपमानं विधीयते । तिङ्न्तार्थस्तु साध्यत्वादुपमानं न जायते ॥' अतः यदि इसमें उपमा अलङ्कार माना जाय तो यह बात आप्तभाषित-भाष्यवचनके विरुद्ध होगी, अतः यहाँ उत्प्रेक्षालङ्कार ही मानना चाहिये ।

जो लोग पूर्वोक्त उदाहरणमें उपमा मानते हैं उनका तर्क यही है कि इस पद्यमें इव शब्द है, इव शब्द सादृश्यवाचक है अतः यहाँ उपमा है, इस तर्कका भी उत्तर पूर्वोक्त भाष्य प्रन्थकी त्याख्यामें कैयट ने दे दिया है, उन्होंने कहा है कि—'किन्तु तत्र संभावनार्थक इवशब्दः' संभावनार्थक इव शब्द मानने पर तो उपमाकी बात ही उठ जाती है। तिङन्तके साथ उच्चरित होनेवाला इव शब्द संभावनार्थक ही हुआ करता है सादृश्यार्थक नहीं होता है, फलतः यहाँ उपमाकी संभावना नहीं है। २२७॥

#### उपमानोपमेयत्वं तुल्यधर्मव्यपेक्षया । लिम्पतेस्तमसञ्चासौ धर्मः कोऽत्रं समीक्ष्यते ॥ २२८ ॥

पूर्वोक्तपये उपमालङ्कारानङ्कीकारे उपोद्धलकान्तरमाह—उपमानोपमेयत्वमिति । सादश्यप्रतियोगि उपमानम् , सादश्यानुयोगि चोपमेयम् , तयोभीव उपमानोपमेयत्वं तुल्य-धर्मव्यपेक्षया समानधर्ममपेच्य भवति, सम्बन्धकस्य समानधर्मस्याभावे न भवत्युपमानोपमेय-भावः, स चात्र न संभवति, तदाह—लिम्पतेरिति। लिम्पतीति तिङन्तार्थस्य तमसश्च असौ समानः धर्मः कः समोच्यते ? उभयानुगतस्य कस्यापि समानधर्मस्याप्रतीतौ तदालम्बनस्य तयोर्लिम्पत्यर्थतमसोष्ठपमानोपमेयत्वस्याशक्यकल्पनकत्वेऽनुपपन्नैवात्रोपमेति भावः ॥२२८॥

हिन्दी—'लिम्पतीव' इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरणमें उपमा नहीं हो सकती है, क्योंकि उपमानो-पमेयभावमें समान धर्मकी अपेक्षा होती है, विना समान धर्मके उपमान और उपमेयका सादृश्य किस प्रकार नियत किया जायगा ? फलतः उपमान और उपमेयमें समानधर्मका होना आवश्यक है, वह यहाँ क्या होगा ? लिम्पतिरूप तिङ्तार्थलेपनिक्तया और तममें क्या समान धर्म हो सकता है, उभयानुगत समान धर्म कुछ है नहीं, अतः यहाँ उपमानोपमेयभावकी कल्पना निरो भ्रान्ति है।

# यदि लेपनमेवेष्टं लिम्पतिनीम कोमऽपरः। स एव धर्मो धर्मी 'चेत्यतुन्मत्तो न भाषते॥ २२९॥

पूर्वपक्षी यदि लेपनमेव समानं धर्ममातिष्ठेत, तदा संभवत्युपमानोपमेयभावः, तत्रापत्तिमाह— यदीति । यदि लेपनम् एव तमोलिम्पत्यर्थयोः समानधर्मतया स्वीक्रियते,
तदा लिम्पतिपदार्थस्य लेपनस्य धर्मतया प्रहरो तदाश्रयः को धर्मी मन्येत ? लिम्पतिपदस्य 'भावप्रधानमाख्यातं सक्ष्वप्रधानानि नामानी'ति यास्कसिद्धान्तेन लेपनमेवार्थः,
तच्च धर्मतयाऽऽस्थितं, तद्भिन्धः कोऽस्ति लिम्पतिपदार्थों यो धर्मितया स्वीकृतः स्यात् ?
स एवैको लिम्पतिपदार्थों धर्मी धर्मी चोभयं भविष्यतीति कथनं तून्मत्त्रलिपतमेविति न
शक्यतेऽत्रोपमा निरूपित्वत्वार्थों धर्मी धर्मी चोभयं भविष्यतीति कथनं तून्मत्त्रलिपतमेविति न
शक्यतेऽत्रोपमा निरूपित्वत्वार्थो धर्मी धर्मी चम्पत्वार्थाः
कर्तृत्वं कर्मत्वं चोभयं जुषते तथाऽत्रापि लिम्पतिपदार्थो धर्मी धर्मी च स्यादिति वाच्यम् ,
तत्र भिष्ठपदीपस्थापितयोरात्मनोः समानत्वेऽपि कर्तृत्वकर्मत्वे कथिद्वं भवितुमहतः,
स्वत्र त्वेकेन लिम्पतिपदेन समुपस्थापितस्य लेपनस्य धर्मत्वधर्मित्वयोरभ्युपगन्तुमशक्यत्वादिति ॥ २२९॥

हिन्दी—यदि पूर्वपक्षी यह कहें कि लेपन ही समान धर्म मान लिया जाय, तो इसका उत्तर यह है कि 'लिम्पित' इस तिकन्तका अर्थ ही तो लेपन है, यहाँ पर उसीको उपमान बनाया जायगा तब उपमा प्रतिष्ठित की जायगी, इस अवस्थामें लिम्पित पदार्थ तो उपमानरूप धर्मी होगा, उसे आप धर्म किस तरह बना सकेंगे, धर्म-धर्मी एक नहीं होते, दोनों को एक मानना उन्मत्तता है। लिम्पित तिकन्त है, 'भावप्रधानमाख्यातम्' इस वैयाकरणाभिमत सिद्धान्तके अनुसार उसका अर्थ है लेपन, उसीको उपमान मानकर आप उपमा मानने चले हैं, और उसी लेपनको आप समान धर्म भी कहते हैं, एक ही वस्तुको धर्म और धर्मी दोनों बनाना चाहते हैं यह तो सनक है। यहाँ पूर्वपक्षी यदि यह कहें कि जिस प्रकार 'आत्मा आत्मानं जानाति' इस वान्यमें एक ही आत्माको कर्त्ता और कर्म दोनों माना जाता है उसी तरह एक हां लेपनको धर्म और धर्मी दोनों मान लेंगे, इसका उत्तर यह है कि 'आत्मा आत्मानं जानाति' इसमें विभिन्नपदोपस्थाप्य आत्मद्वयमें एकको कर्म और एकको कर्त्ता माना जा सकता है, परन्तु यहाँ तो एक ही लिम्पित पदसे एकमात्र लेपन अर्थ प्रतीत होता है, उसे कैसे धर्म और धर्मी दोनों रूपमें स्वीकार किया जायगा। २२९॥

कर्ता यद्युपमानं स्यान्न्यम्भूतोऽसौ क्रियापदे । स्विकयासाधनन्यय्रो नालमन्यद्पेक्षितुम् ॥ २३० ॥

उपायान्तरमुद्भाव्य दूषयति कत्तां यदीति । तिङर्थस्य कर्तुक्पमानत्वं, कर्तृगतस्य लेपनव्यापारस्य च साधारणधर्मत्वमेवमुपमा भिवतुमर्हतीति शङ्का, तदुत्तरमाह यदि तिङ्गपस्थाप्यस्याश्रयस्य कर्त्तुक्पमानत्वं कल्प्यते तदाऽसौ कर्ता कियापदे लिम्पित-कियापदेन विशेष्यत्या प्रतिपाद्यं व्यापारे न्यग्भृतः विशेषणतयाऽन्वितोऽसौ कर्ता (यतः) स्विक्षयासाधनव्यप्रः स्वव्यापारस्य विशेष्यतया बोधाय उपसर्जनतामापन्नः अन्यत् अपिक्षतुम् पदार्थान्तरविशेष्यकबोधे प्रकारोभवितुम् न अलम् न समर्थः। अयमाशयः अत्रेयमाशङ्का न तिङन्तेनोपमानमस्तीति भाष्यात् लेपनस्योपमानत्वं न संभवतीति स्वीन

11

१. चेत्युनमत्तोषि।

कारेऽपि लिम्पतीति तिर्ह्थस्य कर्तृरुपंमानत्वमस्तु, तथा च लिम्पितकर्तृसदशतमःकर्तृकै व्यापनमिति शक्यते उपमां समर्थयितुमिति, एतदुत्तरमिदं यत् स्त्रत्र वैयाकरणमतानुसार्चण तिङ्ग्तपदार्थव्यापाराश्रयस्य कर्तृर्धातुत्रतिपाद्यं व्यापारे विशेषणतयाऽन्वयो भवति, अतोऽसौ क्रियापदे तिङ्ग्तोपस्थाप्ये व्यापारे न्यग्मृतो विशेषणतां गतः, ततश्च स्वित्रयासाधनव्यमः स्वित्रयापाः स्विनष्ठविशेषणतानिरूपितविशेष्यताशालिन्याः कियायाः व्यापारस्य साधने विशेष्यतया बोधे व्यापः प्रकारीभूतोऽसौ कर्ता अन्यत् पदार्थान्तरम् अपेक्षितुम् स्वप्रकारकान्वयबोधे विशेष्यतयाऽवलम्बतुम् न श्रलम्, लेपनव्यापारे विशेषणतया श्रन्वितस्य कर्त्तुरुपमानसम्बन्धेन परत्रान्वयो न संभवति, तदुक्तं नागेशभट्यैः— 'एकत्र विशेषणत्वेन गृहीतशक्तिकस्य झातस्य वा अपरत्र विशेषणत्वायोगः, अत एव राज्ञः पुरुषोऽश्वश्चेतिवत् राजपुरुषोश्वश्चेति ने'ति ॥ २३०॥

हिन्दी—'लिम्पतीव' इत्यादि पूर्वोक्त पद्यार्थमें उपमा माननेवाले यदि यह आशङ्का करें कि तिल्कंथे कर्ताको ही उपमान माना जाय, और धारवर्थ लेपनको समान धर्म स्वीकार करें, तब तो लिम्पतिकर्त्तृसहश्च तमःकर्त्तृक लेपन (न्यापन) इस तरहकी उपमाके होनेमें कुछ दोप नहीं है, इसका उत्तर यह है कि तिल्कंथन्यापाराश्रय कर्त्ता धारवर्थन्यापारमें विशेषणत्त्रया अन्वित है, वह कर्त्ता स्विवशेष्यन्यापारको प्राधान्येन बोधित करने के लिये अपनेको विशेषण बना चुका है, अतः उसका उपमानसंबन्धसे (सादृश्यसे) दूसरे पदार्थमें अन्वय करना सङ्गत नहीं होगा, क्योंकि एक जगह जो विशेषणत्या गृहीतशक्तिक अथवा ज्ञात रहता है उसका दूसरेके साथ विशेषणत्या अन्वय नहीं हो सकता है। मञ्जूषामें नागेशने लिखा है—'एकत्र विशेषणत्वेन गृहीतशक्तिकस्य ज्ञातस्य वा अर्रत्र विशेषणत्वायोगः, अत्रयत राज्ञः पुरुषोऽश्वश्चेतित्रद् राजपुरुषोऽश्वश्चेति न'। फलतः तिल्कं कर्त्ता जन धारवर्थन्यापारमें विशेषणत्या अन्वित है तब आप उसे सादृश्यसंबन्धसे तम आदि अन्यपदार्थमें अन्वित नहीं कर सकते हैं, इस हालतमें उपमा केंसे होगी।। २३०।।

# या लिम्पत्यमुना तुरुयं तम इत्यपि 'शंसतः। अङ्गानीति न सम्बद्धंसोऽपि' सृग्यः समो गुणः॥ २३१॥

वैयाकरणमतानुकूलप्रिक्षयायामुपमासंभवो निराकृतः, सम्प्रित नैयायिकमतेऽपि तद-संभवत्वं व्यवस्थापयित —यो लिम्पतीति । यो लिम्पित अमुना नुरुयं तमः — 'लेपन-कर्नृसदशं तम' इत्यपि एवमपि शंसतः कथयतः प्रथमान्तमुख्यविशेष्यकबोधस्वीकारे लिम्पितिपदस्य लेपनकर्ता — लेपनानुकूलकृतिमानित्ययें, लेपनकर्त्तुसदशं तमः इति स्वी-कर्तुनैयायिकानुगस्य अपि मते अज्ञानीति पदं सम्बद्धं न भवति, उपमेयगतलेपने नान्वेति, तेनाज्ञकर्मकलेपनं समानधर्मो भविनुं नार्हतीति समः साधारणो धर्मः म्रुग्यः अन्वेषणीय एव । एवधाज्ञानीत्यस्य असंबन्धेन, तत्कृतेन च साधारणधर्मानुपलम्भेन नास्त्युपमासंभव इति भावः ॥ २३९ ॥

हिन्दी—व्यापारमुख्यिविशेष्यक बोधवादी वैयाकरणोंके मतानुसार 'लिम्पतीव' इस पद्यार्धमें उपमा नहीं हो सकती है, इतनी ही बात नहीं है, प्रथमान्तार्थमुख्यिविशेष्यक बोधवादी नैयायिकोंके मतमें भी यहाँ उपमा नहीं बनती है क्योंकि 'जो लेपनका कर्ता है उसके समान अन्धकार'लेपनकर्तृतहशतम इस प्रकारके अन्वयबोधमें उपमाकी आशा रखनेवाले नैयायिकानुगामियोंको भी—

१. शंसिनः। २. सम्बद्धः, सम्बन्धः।

'अङ्गानि' यह असंबद्ध रहता है, 'अङ्गानि' इस पदका उपमेयगत ठेपनमें अन्दय नहीं हो पाता है, और इस स्थितिमें अङ्गकर्मक ठेपन समान धर्म नहीं होने पाता है, समान धर्म अन्वेषणीय ही रह जाता है, इस स्थितिमें उपमा कैसे मानी जायेगी ?॥ २३१॥

# यथेन्द्रिरिष ते वक्त्रमिति कान्तिः प्रतीयते । वक्त्रमिति कान्तिः प्रतीयते । २३३॥ न तथा लिम्पतेर्लेपादन्यद्त्र प्रतीयते ॥ २३३॥

नतु साधारणगुणासंम्भवे मास्तु पूर्णोपमा, लुप्तोपमा तु साधारणधर्मविरहेऽपि संभव-दात्मकाभेति शङ्कां निराकरोति —यथेन्दुरिवेति । यथा 'इन्दुरिव ते वक्त्रम्' इत्युप-मायां साधारणधर्मतया कान्तिः प्रतीयते वावकशब्दिवरहेऽपि कान्तिमत्तया प्रसिद्धस्ये-न्दोष्ठपमानत्वाद् गम्यते, तथा अत्र लिम्पतेः उपमानसमर्पकात् लिम्पतिपदात् लेपात् स्ववाच्याद्विलेपनव्यापारात् अन्यत् श्रीपम्यनिर्वाहकं साधारणं धर्मान्तरम् न प्रतीयते, लेपनं तूपमानमेव, लिम्पत्यन्तर्गतत्वात् । अतो नात्र लुप्तोपमाया अपि संभव इति भावः ॥

हिन्दी—पूर्वपक्ष किया जा सकता है कि जिस प्रकार 'इन्दुरिव ते वक्त्रम्' तुम्हारा मुख चन्द्रमाके समान है—इस वाक्यमें साधारणवर्मवाचक शब्दके अभावमें भी उपमान चन्द्र साइश्यसे कान्तिको साधारणवर्म समझ लिया जाता है, अतः लुप्तोपमा होतो है, उसो तरहः 'लिक्पतीव' इस उदाहरणमें भी साधारणवर्मके नहीं रहने पर भी लुप्तोपमा—धर्मलुप्तोपमा मानने में क्या वाधा है ? इसका उत्तर यह दिया जा रहा है कि यहाँ पर 'लिक्पति' पदसे लेपनहप अर्थके अतिरिक्त कुछ साधारण धर्म प्रतीत नहीं होता है, (प्रतीयमान साधारण धर्मके विरहमें) लुप्तोपमा भी कैसे मानी जा सकती है। तात्पर्य यह है कि लुप्तोपमाका वह विषय है जहाँ उपमान और उपमेयका साहश्य शब्दानुक्त होनेपर भी लोकप्रसिद्धतया प्रतीतिविषय हो जाता है, जैसे 'तुम्हारा मुख चन्द्रमाके समान है' इस वाक्यमें उपमानभूत चन्द्रमा कान्तिमत्त्या प्रसिद्ध है, उसके साहश्यसे कान्तिह्य-साधारणधर्म अनुक्त होनेपर भी प्रतीत हो जाता है, परन्तु यहाँकी स्थिति भिन्न है, यहाँ तो लेपनकर्त्ताह्य उपमान और तमहूप उपमयमें कोई साधारणधर्म प्रतीत नहीं होता है, अतः यहाँ लुप्तोपमा भी नहीं मानी जा सकती है। २३२॥

# तदुपश्लेषणार्थोऽयं लिम्पतिध्र्यान्तकर्तृकः । अङ्गकर्मा च पुंसैवमुत्र्येक्यत इतीष्यताम् ॥ २३३ ॥

तिहिति । तत् तस्मात् उपश्लेषणार्थः व्यापनवाचकः श्रयं लिप्पतिः लिप्धालयों लेपनम् ध्वान्तकर्तृकः तमसा सकर्तृकः, तथा च श्रक्तकर्मा श्रक्तकर्मकश्च, ध्वान्तकर्तृक-मक्तकर्मकं च लेपनम् व्यापनत्वेन रूपेण पुंसा कविनिबद्धेन वक्त्रा एवम् व्यापनरूपेण उत्प्रेच्यत इति इध्यताम् मन्यताम् । इत्यश्च व्यापनं विषयो लेपनश्च विषयोति उत्प्रेक्षैवात्र शक्यसंभवा, नोपमेति ॥ २३३ ॥

हिन्दी—यहाँ पर लिम्पितिका अर्थ उपश्लेषण-न्यापन है, तम उसका कत्ता है और अङ्ग उसका कर्मा, उसी न्यापनार्थक लिम्पितिकी लेपन रूपमें उत्प्रेक्षा की जाती है। प्रस्तुत अर्थको विषय और संभान्यमान अर्थको (अप्रस्तुतार्थको) विषयी माना जाता है, प्रकृत उदाहरणमें तमःकर्त्तृक अङ्गन्यापन उत्प्रेक्षाका विषय है, उसी तरहका लेपन संभान्यमान होनेके कारण विषयी है, यही उत्प्रेक्षा का बीज है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलङ्कार है, कान्यप्रकाशकारने भी हसे उत्प्रेक्षा का ही

१. लिम्पती।

ख्दाहरण माना है, समन्वयके लिये जो विवरण दिया है उससे दण्डीका मत अच्छी तरह समर्थित हो जाता है। विवरण वों है:—

'अत्र व्यापनादि लेपनादिरूपतया संभावितम् ।' व्यापनको विषय और लेपनको विषयी मान कर ही उत्प्रेक्षा सिद्ध की जाती है ॥ २३४ ॥

> मन्ये राष्ट्रे धुवं प्रायो नृनमित्येवमादयः। उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि तादशः॥२३४॥ (इत्युत्प्रेक्षाचक्रम्)

उत्प्रेक्षाच।चकशब्दान् संगृहन्तुपसंहरति-मन्ये राङ्के इति । एषां निर्दिष्टानां शब्दानां

प्रयोगे सति वाच्योत्प्रक्षा, तदभावे तु गम्येति बोध्यम् ॥ २३४ ॥

हिन्द्री—मन्ये, शङ्के, ध्रुवम्, प्रायः आदि शब्दोंसे उत्प्रेक्षाकी प्रतीति होती है, और इव शब्दसे भी उसकी प्रतीति होती है। यद्यपि इव शब्द प्रधानतया उपमावाचक है, परन्तु वह संभावनावाचक भी है, इसीलिये उसकी गणना उत्प्रेक्षावाचकों की जा रही है। यहाँ के आदि शब्दसे तक्ष्यामि, जाने, उत्प्रेक्षे, संभावयामि और एतदर्थक अन्यान्य कियाओंका झहण समझना चाहिये। यहाँ कहे गये मन्ये शङ्के वगैरहके उदाहरण काव्यों अतिसुलभ हैं, अतः यहाँ नहीं दिये गये। २३४॥

# हेतुश्च सूक्ष्मलेशी च वाचामुत्तमभूषणम् । कारकद्वापकौ हेतू तौ' चानेकविधौ यथा ॥ २३५ ॥

कमप्राप्तान् हेतुसूचमलेशालङ्काराँ सक्षयति — हेतुस्रोति । श्रमी त्रयोऽप्यलङ्काराः वावामुक्तमभूषणम् प्रतिरमणीयतासंपादकम्, श्रत एव चावश्यमलङ्कारतया स्वीकरणीयाः । एतच भामहमतमपासितुमुक्तम् । तथाहि भामहेनः —

हितुस्व सूच्मो लेशोऽय नालङ्कारतया मतः । समुदायाभिधानस्य वक्कोक्त्यनभिधानतः ॥' इति बुवता चमत्कृतिशून्यत्वेनालङ्कारत्रयमपीदं न स्वीकृतम् , आचार्यदण्डी तु वाचामुत्त-मभूषणमिति कथयँस्तत्र चमत्कृतिमनुमन्यमानस्तानलङ्कारानङ्कीकरोति । तत्र प्रथमोक्तस्य हेतोः प्रभेदान् दिदर्शियषुराह—कारकङ्काएकाविति । श्रत्र भेदमात्रमभिधीयते, लक्षणं तु नाम गतार्थम् । हेतुर्द्विविधः—कारको ज्ञापकथ । श्रिग्निर्धृमस्य कारको हेतुः धूमश्राग्नेर्ज्ञाप-को हेतुः । तौ चेमौ कारकङ्कापकौ श्रनेकविधौ प्रवृत्तिनिष्ठस्यादिभेदेन भिज्ञत्वात् ॥ २३५ ॥

हिन्दी—भामहने हेतु, सूक्ष्म, लेश-इन तीन अलङ्कारों के विषयमें कह दिया है कि इनमें चम-त्कार नहीं होता है अतः इन्हें अलङ्कारके रूपमें नहीं स्वीकार करना चाहिये, उसीके विरोधमें— 'हेतुश्च सूक्ष्मलेशों च वाचामुत्तमभूषणम्' कहा गया है। दण्डीके कथनका लक्ष्य यह है कि इनमें अलङ्कार होने की योग्यता है, इनसे अर्थकी अलङ्कृति होती है, फलतः इनमें चमत्कार है, तब इनको अलङ्कार मानना ही चाहिये।

इस कारिकामें दण्डीने हेतु अलङ्कारका लक्षण नहीं कहा है, केवल भेद बताना प्रारम्भ कर दिया है, जिसका अभिप्राय यह है कि हेतु अपने नामसे ही अपना लक्षण कह रहा है। अग्नि-

पुराणमें हेतुका लक्षण यह है:-

'सिषाथियिषितार्थस्य टेतुर्भवित साधकः।'

मोजराजने हेतुका लक्षण यह कहा है:—'क्रियायाः कारणं हेतुः।'

१. च नैक।

शास्त्रीय हेतु दो प्रकारके होते हैं -- कारक और ज्ञापक, स्वतः कार्यको निष्पन्न करनेवाला कारक हेतु है और दूसरों द्वारा निष्पादित वस्तुको बोधित करानेवाला पापक हेतु है। कारक हेतुका उदाहरण-अग्नि भूमका कारक हेतु है। ज्ञापक हेतु - भूम अग्निका ज्ञापक हेतु है। यह हेतु और प्रकारसे बहुविध हो जाता है।

आचार्यदण्डी इसी द्देतुमें काव्यलिङ्ग, अनुमान, कार्यकारणमूलक अर्थान्तरन्यास—इन नार्मोसे व्यवहृत अलङ्कारोंका अन्तर्भाव कर लेते हैं, अत एव दण्डीने इनके अलगसे लक्षणादि नहीं

किये हैं ॥ २३५॥

#### अयमान्दोलित शौढ बन्दनद्रमपल्लवः उत्पादयति सर्वस्यं प्रीति मंत्रयमादवः ॥ २३६ ॥

कारकहेतुमुदाहरति -अयमिति । आन्दोलिताः स्पृष्टाधालिताध प्रौढानां चन्दन-द्रुमाणां पञ्जवा येन तादशोऽयं मलयमारुतः सर्वस्य प्रीतिमुत्पादयति जनयति, अत्र वायु-विशेषणं तस्य युगन्धत्वादिगुणयोतनार्थं, तेन च प्रीतिजननसामध्यं योत्मम् । श्रतोऽत्र चमत्कारकहेतूपन्यासात् हेतुर्नामालङ्कारः ॥ २३६ ॥

हिन्दी-निकाल चन्दनदुमके पत्तींको हिलानेवाली यह मलयवायु सबके हृदयमें प्रसन्नता चत्पन कर रही है। इस उदाहरणमें प्रीतिजनन का हेतु-चन्दनपछवान्दीलनजात सुगन्धत्वादि बहे चम-त्कारकरूपमें निवद किया गया है, अतः यहाँ हेतु अलङ्कार है ॥ २३६ ॥

# प्रीत्युत्पादनयोग्यस्य रूपस्यात्रोपबृंहणम् । अलङ्कारतयोदिष्टं निवृत्तावि तत्समम् ॥ २३७॥

उक्त उदाहरणेऽलङ्कारं प्रसम्बयति—प्रीत्युत्पादनेति । अत्र उक्तरलोके प्रीत्युत्पादन योग्यस्य परमानन्दजननसमर्थस्य चन्दनहुमपन्नवान्दोलनजन्यसौरभसमृद्वत्वस्य इपस्य वायुस्वरूपस्य उपबृंहणम् वैचित्र्यजनकोमन्यासोऽस्ति, तेनात्र वैचित्र्यकृतमळ्ड्वारत्विमिष्टम्, एवमेव निवृत्तावपि । तदाह—निवृत्तावपि । श्रयमाशयः—उत्पादने हेतुरिव निवृत्तावपि संभवति हेतुः, तत्रापि वैचित्र्ये सत्यलङ्कारत्वं मन्तव्यमेवेति मावः ॥ २३७ ॥

हिन्दी-उक्त उदाइरणमें प्रीत्युत्पादनयोग्यवायु का रूप चमत्कारक रूपमें कहा गया है, अतः देतुका चमत्कारजनकरूपमें उपन्यास होनेसे यह देत्वछद्वार है। इसमें क्रियाकी उत्पत्तिका हैत वर्णित है, इसी तरह कियाकी निवृत्तिमें हेतुके वर्णनमें भी चमत्कार होने है यह हेतु अल्झार

होगा, जिसका वर्णन अगले उदाहरणमें किया जायगा ॥ २३७ ॥

# चन्दनारण्यमाध्य स्पृष्टा मलयनिर्झरान्। पथिकानामभावाय पवनोऽयमुपस्थितः॥ २३८॥

नियुत्ती हेत्वलङ्कारमुदाईरति - चन्दनेति । चन्दनारण्यम् चन्दनवनम् आधुर कम्पयित्वा मलयनिर्झरान् मलयाचलपातिपयःप्रवाहान् स्पृष्ट्वा च अयं पवनः पथिका-नाम् विरहिपान्थानाम् अभावाय विनाशाय उपस्थितः आयातः। अत्र पथिकवधरूप-निवृत्ति प्रति वायोः कारणत्वमुपन्यस्यत इति हेतुर्नामालङ्कारः ॥ २३८ ॥

हिन्दी-चन्दनवनका कम्पन करके और मलयपर्वतसे गिरनेवाले झरनोंको झकर यह वाषु विरही पान्योंके अभावके छिये उपस्थित हुआ है। इस उदाहरणमें पथिकवभरूप निवृत्तिके छिये वायुकी उपस्थितिरूप चमत्कारी हेतुका निर्देश किया गया है, अतः हेत्सलङ्कार है ॥ २३८ ॥

१. छोकस्य । २. दक्षिण।

#### अभावसाधनायाळमेवंभूतो हि मारुतः। विरद्वज्वरसंभूतमनोङ्गारोचके जनै॥ २३९॥

यथा कस्यापि पदार्थस्य भावसाधने हेतुर्युज्यते, तथैवाभावसाधनेऽपि, तत्रायमान्दोलितप्रौढचन्दनहुमपन्नवः इत्यत्र प्रीतिहपस्य वस्तुनो भावसाधनहेतुरुक्तः, अत्रोदाहरणे
अभावसाधनहेतुरुक्तः, तदेव सङ्गमय्य बोधयति—अभावेति । एवंभूतः चन्दनवनसम्पर्देण सुरभिर्निर्झरस्पर्शेन च शीतलोऽयं मारुतः पवनः विरहज्वरेण वियोगकृततापेन
सम्भूतं जातं मनोक्षारोचकं शीतलसुरभिवातादिमनोहरवस्तुविषयद्वेषो यस्य तादशे—
वियोगखिन्नतया तादशेऽपि पवने खिद्यमाने जने अभावसाधनाय तदपायं कर्तुम् अलं
समर्थः। एतेन वायुना पान्था व्यापाद्यन्ते इत्यर्थः। अत्राभावसाधने चमत्कारकहेतूपन्यासो
विश्वदीकृतो बोध्यः॥ २३९॥

हिन्दी—चन्दनारण्यको कँपाकर और मलयाचलपाती निर्झरको छुकर आनेवाली बायु विरहसन्तापसे खिन्न होकर रमणीय वस्तुपर देष रखनेवाले वियोगीजनके अभावके लिये समर्थ है, यहाँ इतना जानना आवश्यक है जिस प्रकार भावकार्य प्रति लिलतकारणोपन्यासमें हेतु अल्ङ्कार होता है, उसी प्रकारसे अमावकार्य—निवृत्तिमें लिलतकारणोपन्यासमें भी होता है। यह उदाहरण निवृत्तिविषयक हेतुका है॥ २३९॥

# निर्वर्स्ये च विकार्ये च हेतुत्वं तद्पेक्षया। प्राप्ये तु कर्मणि प्रायः क्रियापेक्षेव हेतुता॥ २४०॥

प्रायो हेतवो द्विविधाः कियार्थसम्पादकाः, कर्मार्थसम्पादकाक्ष, तत्र कियार्थसम्पादकेषु कारक्षणप्रभेदेन हेत्नां प्रकारद्वयम्, तत्रापि कारकहेत्नां प्रकारद्वित्यं भवति, उत्पत्ति-विश्विषयभेदात्, तयोधदाहरणमुनम्, सम्प्रति कर्मार्थसम्पादकहेत्नामुदाहरणानि दर्श-यितुमाह— निर्वत्यं इति । कर्म त्रिविधं, निर्दत्यं विकार्यं प्राप्यम्न, तत्राद्ययोद्द्योस्तद-पेक्षया हेतुत्वं भवति, निर्दत्यंविकार्यकर्मसम्पादनाय हेतुत्वं भवति, प्राप्ये तु कर्मणि प्रायो भूयसा कियाऽदेशा एव हेतुता कियामात्रमेव तत्र हेतुसाध्यमिति । निर्दत्यं विकार्ये च कर्मणि हेतवी निर्दर्यविकार्यस्पे कर्मभूते वस्तुनी निष्पादयनित, प्राप्ये तु कियामात्रं जनयन्ति न वस्तुरूपं किमपि । तदुत्तम्— 'कियाकृतविशेषाणां सिद्धियंत्र न दश्यते । दर्शनादनुमानाद्वा तत् प्राप्यमिति कथ्यते ॥' इति ।

यदसज्जायते पूर्वं जन्मना यत्प्रकाशते । तिवर्वत्यं विकार्यं च द्वेधा कर्म व्यवस्थितम् ॥ प्रकृत्युच्छेदसंभूतं किबित् काष्टादिभस्मवत् । किबिद् गुणान्तरोत्पत्त्या सुवर्णादिविकारवत् ॥ इति च ।

निर्वर्से कर्म यथा—कटं करोति, वस्नं वयति । अत्र पूर्वमसतः कटवस्त्रादेर्जनम । विकार्ये द्विविधम् , प्रकृत्युच्छेदकं प्रकृतौ गुणान्तराधायकं चं । उच्छेदकं यथा—काष्टं भस्म करोति । गुणान्तराधायकं यथा—सुवर्णे कुण्डलं करोति ।

१. संताप। २. मदनाग्न्यातुरे जने।

एतत्प्रकारद्वयभिन्नं प्राप्यं कर्म, यथा प्रामं गच्छति, सूर्यं पश्यति । तथा च निर्वर्त्यं-विकार्ययोः पूर्वावस्थातो विशेषदर्शनादन्यहेत्वपेक्षा भवति, प्राप्यस्थले तु देवलकिया-मात्रापेक्षा ॥ २४० ॥

हिन्दी—हेतु दो प्रकारके हैं, क्रियार्थसम्पादक और कर्मार्थसम्पादक । क्रियार्थसम्पादक हेतु कोरक खापक भेदसे दो प्रकार का होता है, उनमें भी कारक हेतुको उत्पत्ति-निवृत्तिरूप विषय-भेदसे दो प्रकार होंगे, उनका उदाहरण-दिया जा चुका है। अब कर्मार्थसम्पादक हेतुओं के उदाहरण दिये जायेंगे।

कर्मके तीन प्रभेद हैं—निर्वर्त्त्य, विकार्य और प्राप्य । निर्वर्त्त्य कर्म वह है जो पहले नहीं था, अभी क्रियाओं द्वारा निष्पन्न होता हो, जैसे—'कट करोति', 'वस्त्रं वयति' यहाँ पर कट और वस्त्र पहले नहीं होते, तत्काल किया से बनते हैं।

विकार्य कर्म दो प्रकारका होता है: एक वह जो प्रकृतिके नाशसे बनता हो, जैसे - 'कार्ष मस्म करोति', यहाँ पर काष्ठरूप प्रकृतिके नाशसे ही मस्मरूप कर्म उत्पन्न होता है। दूसरा वह जो प्रकृतिमें ग्रुणान्तरकी उत्पत्तिसे हो, जैसे 'सुवर्ण कुण्डलं करोति'। यहाँ पर प्रकृति सुवर्णमें ग्रुणान्तर वर्त्तुलत्वादिके उत्पन्न होनेसे कुण्डल रूप कर्म बनता है।

प्राप्य कर्म वह है जिसमें क्रियाकृत विशेषका ज्ञान देखने या अनुमान करनेसे न हो सके, जैसे 'प्रामं गच्छित' 'सूर्य पश्यित', यहाँ पर प्राम और सूर्य रूप कर्ममें गमन और दर्शन क्रियासें कुछ विशेष नहीं होता है।

इस प्रकारसे निर्वर्त्य और विकार्य कर्मीमें पूर्वावस्थासे विशेष होता है अतः हेत्वन्तरकी अपेक्षा होती है, इसीछिये तदपेक्षहेतुत्व-अर्थात् वस्त्वपेक्षहेतुत्व हुआ करता है, प्राप्य कर्ममें कुछ विशेष नहीं होता, अतः वहाँ कियापेक्षहेतुत्व हुआ करता है ॥ २४० ॥

## हेर्तुर्निर्वर्त्तनीयस्य दर्शितः शेषयोद्वयोः । दस्वोदाहरणद्वन्द्वं झापको वर्णयिष्यते ॥ २४१ ॥

हेतुरिति । निर्वर्त्तनीयस्य कर्मणः निर्वर्त्यकर्मणः हेतुः दर्शितः 'श्रयमान्दोलितप्रौढ-चन्दनहुमपक्षवः' इत्युदाहरणे विशदीकृतः, शेषयोर्द्वयोः विकार्यप्राप्ययोः उदाहरणद्वर्यं दत्त्वा प्रदश्यं ज्ञापको हेतुर्वर्णयिष्यते ॥ २४९ ॥

हिन्दी—कर्मनीन प्रकारके माने गये हैं निर्वर्त्यं, विकार्य और प्राप्य । तदनुसार कारकहेतु तीन प्रकार का होगा। उनमें कारकहेतुप्रभेदभूत निर्वर्त्यंकमीविषयक हेत्वलङ्कारका उदाहरण-'अयमान्दोलितप्रौढचन्दनहुमपछ्वः' यह दिया जा चुका है, बचे हुए विकार्य और प्राप्य कर्मद्वयविषयक दो प्रकारके हेत्वलङ्कारका उदाहरण वता दिया जायगा—इस प्रकार कारक हेतुका प्रकरण समाप्त कर दिया जायगा, अनन्तर झापक हेतुके उदाहरण दिये जायगे ॥ २४४॥

# ं उरप्रवालान्यरण्यानि वाप्यः संफुह्यपङ्कजाः । चन्द्रः पूर्णेश्च कामेन पान्यदं द्वेविषं कृतम् ॥ २४२ ॥

विकार्यहेतुमुदाहरति—उत्प्रवास्त्रानिति । उत्प्रवालानि उद्गतन्तनिकेसलयानि अर्ण्यानि वनानि, संफुक्षपङ्कलाः विकसितकमलाः वाप्यः, पूर्णः सम्पूर्णमण्डलक्षन्त्र कामेन पान्यहष्टेः पथिकजननयनस्य विषं कृतम् विषरूपेण परिणमितम् । अत्रारण्यादिषु विषरूप-विकारत्वमारोपितम् ॥ २४२ ॥

१. कालेन। २. दृष्टिविषं।

नविक्तसल्रययुक्त कानन, विकित्तित कमल्द्राले तालाब, एवं सम्पूर्णमण्डल चन्द्रमाको कामदेवने पथिकोंको दृष्टिके लिये विषरूपमें परिणत कर दिया है। यहाँ नविक्तसल्ययुत काननादिमें विषरूप विकारत्व आरोपित हुआ है, अतः यह विकार्यविषयक हेतुका उदाहरण हुआ ॥ २४२ ॥

# मानयोग्यां करोमीति प्रियस्थानस्थितां सखीम् । बाबा भ्रमङ्गजिह्याक्षी पश्यति स्फुरिताधरा ॥ २४३ ॥

प्राप्यहेतुमुदाहरति—मानयोग्यामिति। मानयोग्याम् मानस्याभ्यासम् करोमि इति विचार्य प्रियस्थानस्थिताम् प्रियतमत्वेन कल्पिताम् सखीं वयस्याम्—बाला अप्रौढा अप्राप्तमा-निशक्षा विनता अभूमङ्गिज्ञाक्षी अकुटिकुटिलनेत्रा स्फुरिताधरा चलदोष्ठपुटा च सती पश्यित निरीक्षते। अत्र पश्यतिकियया सखी न निष्पाद्यते न वा विकियते इति सखी प्राप्यकर्म। तिद्वषयकद्शनिकियापेक्षयेव बालाया हेत्त्वमिति प्राप्यहेतुगतोऽयं हेत्वलङ्कारः॥ २४३॥

हिन्दी—िकसी बाल विनताने मान करनेका अभ्यास करती है ऐसा विचार करके अपनी साधीको प्रियतमको रूपमें मान लिया है, और उसकी ओर भुकुटि, वक्रनेत्र तथा स्फुरिताधर होकर देख रही है। इस उदाहरणमें साबीरूप कर्म प्राप्य है क्योंकि उसमें क्रियाकृत विशेषका सर्वथा अमाव है, यहाँ बाला केवल साबीविषयक दर्शनिकया करनेके कारण हेतु है, इसे प्राप्यकर्मविषयक हैलाइड्रार मानना चाहिये॥ २४३॥

#### गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः । इतीद्मपि साध्येव कालावस्थानिवेदने ॥ २४४ ॥

सम्प्रति ज्ञापकहेतुसुदाहरति नगतोऽस्तिमिति । श्रकः श्रस्तंगतः, इन्दुश्चन्द्रो भाति प्रकाशते, पक्षिणः वासाय निवासस्थानसुद्दिश्य यान्ति प्रतिष्ठन्ति । इति इदम् श्रिपि कालावस्थायाः सार्यकालिकस्थितेनिवेदने ज्ञापने साधु एव चमस्कारजनकं भवत्येव । तथा काल ज्ञान ज्ञापकहेत्वलङ्कार इत्युक्तं भवति ॥ २४४ ॥

हिन्दी— सूर्य अस्त हो गये, चन्द्रमा प्रकाशित हो रहे हैं, पश्चिमण निवासस्थानकी ओर चल रहे हैं, यह वर्णन समयकी स्थिति-सायंकालका ज्ञापन कराता है, अतः यह ज्ञापक हेतुका उदाहरण हुआ। 'सम्प्रति सन्ध्यासमय है' ऐसा कहने से चमत्कार नहीं होता है, परन्तु 'गतोऽस्तमकों भातीन्दुः' हत्यादि वाक्य कहनेसे चमत्कारिक रूपमें समयकी सूचना होती है, अतः हसे ज्ञापक-हेत्वल्ह्यारका उदाहरण माना गया हैं॥ २४४॥

# संवध्येरिन्दुपादानामसाध्येधन्दनाम्भसीम् । देहोष्मभिः सुबोधं ते सस्ति कामातुरं मनः ॥ २४५ ॥

हाप्यस्य शब्देनोपादाने हापकहेतुमाह —अवध्यैरिति । हे सखि, इन्दुपादानाम् चन्द्रकिरणानाम् खबध्यैः अविनाशनीयैः (शमियतुमशक्यैः) चन्दनाम्भसाम् मलयजर-सानाम् असाध्यैः अनपनेयैः (दूरीकर्तृमशक्यैः) देहोष्मभिः शरीरसन्तापैः ते तव कामातुरं मदनपीढितं मनः सुवोधम् सुज्ञेयम् । हे सखि, चन्द्रकरैरप्यशम्यैश्वन्दनरसै-खाप्यनपनेयैः शरीरसन्तापैस्तव मनसो मदनपीढितत्वं सुखा्वगम्यभित्यथंः। अत्र ज्ञाप्यं मनसः कामातुरत्वं तच देहोष्मभिर्कायते ॥ २४५॥

१. स्थाने स्थितां। २. अवन्ध्यैः। ३. म्मसा।

हे सिख, चन्द्रमाकी किरणों से भी नहीं भिटनेवाली और चन्दनद्रवसे भी नहीं शान्त होनेवाली यह तुम्हारे शरीरकी गर्मी तुम्हारे हृदयका कामातुरत्व सुखसे वता रही है, यहाँ ज्ञापक हेतु है देहकी गर्मी और उससे ज्ञाप्य है हृदयका कामातुरत्व। यहाँ ज्ञाप्य हृदयका कामातुरत्व शब्दोपात्त है। यह ज्ञापकहेत्वलङ्कारका स्पष्ट उदाहरण है॥ २४५॥

# इति लक्ष्याः प्रयोगेषु रम्या ज्ञापकहेतवः। अभावहेतवः केचिव् ब्याह्नियन्ते मनोहराः॥ २४६॥

भावहेतुमुपसंहरति — इतीति । इति एवम् प्रयोगेषु कविकृतिनवन्धेषु रम्याः हृदय-इमाः ज्ञापकहेतवः लच्याः ज्ञातव्याः । तदेवं भावहेतवो निरुक्ताः । सम्प्रति केचित् कतिपये मनोहराः स्रभावहेतवो व्याहियन्ते स्रभिधीयन्ते । स्रभावश्च चतुर्विधः प्रसिद्ध एवेति तन्मूलकस्यास्याभावहेत्वलङ्कारस्यापि चातुर्विध्यं स्वतःसिद्धं ज्ञातव्यम् ॥ १२४६ ॥

हिन्दी—इस प्रकारसे मनको भले लगनेवाले ज्ञापक हेतुको किवयोंके निवन्धोंमें समझ लेना चाहिये। (इस प्रकार यह भावहेतुका प्रकरण समाप्त हुआ) अब कुछ अभावहेतुके उदाहरण बताये जा रहे हैं।। २४६॥

#### अनम्यासेन विद्यानामसंसर्गेण धीमताम् । अनिग्रहेण चाक्षाणां जायते व्यसनं नृणाम् ॥ २४७ ॥

श्रभावहेतुनुदाहरिष्यन्प्रथमं प्रागभावहेतुमाह — अनम्यासेति । विद्यानाम् ज्ञान-साधनान्वीक्षिक्यादिशास्त्राणाम् श्रनभ्यासेन श्रपरिशीलनेन, धीमताम् पण्डितानाम् श्रसंस-र्गेण, श्रक्षाणाम् इन्द्रियाणाम् च श्रनिष्रहेण श्रसंयमेन नृणाम् व्यसनं दुष्कर्मरतिर्जायते । श्रत्र विद्यादीनां यावज्ञागमस्तावद् व्यसनं भवतीति विद्यादिप्रागभावस्य व्यसनहेतुतोक्त्या हेत्वलङ्कारः ॥ २४७ ॥

हिन्दी—आन्वीक्षिकी आदि शास्त्रोंके अनभ्याससे, पण्डितोंके असंसर्गते, एवम् इन्द्रियोंके असंयमसे मनुष्योंमें व्यसन पैदा होते हैं। यहाँ पर व्यसनकी उत्पत्तिमें विद्याभ्यास, पण्डितसंसर्ग, एवम् इन्द्रियके संयमका प्रागमाव कारणरूपमें निर्दिष्ट हुआ है, अतः यह प्रागमावहेत्वलङ्कार हुआ। मनुस्मृतिमें अठारह व्यसन लिखे गये हैं—

मृगयाक्षो दिवास्वापः परीवादः स्त्रियो मदः । तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥ पैशुन्यं साइसं द्रीइ ईर्ष्यासूयार्थदूषणम् । वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥२४७॥

# गतः कामकथोन्मादो गिलतो यौवनज्वरः । क्षेतो मोहरूच्युता तृष्णा कृतं पुण्याश्रमे मनः ॥ २४८॥

प्रश्वंसाभावहेतुमुदाहरति गत इति । कामकथा रितविलासचर्चा तत्र यः उन्मादः क्यासङ्गः सः गतः निवृत्तः, यौवनज्वरः युवावस्थाजन्योष्मा गलितः दूरीभृतः । मोहः धनगृहस्त्रीपुत्रादि ममताबुद्धिः क्षतो नष्टः, तृष्णा विषयस्पृहा च्युता लुप्ता, श्रतः पुण्याश्रमे संन्यासे मनः कृतम् निक्षयः कृतः । श्रत्रोन्मादादीनां प्रश्वंसाभाव एव चतुर्थाश्रमस्वीकारे हेतुत्वेनोक्त इत्ययं प्रश्वंसाभावहेत्वलङ्कारः ॥ २४८ ॥

हिन्दी—हमारे हृदयसे कामकथाकी आसक्ति जाती रही, जवानीकी गर्मी भी उतर गई, मोह नष्ट हो गया, विषयस्पृहा निकल गई, मैंने अब संन्यासरूप पुण्याश्रममें प्रवेश करनेका

१. सम्यक् । २. कियन्ते । ३. इतः ।

निश्चय कर लिया है। इस उदाइरणमें कामकथोन्मादादिके प्रध्वंसाभावको पुण्याश्रमप्रवेशके प्रति कारण बताया गया है, अतः यह प्रध्वंसाभावहेत्वलङ्कार हुआ ॥ २४८ ॥

#### वनान्यमूनि न गृहाण्येता नद्यो न योषितः । मृगा इमे न दायादास्तन्मे नन्दति मानसम् ॥ २४२ ॥

श्रन्योन्याभावहेतुमुदाहरति—वनान्यमूनीति । श्रमूनि चित्तशान्तिजनकानि वनानि श्राश्रमकाननानि, गृहाणि चित्तोद्वेगकराणि गृहाणि न, एताः स्वच्छसलिलतया मनःश्रसाद-कराः नद्यः योषितः मनश्रपलतासंपादिकाः स्त्रियो न, इमे मृगाः मधुरवृत्तयो हरिणाः, दायादाः मत्सरप्रस्ताः सम्बन्धिजनाः न, तत् तस्मात् (श्रत्र वने ) मे मस विरक्तस्य मानसं नन्दित सन्तोषमनुभवति । श्रत्र वनगृहादीनामन्योन्याभावेन मनस्तोषोपपादना-दन्योन्याभावहेतुरलङ्कारः ॥ २४९ ॥

हिन्दी—यह वन है (जहाँ चित्तको शान्ति मिलती है ) चित्तको उद्विश्न कर देने वाला घर नहीं है, यह (स्वच्छप्रवाहा मनोहर) निदयाँ हैं (हृदयको चन्नल कर देने वाली) लियाँ नहीं हैं, और यह (सरल) मृग हैं (मत्सरसे भरे) दायाद नहीं हैं, इससे मैरा हृदय यहाँ तुष्ट होता है। इस उदाहरणमें वन गृहका अन्योन्याभाव (भेद-अन्तर) मनस्तुष्टिके प्रति कारणत्या कहा गया है अतः यह अन्योन्याभावहेत्वलङ्कार हुआ॥ २४९॥

#### अत्यन्तमसदार्याणामनालोचितचेष्टितम् । अतस्तेषां विवर्धन्ते सततं सर्वसम्पदः ॥ २५० ॥

श्रत्यन्ताभावहेत्द्राहरणमाह अत्यन्तमसदिति । श्रार्याणां सत्पुरुषाणाम् श्रनाः लोचितचेष्टितम् श्रविमृश्यकारित्वम् श्रत्यन्तम् श्रसत् सर्वया न भवति, सन्तो हि कदाचिदपि विना विचारेण न प्रवर्तन्ते इत्यर्थः । श्रतः श्रविचार्यकारिताया नितान्त-विरहादेव तेषाम् सर्वसम्पदः सर्वविधा समृद्धयः सततं सर्वदा विवर्धन्ते श्रिधकीभवन्ति, श्रत्राविमृश्यकारिताया श्रत्यन्ताभावहे-त्वलङ्कारः ॥ २५० ॥

हिन्दी—आर्यंजनोंमें अविमृश्यकारिताका नितान्त अभाव होता है, अतः आर्यंजनोंकी सक तरहकी समृद्धियाँ सर्वदा बढ़ती रहती हैं। इस उदाहरणमें आर्यंजनोंकी समृद्धिमें अविमृश्यकारिताका अस्यन्ताभाव कारणतया कहा गया है, अतः यह अस्यन्ताभावहेतु नामक अलङ्कार हुआ ॥ २५० ॥

#### उद्यानसहकाराणामनुद्धिन्ना न मञ्जरी। देयः पथिकनारीणां सतिलः सत्तिलाञ्जलिः॥ २५१॥

इतः पूर्व भावप्रतियोगिकानां चतुर्णामभावानां हेतुत्वे हेत्वलङ्कारा उदाहृताः, सम्प्रस्यभावप्रतियोगिकाभावस्य हेतुत्वे हेत्वलङ्कारमुदाहरति—उद्यानिति । उद्यानसहकाराणां
गृहसंलग्नवाटिकावस्थितताम्रवृक्षाणां मझरी अनुद्भिन्ना अविकसिता न विकासं गतेत्यर्थः,
एवं सित पथिकनारीणां पान्यस्रीणाम् वियोगिनीभाम् सितलः सिललाङ्कालेः मरणोत्तरकालदेयस्तिलतोयाङ्कालः देयः । पथिकस्रीणां मरणमुपस्थितं यतः सहकारमञ्जर्यो नाविकसिता इत्यर्थः । अत्र मञ्जरीणामनुद्भेदाभावस्य मरणं प्रति हेतुतयोपन्यासादभावाभावहेत्वलङ्कारः ॥ २५१ ॥

१. विवर्तन्ते ।

हिन्दी—इससे पहले चार उदाहरणों द्वारा भावप्रतियोगिक अभावके हेतुत्वमें हेत्वलङ्कारका प्रसङ्ग स्पष्ट किया गया है, अब अभावप्रतियोगिक अभावस्थलमें हेत्वलङ्कारका उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। उद्यानस्थित आम्रवृक्षोंकी मजरियाँ अविकसित नहीं रह गई हैं, पथिकजनोंकी (वियोगिनी) स्त्रियोंको मरणोत्तरकालिक तिल्तोयाञ्चलि देना ही है। अर्थात् इन विकसित आम्रमजरियोंकी उदीपकतासे पथिकस्त्रियोंका मरण अवस्यंभावी है।

इस उदाहरणमें अविकसितत्वामाव (विकासाभावके अभाव) को पथिकस्त्रीमरणमें कारणतया प्रकाशित किया गया है अतः यह अभावप्रतियोगिक अभावस्थलीय हेतु है। यहाँ अनुद्भेद = उद्भेद-प्रागभाव, तदभाव=प्रागभावाभावस्वरूप पड़ता है। इसी तरह प्रध्वंसाभावाभाव, अन्योन्याभावाभाव, अत्यन्ताभावाभाव में हेत्वलङ्कारके उदाहरण संभव हैं, जैसे—प्रध्वंसाभावाभाव में —

'पीनश्रोणि गर्भोरनाभि निभृतं मध्ये भृशोचस्तनं पायाद्वः परिरन्धमिधदुह्तिः कान्तेन कान्तं वपुः। स्वावासानुपघातिनर्वृतमनास्तत्कालमीलदृदृशे यस्मै सोऽच्युतनाभिपद्मवसतिर्वेधाः शिवं ध्यायति॥'

इसमें विष्णुनाभिपङ्कजस्वरूप स्वावासके उपवाताभावको ब्रह्माके मनकी निर्वृतिके प्रति कारण-तया कहा गया है, उपवाताभाव—प्रध्वंसाभावाभावस्वरूप होगा, अतः यह प्रध्वंसाभावाभाव-स्थलीय हेतुका उदाहरण है।

अन्योन्याभावाभावमें-

'अविनरुद्कं तेजो बायुर्नभः शशिभारकरौ पुरुष इति यत् केचिद् भिन्ना वदन्ति तन्सतव। तदनघ वचोवैचित्रीभिनिरावरणस्य ते विदयित पयःपूरोन्मीलन्मुषामिहिरोपमाम्॥'

इसमें भिन्न पदसे अन्योन्याभावका उपन्यास करके 'निरावरणस्य' 'मृषा' इन पदों द्वारा उसका निषेध कराया गया है, अतः वही अन्योन्याभावाभाव 'मिहिरोपमा' का समर्थन करता है, यही अन्योन्याभावाभावरूप हेतु अलङ्कार है।

अत्यन्ताभावाभावर्मे—

'न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धिप्रतिभानमद्भुतम् । श्वतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुप्रहुम् ॥'

इसमें 'न विद्यते' इसके द्वारा प्रतिमाका अत्यन्ताभाव बताया गया, उसीका 'कमण्यनुग्रहम्' कहकर प्रतिषेध कर दिया गया, यही अत्यन्ताभावाभाव है, वही सरस्वतीकी उपासनाके कर्त्तव्यत्वरूप कार्यका हेतु बताया गया है, अतः अत्यन्ताभावाभावहेतुनामक अलङ्कार हुआ ॥ २५१॥

#### प्रागभावादिरूपस्य हेतुत्विमह वस्तुनः। भावाभावस्वरूपस्य कार्यस्योत्पादनं प्रति॥ २५२॥

श्रभावहेतुमुपसंहरति—प्रागभावादीति । इह श्रत्र प्रकरणे प्रागभावादिरूपस्य प्रागभावप्रध्वंसाभावात्यन्ताभावान्योन्याभावस्वरूपस्य वस्तुनः भावाभावस्वरूपस्य कार्यस्योत्पादनं प्रति हेतुत्वम्, श्रर्थात् एषामन्यतमोऽभावः क्वचिद् भावकार्ये प्रति क्वचिः स्योत्पादनं प्रति हेतुत्वम्, श्रर्थात् एषामन्यतमोऽभावः क्वचिद् भावकार्ये प्रति हेतुत्वेनोपन्यासो यथा—'श्रत्यासो मित्र विद्यानाम्' इति पूर्वोक्ते । स्रत्र विद्याध्ययनप्रागभावस्य व्यसनरूपभावकार्ये प्रति हेतुत्वं वर्णितम् । श्रभावरूपकार्ये प्रति हेतुत्वं नेपन्यासो यथा—'श्रद्यान-

१. स्वभावस्य ।

सहकाराणाम्' इत्यत्र । तत्र हि — त्राममज्ञरीविकासाभावाभावस्य पथिकवधूनामभावे

कारणत्वेनोपादानम् ॥ २५२ ॥

हिन्दी—यहाँ पर प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव, अन्योन्याभावरूप अभावचतुष्टय कहीं पर भावकार्यके प्रति कारणत्वेन प्रदिश्ति होते हैं, और कहीं पर अभावकार्यके प्रति कारणत्वेन प्रदिश्ति होते हैं, जैसे—'अनभ्यासेन विद्यानाम्' इस पूर्वोक्त उदाहरणमें विद्याध्ययन-प्रागभावको व्यसनरूप भावकार्यका कारण कहा गया है। इसी तरह —'उद्यानसहकाराणाम्' इस उदाहरणमें आत्रमञ्जरी विकासाभावाभावको पिथकवधुओंके मरण—अभावरूप कार्यका कारण कहा गया है। २५२॥

दूरकार्यस्तत्सहजः कार्यानन्तरजस्तथा। अंयुक्तयुक्तकार्यो चेत्यसङ्ख्याश्चित्रहेतवः॥ २५३॥ तेऽमीप्रयोगमार्गेषु गौणवृत्तिब्यपाश्चर्याः। अत्यन्तसुन्दरा दृष्टास्तदुदाहृतयो यथा॥ २५४॥

सम्प्रतियावत्कारकज्ञापकहेत् निरूपितौ, अधेदानी चित्रहेतुप्रभेदान्दर्शयितुमाह—दूरकार्य इति । दूरे कार्य यस्य स दूरकार्यः, तत्सहजः तेन कार्येण सहजातः, कार्यौ-दनन्तरं जातः कार्योनन्तरजः, अधुक्तं कार्य यस्य सः अधुक्तकार्यः, तथा युक्तं कार्य यस्य सः युक्तकार्यः, इति एवम् असंख्याः अगणनीयाः बहुविधा इत्यर्थः, चित्रहेतवः चित्राख्य-हेतुप्रभेदा जायन्ते । चित्राख्योऽयं हेतुः परिगणितो हेतुप्रभेदपरिगणने भोजराजेन—'कियायाः कार्णं हेतुः कारको ज्ञापकरतथा । अभावश्चित्रहेतुश्च चतुर्विध इहेष्यते' इति ।

नतु कार्यादिदूरस्य, सहजस्य, तदनन्तरजस्य वा हेतोहेंतुत्वमेव न सिद्धचित, कार्या-पेक्षया हेतोः सिन्नकृष्टत्वस्य पूर्ववर्त्तित्वस्य चावश्यकत्वादिति शङ्कामपनुदिति—तेऽमी इति । तेऽमी पूर्वोक्ताः दूरकार्यादयो हेतवः गौणवृत्तिव्यपाश्रयाः सारोपगौणलक्षणाऽऽ-लम्बनाः प्रयोगमार्गेषु कविजननिबन्धेषु अत्यन्तसुन्दरा दृष्टाः, स्रतः तदुदाहरणानि वद्यन्ते । चित्रहेतवो महाकविनिबन्धे सारोपलक्षणां निमित्तीकृत्य चमत्कारकरा दृष्टा अतस्तेषामुदाहरणानि प्रक्रम्यन्त इत्यर्थः ॥ २५२-२५४॥

हिन्दी-अभीतक कारकज्ञापक हेतुओंका निरूपण किया जाता रहा है, अब चित्रहेतुका निरूपण किया जायगा। चित्रहेतुके बहुत प्रभेद हैं -दूरकार्य, तत्सहज, कार्यानन्तरज, अयुक्त

कार्य एवं युक्त कार्य।

भोजराजने-चित्रहेतुका नाम हेतुप्रभेदों में लिया है, यह उसीका प्रपन्न है।

यहाँ शङ्का की जा सकती है कि कार्य और कारणमें सिन्नकृष्टस्व एवं कार्यापेक्षया कारणका पहले रहना व्यवस्थित है, फिर यह दूरकार्य, तत्सहज, कार्यानन्तरज आदि प्रभेद कैसे हो सकते हैं ?

इसका उत्तर इस कारिकार्मे दिया जायगा। यह चित्रप्रभेद दूरकार्थ आदि सारोपळक्षणा-का अवलम्बन करके बनते हैं और महाकवियोंके निबन्धोंमें बड़े चमस्कारक बनते हैं, अतः इनका उदाहरण दिया जायगा। इन्हें सारोपगोणलक्षणासे जीवन मिलता है, उसमें कहीं कार्थमें गौणलक्षणा हुई रहती है जैसे—'प्रागेव हरिणाक्षीणामुदीर्णो रागसागरः' यहाँ सागरका आरोप राग में हुआ है। राग चन्द्रोदयका कार्य है। कहीं पर कार्य और कारण दोनोंमें आरोप होता है, जैसे—'राज्ञां हस्तारविन्दानि'॥ २५३-२५४॥

१. अयुक्तो युक्तकारी। २. गौणमार्गव्यपाश्रयात्।

# त्वद्पाङ्गाह्ययं जैत्रमनङ्गान्तं यद्ङ्गने । मुक्तं तद्न्यतस्तेन सोऽप्यदं मनसि क्षतः ॥ २५५ ॥

दूरकार्ये हेतुमुदाहरति—त्वद्पाङ्गिति ! हे अङ्गने प्रशस्तगाति, त्वद्पाङ्गाह्वयम् त्वद्पाङ्गसंज्ञकम् जैत्रम् विजयसाधनम् यत् अनङ्गाख्रम् कामदेवस्याख्रम्, तत् त्वया अन्यतः मद्भिन्नं जनमुद्दिश्य मुक्तम्, तेन त्वद्पाङ्गरूपमदनाख्रण सः लच्यीकृतो जनः अहम् अलच्यीकृतो मह्मक्षणश्च जनः मनसि क्षतः आहतः । अत्र अपाङ्गेऽख्यत्वारोपः, तस्य नाख्रस्य लच्यवेधरूपं कार्ये सिन्नहितम्, अलच्यवेधरूपच विदूरम्, इति दूरकार्यस्य भवतीदमुदाहरणम् । इद्घ देशदूरत्वे उदाहरणम् ॥ २४५॥

हिन्दी—हे सर्वावयवानवद्ये, तुम्हारा जो यह अपाङ्गरूप कामदेवका विजयकारी अस्त्र है, उसे तुमने किसी अन्यको लक्ष्य करके चलाया, परन्तु उस अस्त्रसे लक्ष्यभूत वह जन तथा मैं भी मनमें

आहत हो गया।

इस उदाहरणमें अस्त्रका लक्ष्यवेधरूप कार्य समीपस्थ है, और अलक्ष्यवेधरूप कार्य दूर है, अतः यह दूरकार्यहेतुका उदाहरण हुआ। इसमें दैशिकदूरता है, इसी प्रकारसे कालिकदूरतामें उदाहरण दिया जा सकता है, यथा—

'अनश्नुवानेन युगोपमानमलन्धमौवींकिणलान्छनेन। अस्पृष्टखडगत्सरुणापि चासीद्रक्षावती तस्य भुजेन भूमिः॥'

उस राजकुमारके हाथने युगकी उपमा नहीं पाई, धनुष चलानेका अभ्यास नहीं किया, तलबारकी मूठ नहीं पकड़ी, फिर भी उससे पृथ्वी सुरक्षित रही। यहाँ पर यौवनकार्य पृथ्वीरक्षण बाल्यमें ही किया गया है, अतः कालिकदूरकार्यहेतुका यह उदाहरण है।। २५५॥

# बाविर्भवति नारीणां वयः पर्यस्तशैशवम् । सहैव विविधेः पुंसामङ्गजोन्माद्विभ्रमैः ॥ २५६ ॥

सहजहेतुमुदाहरति आविभेवतीति । नारीणां पर्यस्तशैशवम् दूरीकृतबाल्यम् वयः यौवनम् पुंसाम् कामिजनानाम् विविधेः नानाप्रकारकैः श्रङ्गजोन्मादविश्रमैः कामकृत-मनोविकारविलासैः सहैव श्राविभवति प्रकटित, नारीणां यौवनं पुसां कामकृतमनोविकारैः सहैवोद्यते इत्यर्थः। श्रत्र मनोविकारो यौवनस्य कार्य, तत्स्वकारणेन यौवनेन सहैव जायमानत्वेन वर्णितमिति सहजहेती छ्दाहरणमिदम् ॥ २५६ ॥

हिन्दी-नारियोंकी वाल्यावस्थाको दूर भगानेवाली युवावस्था कामिजनोंके कामजनित मनो-

विकारोंके साथ ही प्रकट होती है।

इस उदाहरणमें युवावस्था कारण है और कामजनित मनीविकार कार्य है; कार्यसे कारणको पहले होन। चाहिये, परन्तु आशुभाविताकी अभिन्यक्तिके लिये दोनोंको एक साथ प्रकट कराया गया है, यह सहजहेनुका उदाहरण हुआ, क्योंकि कार्य और कारण एक साथ हुये हैं॥ २५६॥

# पश्चात् पर्यस्य किरणानुदीर्णं चन्द्रमण्डलम् । प्रागेव हरिणाक्षीणामुदीर्णो रागसागरः ॥ २५७ ॥

कार्यानन्तरजं हेतुमुदाहरति — पश्चादिति । किरणान् मयूखान् पर्यस्य समन्ततः प्रसार्थे चन्द्रमण्डलं पश्चात् (रागसागरोदीरणानन्तरम्) उदीर्णम् उदितम्, हरिणाक्षीणाम्

१. मङ्गलास्त्रं। २. सोस्म्यहं।

रागसागरः प्रागेवोदीर्णः वनितानां कामाभिलाषहपस्समुद्रः पूर्वमेव उच्छिलितः। अत्र समुद्रोच्छलनस्य कारणत्वेन प्रसिद्धश्वन्द्रोदयः, स हि पूर्वमपेच्यते, परन्तु पश्चाङ्कावित्वेन वर्णित इति कार्यान्तरजहेतूदाहरणमिदम् ॥ २५७ ॥

हिन्दी - किरणोंको फैलाकरके चन्द्रमण्डल पीछे उदित हुआ, उससे पहले ही कामिनियोंके

हृदयमें कामाभिलापाका समुद्र लहराने लगा था।

चन्द्रमाका उदय रागोद्दीपक है। उदयरूप कारणसे पूर्व ही रागसागर लहराने लगा, यह कार्यानन्तरजहेतु है॥ २५७॥

# राज्ञां हस्तारविन्दानि कुड्मलीकुरुते कुतः । देव त्वचरणद्वन्द्वरागबालातपः स्पृशन् ॥ २५८ ॥

ऋयुक्तकार्यं नाम हेतुमुदाहरति —राश्वामिति । देव, राजन् ,त्वचरणद्वन्द्वस्य त्वदीय-चरणयुगलस्य रागः रिक्तमा एव बालातपः प्रभातकालिकसूर्यरिषमः, स्पृशन् स्पर्शे कुर्वन् सन् राज्ञां हस्ता एव ऋरविन्दानि कमलानि कुतः कुड्मलीकुरुते मुकुलयित । बालातप-स्पर्शो हि कमलानां विकासाय भवति, न सङ्घोचाय, ऋतारविन्दसङ्घोचकत्वं प्रतिपाद्यमानं बालातपस्यायुक्तमिति ऋयुक्तकायों हेतुः । हस्तकमलानां मुकुलीभावश्व प्रगामाय भवतीति बोध्यम् ॥ २४८॥

हिन्दी—देव, आपके चरणगुगलकी रक्ततारूप वालातप स्पर्श करके अन्य राजोंके हाथरूप कमलको मुकुलित क्यों कर देता है ? वालातपस्पर्शते कमल विकसित होते हैं, मुकुलित नहीं, यहाँपर प्रणामके लिए मुकुलीभावका वर्णन किया गया है, यह अयुक्तकार्यहें हु है ॥ २५८ ॥

# पाणिपद्मानि भूपानां सङ्कोचियतुमीराते । त्वत्पादनखचन्द्राणामर्चिषः कुन्दनिर्मलाः ॥ २५९ ॥

युक्तकार्यहेतुमुदाहरति—पाणिपद्मानीति । त्वत्पादनखचन्द्राणाम् त्वदीयचरण-नखिवधूनाम् कुन्दिनर्मलाः कुन्दकुसमस्वच्छा श्र्यचिषः कान्तयः भूपानां प्रत्यर्थिराजानाम् पाणिपग्नानि करकमलानि सङ्कोचियतुं प्रणामाञ्जलिविधापनद्वारा मुकुलीकर्त्तुम् ईशते समर्था भवन्ति । श्रत्र चन्द्रार्चिषां कमलसंकोचकत्वं युक्तमिति युक्तकार्यहेतूदाहरणमिदम् ॥२५९॥

हिन्दी—आपके चरणनखरूप विधुकी कुन्दपुष्पके सदृश स्वच्छ कान्तियाँ अन्यान्य राज-गणके पाणिकमलको संकुचित करनेमें समर्थ हैं। आपके चरणोंमें सभी प्रणाम करते हैं, प्रणाम करनेसे हाथ संकुचित होते हैं। यहाँ चन्द्रिकरणोंका कमलसंकोचकत्व युक्त है, अतः यह युक्त-कार्यहेतुका उदाहरण हुआ।। २५९॥

# इति हेतु-विकल्पानां वर्शिता गतिरीहशी। (इति हेतुचक्रम्)

उपसंहरति — इतीति । इतिः समाप्तिसूचनाय । ईटशी एवंप्रकारा हेतुविकल्पानां हेत्वलङ्कारप्रभेदानां गतिः पद्धतिः दर्शिता उदाहरणादिना प्रकाशिता । हिन्दी — इस प्रकारसे हेत्वलङ्कारके प्रभेदोंका दर्शन करा दिया गया ।

१. रिववाला। २. विकल्पस्य।

इङ्गिताकारलक्ष्योऽर्थः सौक्ष्म्यात् स्क्ष्म इति स्मृतः ॥२६०॥ कदा नौ सङ्गमो भावीत्याकीणं वक्तुमक्षमम् । अवेत्यं कान्तमबला लीलापद्यं न्यमीलयत् ॥ २६१ ॥ पद्मसंमीलमादत्र स्चितो निश्चि सङ्गमः । आश्वासयितुमिच्छन्त्या प्रियमङ्गजपीडितम् ॥ २६२ ॥

सूदमालङ्कारं लक्षयति — इङ्गिताकारेति । इङ्गितं स्वाभिप्रायस्चकः शरीरचेष्टा-विशेषः, आकारो हृदयाभिलाषस्चक आकारविशेषः, ताभ्यां लद्द्यः साधारणजनदुर्ज्ञेयोऽपि सूद्रमबुद्धिजनवेद्योऽर्थः प्रतिपाद्यविषयः सौदम्यात् आतिनिगृहत्वात् स्द्रमो नामालङ्कारः स्मृतः, तथा च यत्र इङ्गिताकाराभ्यां सूद्रमबुद्धिमात्रज्ञेयमर्थवर्णनं कियते, स सूद्रमालङ्कार इति पर्यवस्यति । सोऽयं सूद्रमो द्विधा, इङ्गितेन सूद्रमार्थाभिधाने एकः आकारेण सूद्रमार्थाभिधाने च द्वितीयः ॥ २६०॥

तत्रेङ्गितेन सूद्रमार्थाभिधानं नाम सूद्रममुदाहरति — कदा नाविति । किस्मिन्समर्ये नौ श्रावयोः संगमो भावो भविता इति श्राकीणें जनाकुत्ते स्थाने वक्तुम् श्रक्षमम्
प्रष्टुमपारयन्तम् कान्तम् श्रवेदय श्रवला कामिनी लीलापद्यं कर्षृतं कीडाकमलं न्यमीलयत् संकोचितवती, कान्तेन लोकाकुत्ते स्थाने वाचाऽपृष्टमपि संगमकालं तदीयमुखच्छायया पृष्टिमिवाकलय्य बाला तमवेद्य करस्यं लीलाकमलं समकोचयत्, तेन च तस्याः
इङ्गितेन चतुरः कान्तः सन्ध्यां सङ्गमकालमवगतवान्, इति भवित सूद्मालङ्कारः ॥२६१॥

उदाहरणमुपपादयति — पद्मसंमीलनादिति । अत्र पूर्वोक्तोदाहरणे अङ्गजपीडितम् कामसन्तप्तम् त्रियम् आश्वासयितुम् इच्छन्त्या बालया पद्मसम्मीलनात् करधृतक्रीडा-कमलसङ्कोचनात् निशि सङ्गमो (भावीति ) सूचितः । अत्र कमलनिमीलनरूपेणेङ्गितेन निशि भावी सङ्गमः त्रियाय सूच्मतया सूचित इति सूच्मालङ्कारसमन्वयः ॥ २६२ ॥

हिन्दी—इङ्गित-इङ्गारा, ( शरोरचेष्टाविशेष ) एवम् आकार से यदि सूक्ष्म—साधारणतया अश्चेय अर्थका ज्ञान हो, तो इसे सूक्ष्म नामक अलङ्कार कहते हैं। वह दो प्रकारका है—१-इङ्गितसे सूक्ष्मार्थाभिधानमें और २-आकारसे सूक्ष्मार्थाभिधानमें ।

काञ्यप्रकाशकारने सूक्ष्मालङ्कारका स्वरूप दूसरा ही कहा है-

'कुतोऽपि लक्षितः सूक्ष्मोऽप्यथींऽन्यस्मै प्रकाश्यते । धर्मेण केनचित्रत्र तत्सूक्ष्मं परिचक्षते ॥'

आकार अथवा इक्तित द्वारा किसी प्रकारसे लक्षित किये गये सूक्ष्म अर्थको यदि किसी असाधारण धर्मके द्वारा दूसरोंपर प्रकट कर दिया जाय तब सूक्ष्म होता है।

का॰यप्रकाशके छक्षणमें दण्डीके छक्षणसे इतनी विशेषता है कि उनके मत में पहले स्वयं सूक्ष्म अर्थको किसी तरह जानकर उसीको दूसरों पर किसी प्रकार प्रकाशित किया जाता है, दण्डीने सुक्ष्मतया अभिधानको ही सूक्ष्म कहा है।। २६०।।

लोगोंसे परिपूर्ण सदनमें कान्त अपनी प्रेयसीसे मिलनका समय पूछनेमें असमर्थ हो रहा है, परन्तु वह मिलनके समयको जाननेके लिये व्यय है, यह देखकर उस कामिनीने क्रीडाके लिये

हाथमें रख गये कमलको मुकुलित कर दिया ॥ २६१ ॥

इस उदाइरणमें मदनवाणविह्नल पतिदेवको धीरज देनेके लिये उस कामिनीने कमलसङ्कोचन-

१. अवेक्य । २. पद्मस्य मीलनात् ।

रूप इङ्गितके द्वारा रात्रिमें हमारा मिलन होगा यह बात सूचित कर दी । यहाँ कमलिनमीलन-रूप इङ्गितसे मिलनसमय सूक्ष्मतया कहा गया है अतः यह सूक्ष्मका पहला भेद हुआ ॥ २६२ ॥

> मैद्पितदशस्तस्या गीतगोष्ट्रश्यामवर्धतः । उदामरागतरला छाया कापि मुखाम्बुजे ॥ २६३ ॥ इत्यनुद्धिन्नरूपत्वाद्वत्युत्सवमनोरथः । अनुरुङ्ग्विव स्क्ष्मत्वमभूदत्र व्यवस्थितः ॥ २६४ ॥ (इति स्क्ष्मचकम्)

श्राकारलच्यं स्च्ममुदाहरति—मदिपितेति । गीतगोष्ठग्रां गीतपरिषदि मदिपितहशो मिय निहितनयनायास्तस्याः नायिकाया मुखाम्बुजे कमलसमे मुखे उद्दामरागतरला
श्रातिप्रवृद्धरत्यभिलाषिवकस्वरा कापि श्रानिवचनीया छाया श्रवर्द्धतः कान्तिः प्रकटीभृता ।
श्रत्र मुखच्छायावैलक्षण्यरूपाकारिवशेषेण नायिकायाः रत्युत्सवेच्छा सूच्मतया स्चितेति
सूच्मालङ्कारः ॥ २६३ ॥

उदाहरणं सङ्गमयति — इत्थनुद्धिन्निति । इति अत्रोदाहरणे ( छाययैव प्रकटीकृतः ) रत्युत्सवमनोरयः कामकीडाविषयकोऽभिलाषः अनुद्धिन्नरूपत्वात् स्फुटतयाऽप्रतीयमानत्वात् स्चमत्वम् अनुह्मङ्घण अपरित्यज्य एव व्यवस्थितः वर्णितोऽभूत् , अतः स्चमालङ्कारोऽयम् यतोऽत्र स्फुटमप्रतीयमानो रत्युत्सवाभिलाषः छायया स्चमतया वोधितोऽत्रातः स्चमालङ्कार इति भावः ॥ २६४ ॥

हिन्दी—सङ्गीतगोष्ठीमें हमारे मुखर्का ओर आँखें डालनेवाली उस कामिनीके मुखपर प्रवृद्ध-रितकामनासे प्रस्फुट कुछ अद्भुतसी कान्ति वढ़ आई। मुझे देखकर उसकी कान्ति कुछ अद्भुत रक्ताम हो गई॥ २६३॥

इस उदाइरणमें ( छायामात्रसे ) स्पष्ट नहीं प्रतीयमान होनेवाला रत्युत्सवाभिलाप सूक्ष्मत्वका परित्याग विना किये ही वर्णित हुआ है, यद्यपि वह सूक्ष्म बना ही है, फिर भी उसकी प्रतीति मुखच्छाया-वैलक्षण्यसे हो जाती है, अतः यह सूक्ष्मका उदाइरण है ॥ २६४ ॥

#### लेशो लेशेन निर्भिन्नवस्तुरूपनिगृहनम् । उदाहरण प्वास्य रूपमाविभविष्यति ॥ २६५ ॥

श्रादावलङ्कारिनर्देशे कियमाणे यो लवनाम्नाऽभिहितस्तं लेशं लद्दयित लेशे इति । लेशेन स्वल्पभावेन निर्भिन्नस्य प्रकटतां गतस्य वस्तुनः कस्यापि रहस्यवस्तुविशेषस्य यद्रूष्णं स्वरूपं तस्य निगूहनम् प्रच्छादनम् — यद्रोप्यवस्तु कुतोऽपि हेतोः प्रकटीभृतकल्पम् तद्रूपस्यान्यथाप्रथनं — लेशो नामालङ्कारः । केचित्तु लेशेन व्याजेन वस्तुरूपनिगृहनं लेश इति व्याख्यां कुर्वन्ति । तथा च कारणान्तरोत्पन्नस्यांशतः प्रकटीभृतस्य च वस्तुनः कारणान्तरोत्पन्नस्यांशतः प्रकटीभृतस्य च वस्तुनः कारणान्तरोत्पन्नत्वन्नथनद्वाराऽऽच्छादनं लेश इति फलितम् । श्रस्य लेशस्य रूपं चमत्कारकत्वम् उदाहरण एव श्राविभविष्यति, एतेन चमत्कारिहतत्वाङ्कोशस्य नालङ्कारत्विमिति कथनं खण्डितम् ॥ २६ ५ ॥

१. त्वदर्पित । २. काचित् । ३. इत्यसम्भिन्न । ४. वाक्यस्य ।

हिन्दी—लेश नामक अलङ्कार तब होता है यदि कुछ कुछ प्रकट होते हुए वस्तुरूपको चतुरतासे छिपा लिया जाय । इसका चमत्कारक रूप उदाहरण में प्रकट होगा । किसी रहस्य वस्तुके खुळते खुळते गोपनको ही लेश अलङ्कार कहा जाता है, वह खुळना दो प्रकारसे होता है—रोमाब्रादि गात्रविकारसे और असावधानतासे ।

नवीन आचार्यीने इसकी जगहपर व्याजोक्ति नामक अलङ्कार कहा है। उनकी व्याजोक्तिका लक्षण है—'व्याजोक्तिक्छचनोद्भिषवस्तुरूपनिगृहनम्'। अप्पय्य दीक्षितने जो छेकापहुतिनामक अलङ्कार कहा है, वह भी लेशालङ्कारमें ही अन्तर्भृत माना जाना चाहिये॥ २६५॥

राजकन्यानुरक्तं मां रोमोद्धेदेन रक्षकाः। वैअवगच्छेयुरा ज्ञातमहो शीतानिलं वनम् ॥ २६६ ॥

लेशालङ्कारमुदाहरति — राजेति । रक्षकाः राजान्तःपुरयामिका रोमोद्भेदेन रोमाञ्च-दर्शनेन मां राजकन्यानुरक्तम् नृपकन्याकामुकम् श्रवगच्छेयुः जानीयुः — श्राः स्मृतो गोप-नो यः, श्रहो श्राक्षरें, वनं शीतानिलम् श्रितशीतलवातयुतम् । तथा चायं दश्यमानो रोमाञ्चः शीतवातसम्पर्ककृत एवेति जानन्तो रक्षका मां न दोषिणं मन्येरिकति निगृहनो-पायोऽस्तीति भावः । श्रत्र शीतानिलसंपर्केण रोमोद्रमस्य समर्थनादनुरागनिगृहनं कृतिमिति लेशः । प्रकाशीभवद्वस्तुगोपनं द्विधा क्रियते, श्रिनष्टसंभावनया लज्जया वा । तन्नानिष्ट-संभावनया कृतमत्र निगृहनं, लज्जया निगृहनस्योदाहरणमनुपदमेव वद्यित ॥ २६६ ॥

हिन्दी-भेरे शरीरमें रोमाञ्च देखकर कहीं अन्तःपुरके रक्षकगण मुझे राजपुत्रीपर आसक्त न समझ र्ले ? आह ! समझ गया, इस वनकी हवा आश्चर्यजनक रूपमें शीतल है ॥

इस उदाहरणमें राजकन्यानुरागसे होनेवाले रोमाञ्चको शीतवातसंसर्गकृत कह कर छिपा दिया गया है, यह लेश है।

दो कारणोंसे किसी प्रकट होने वाले अर्थका निगृहन किया जाता है—अनिष्टकी आशङ्कासे या लज्जासे। यहाँ पर राजदण्डरूप अनिष्टकी आशङ्कासे निगृहनका उदाहरण दिया गया है, लज्जासे निगृहनका उदाहरण अगले इलोकमें दिया जायगा॥ २६६॥

आनन्दाश्च प्रवृत्तं मे कथं रुष्ट्वैव कन्यकाम्। अक्षि मे पुष्परजसा वातोव्धृतेन कम्पितम्॥ २६७॥

लञ्जया निगृहनमुदाहरति आनन्देति । कन्यकां विवाहमण्डपे समायातां कन्याम् हृष्ट्वा एव मे मम श्रानन्दाश्च कथं प्रवृत्तम् । कन्यादर्शनेनानन्दाश्चप्रवृत्तिर्लञ्जाहेतुरिति निगृहति अक्षीति । वातोद्धृतेन पवनचालितेन पुष्परज्ञात कुसुमपरागेण मे मम श्राक्षि दूषितम् । श्रत्र कन्यादर्शनजातस्यानन्दाश्चणः पुष्परजोद्षिताक्षिजातत्वप्रतिपादनेन निगृहनं कृतं वेदितव्यम् ॥ २६७ ॥

हिन्दी—विवाहमण्डपर्मे आती हुई कन्याको देखते ही मेरी आँखर्मे आनन्दाष्ठ क्यों उमझ आए, आः, मेरी आँखर्मे पवनसे चालित पुष्पपराग आ पड़ा है, उसीसे यह अश्रु निकल आये हैं।

इस उदाहरणमें कन्यादर्शनजात आनन्दाश्चका स्वीकार लज्जाजनक होता, अतः उसे पवन-चालित पुष्परजसे दूषितनेत्रजात बताकर छिपाया गया है ॥ २६७ ॥

> ैइत्येवमादिस्थानेऽयमलङ्कारोऽतिशोभते । लेशमेके विदुर्निन्दां स्तुति वा लेशतः कृताम् ॥ २६८ ॥

१. प्राव।

२. शीतामिलम्बनम् ।

३. इत्येवमादौ ।

प्रोक्तस्वरूपं लेशमुपसंहरति — इत्येवमादीति । इत्येवमादिस्थाने एतादृशोदाहरण-स्थेऽयं लेशालङ्कारोऽतिशोभते चमत्कारातिशयं जनयित, एतेन चमत्कारिवरहान्नाय-मलङ्कार इत्यपास्तम् । लेशस्य प्रकारान्तरमाह — लेशिमिति । एके विद्वांसः लेशतः कृतां निन्दां स्तुर्ति वा लेशमाहुः । तथा च स्तुतिमिषेण निन्दास्थले निन्दामिषेण वा स्तुतिस्थले लेशालङ्कार इति फलित । व्याजस्तुतिर्नोम नवीनस्वीकृतालङ्कारोऽप्यत्रैव गतार्थो बोध्यः ॥ २६८॥

हिन्दी—इस तरहके उदाहरणोंमें यह लेशालङ्कार अति चमत्कारक रूपमें प्रतीत होता है, (अतः यह शङ्का समाहित हो जाती है कि चमत्कारशून्यतया इसे अलङ्कार नहीं माना जाना चाहिये) इस प्रकार लेशका एक प्रकार उपसंहत होता है। लेशका एक दूसरा भी प्रकार है, वह यह है कि स्तुतिके न्याजसे निन्दा और निन्दाके न्याजसे स्तुतिस्थलमें लेश होता है। दण्डीन न्याजस्तुतिनामक पृथक् अलङ्कार नहीं माना है, मालूम पड़ता है इसी लेशप्रकारमें उसके लक्ष्यको अन्तर्भूत होते देख कर ही ऐसा किया गया॥ २६४॥

युवैष गुणवान् राजा योग्यस्ते पतिकर्जितः ।
रणोत्सव मनः सक्तं यस्य कामोत्सवाद्यि ॥ २६९ ॥
वीर्योत्कर्षस्तुतिर्निन्दैवास्मिन् भावनिवृत्तये ।
कन्यायाः करुपते भोगान्निर्विविक्षोर्निरन्तरम् ॥ २७० ॥

स्तुतिव्याजेन निन्दात्मकं लेशालङ्कारमुदाहरति युवेति । स्वयंवरागतां राज-स्तां प्रति तत्सख्या उक्तिरियम् , एषः राजा युवा, गुणवान् , ऊर्जितः श्रोजस्वी, ते योग्यः श्रनुरूपः पतिः, यस्यास्य राज्ञः मनः कामोत्सवात् सुरतप्रसङ्गाद् श्रिप रणोत्सवे युद्धे सक्तम् , यो रतिमहोत्सवापेक्षयापि युद्धे समधिकं रमते सोऽयं राजा तव योग्यः पतिरित्यर्थः । श्रत्रातिवीरोऽयं वियतामिति प्रशंसया सदायुद्धासक्ततया त्वत्सुरताभिलाष-पूरणाक्षमोऽयं न ते योग्य इति निन्दाप्रतीत्या लेशालङ्कारः ॥ २६९॥

उदाहरणं विवृणोति — वीयोत्कर्षेति । श्रास्मिन्नुदाहृतश्लोके निरन्तरं भोगान् निर्वि-विक्षोः सततभोगाभिलाषिण्याः कन्यायाः भावनिवृत्तये तद्राजविषयकाभिलाषप्रशमाय कल्पते (इति ) वोर्योत्कर्षस्तुतिः सख्या क्रियमाणा तस्य राज्ञः सततयुद्धरतिप्रशंसा निन्दा

एव, श्रतब स्तुतिव्याजेन निन्दात्माऽयं लेशालङ्कार इति भावः ॥ २७० ॥

हिन्दी—यह राजा युवा है, गुणवान् एवं तेजस्वी है, इसका मन कामोत्सवसे भी अधिक रणोत्सव में लगता है। यह स्तुतिव्याजेनं निन्दारूप लेशका उदाहरण है। यह श्लोक स्वयंवरमें आई हुई राजकन्यासे उसकी सखी कह रही है, इसमें यद्यपि राजाकी वीरतासे प्रशंसा की गई है, परन्तु सततयुद्धरत होनेसे वह सुरतसुखदाता नहीं हो सकेगा, अतः वह राजकन्याके अयोग्य है यह निन्दा अभिन्यक्त हो जाती है। २६९॥

इस उदाहरण क्लोकमें वीयोंत्कर्षद्वारा की गई राजाकी प्रशंसा निन्दामें परिणत हो जाती है क्योंकि — मुरताभिलाविणी राजकन्याके भाव-अभिलाव की निवृत्ति हो जाती है, उसी गुणके कारण राजकुमारी उससे अपरक्त हो जाती है ॥ २७०॥

चपलो निर्दयश्चासौ जनः किं तेन मे सिख । थागःप्रमार्जनायैव चाटवो येन शिक्षिताः ॥ २७१ ॥ दोषाभासो गुणैः कोऽपि दर्शितश्चाटुकारिता। मानं सिखजनोहिष्टं कर्त्तु रागादशक्तया॥ २७२॥ (इति लैशचक्रम्)

निन्दाव्याजेन स्तुत्यात्मकं लेशमुदाहरति—चपल इति । हे सिख, असौ जनः मम प्रियतमः चपलः स्वभावतश्रवलः, निर्दयश्य परपीडानभिक्षश्य येन मम प्रियतमेन आगःप्रमार्जनाय एव स्वापराधक्षालनाय एव चाटवः प्रियालापाः शिक्षिता अभ्यस्ताः, अतः तेन भवतीभिरवश्यावलम्बनीयतयोपदिष्टेन मानेन में किं नास्ति किमपि प्रयोननम् । यद्यपि मम प्रियश्रवलो निर्दयश्वाप्यस्ति, तथापि कृतापराघे तस्मिन्नहं यावन्मानं कर्त्तुं- मिच्छामि तावदेव स्वभ्यस्तचाद्वतयाऽसौ मां प्रसादयति, तद्भवत्या क्रियमाणोऽयं मानो-पदेशो बुयेति भावः ॥ २७१ ॥

उदाहरणं योजयति—दोषाभास इति । रागात् प्रियस्नेहात् सखीजनीिद्दृष्टं सख्यो-पदिष्टं मानं प्रणयकोपं कर्तुम् अशक्तया अक्षमया नायिकया चारुकारिता नाम गुणः स्त्रीजनिप्रयो नायकधर्मः दोषाभासः दर्शितः दोषक्षातयोक्तः, एवाश्वात्र निन्दान्याजेन स्तुति-रूपो लेश इति बोष्यम् ॥ २७२ ॥

हिन्दी—हे सिख, मेरा प्रियतम चन्नल है, निर्दय भी है, जिसने अपने अपराधोंके मार्जनके लिये हि चाडुकारिताका अभ्यास कर लिया है, मुझे तुम्हारे द्वारा किये गये इस मानोपदेशका क्या प्रयोजन है। अर्थात यद्यपि मेरी प्रियतम चन्नल निर्दय है, फिर भी उसके द्वारा अपराध किये जानेपर जब मैं मान करनेको सोचती हूँ तभी वह चाडुकारिताके सहारे मरे हृदयको चुरा लेता है, अतः मुझे इस मानके उपदेशसे क्या प्रयोजन है॥ २७१॥

इस उदाहरणमें प्रेमवश मान करनेमें असमर्थ उस नायिकाने प्रियतमके चाडुकारित्व गुणको दोषके रूपमें दिखलाया है, अतः यह निन्दान्याजसे स्तुतिरूप लेशालक्कार है ॥ २७२ ॥

# उँदिष्टानां पदार्थानामन्देशों यथाकमम्। यथासङ्ख्यमिति प्रोक्तं संख्यानं कम इत्यपि॥ २७३॥

'हेतुः सृद्ध्मो ठवः कमः' इति प्रागलङ्कारोहेशे प्रोक्तम्, तदवसरप्राप्तं कमालङ्कारं निरूपयित—उद्दिष्टानामिति । उदिष्टानां पूर्वं कथितानां पदार्थानाम् यथाकमम् तेनैन कमेण (येन पौर्वापर्यक्रमेण पूर्वमुक्ताः) अनुद्देशः पश्चादाख्यानम् (पश्चादुक्तैः पदार्थैः सहान्वयः) क्रमो नाम अलङ्कारः, एतस्यैवालङ्कारस्य यथासंख्यपदेन संख्यानपदेन च प्राचां प्रन्थेष्वभिधानम् , तदुक्तं भामहेन—

'यथासंख्यमथोत्प्रेक्षामलङ्कारद्वयं विदुः । संख्यानमिति मेधावी नोत्प्रेक्षाऽभिहिता कविंत् ॥' काव्यप्रकाशकारोऽपि यथासंख्यनाम्ना क्रममेव लक्षयति—'यथासंख्यं क्रमेणैव क्रमिन

काणां समन्वयः ॥' २७३॥

हिन्दी—उिह्ट-पहले कहे गये पदार्थोंका कमशः यदि आगे कहे गये पदार्थोंमें समन्वय हो, जिस पौर्वापर्य कमसे पहले कहे गये हों उसी कमसे यदि आगे कहे गये पदार्थोंमें अन्वय किया जाय तो कम नामक अलङ्कार होता है। कमको केवल इतनेसे ही अलङ्कार माना गया है कि यहाँ पहले और पीछे वर्णन किये गये पदार्थोंमें यथाकम संबन्ध होनेसे एक प्रकारका वैचिन्न्य—

१. गुणायैव । २. निर्दिष्टानां । ३. अनुदेशो ।

चमत्कार प्रतीत होता है, नहीं तो यहाँ पदार्थोमें कुछ उपमानोपमयभाव, कार्यकारणभाव, या समर्थ्यसमर्थकभाव आदि नहीं रहता है। प्राचीन आचार्यों ने इसे यथासंख्य और संख्यान नामसे व्यवहृत किया है, उद्भट ने यथासंख्यकी जो परिभाषा की है वह स्वरूप स्पष्ट कर देती है—

'भूयसामुपदिष्टानामर्थानामसधर्मणाम् । क्रमशो योऽनुनिर्देशो यथासंख्यं तदुच्यते' ॥ २७३ ॥

भ्रुवं ते चोरिता तन्वि स्मितेक्षणमुखद्युतिः । स्नातुमम्भःप्रविष्टायाः कुमुदोत्पलपङ्कजैः ॥ २७४ ॥ ( इति क्रमः )

कमालङ्कारमुदाहरति—भ्रुविमिति। हे तिन्व, कृशाङ्कि, स्नातुम् अम्भः प्रविष्टायाः जल-गतायाः ते तव स्मितेक्षणमुखयुतिः हिसतनयनवदनच्छिवः कुमुद्दोस्पलपङ्कजैः भ्रुवम् निश्च-येन चोरिता अपहता । अत्र स्मितेक्षणमुखानि येन पौर्वापर्येण प्रागुिह्छानि तेनैव कमेणाप्रे कुमुदोत्पलपङ्कजैरनुयन्ति, तथा च स्मितस्य युतिः कुमुदेन चोरिता, ईक्षणद्युतिः उत्पत्तेन चोरिता, मुखस्य च युतिः पङ्कजेन चोरितेत्यभीष्टान्वयः सिद्धयति । अत्र कुमुदानां श्वेता-भतया, नीलकमलानां नीलतया, पङ्कजानां च रक्ततयेत्यमुक्तम् ॥ २७४॥

हिन्दी—हे कुशाङ्गि, स्नान करनेके लिये जब तुमने पानीमें प्रचेश किया था, तब तुम्हारी सुस्कान, नयन, और बदनकी कान्तिको निश्चय इन उत्पल, नीलकमल, पङ्कर्जोने अपहृत कर लिया। इसमें स्मित, नयन, बदन जिस पौर्वापर्यक्रमसे पहले कहे गये, उसी क्रमसे उनका अन्वय

कुमुद, नीलकमल, पङ्कजके साथ होता है ॥ २७४ ॥

प्रेयः वियतराख्यानं रसवद्रसपेशलम् । ऊर्जस्वि कढाहङ्कारं युक्तोत्कर्षं च तत्त्रयम् ॥ २७५ ॥

कमप्राप्तम् प्रेयोरसवद् जिस्वनामकमलङ्कारत्रयं लक्षयति प्रेय इति । प्रियतरम् भावाभिन्यक्त्या श्रोतुः प्रीत्यतिशयजनकं वक्तुर्वा प्रीतिविशेषकरम् श्राख्यानं प्रेयो नामा-लङ्कारः, श्रातशयेन प्रियं प्रेयः, भावाश्च देवादिविषया रतिर्विभावानुभावाभ्यां प्राधान्येन न्याजितो निर्वेदादिः, तदुक्तं कान्यप्रकाशे ('रतिर्देवादि विषया न्यभिचारी तथाजितः, भावः प्रोक्तः' इति । श्राज्ञित इत्यस्य प्राधान्येनाभिन्यक्त इत्यर्थः । एवज्रोक्तिवैशिष्टय-महिम्ना न्यज्यमाना देवादिविषया रतिरन्ये वा प्राधान्येनाभिन्यज्यमाना निर्वेदादयो भावा वाच्योपस्कारकत्वमुपयान्ति तत्र प्रेयोऽलङ्कार इति लक्षणं बोध्यम् ।

एवमेव रसेन रत्यादिस्थायिभावरूपेण पेशलं रमणीयमाख्यानं रसवदलङ्कारः, तथा रुढः श्रिभेव्यक्तोऽहङ्कारो गर्वी यत्र तादशमाख्यानमूर्जस्व चेति रसवदूर्जस्विनोर्छक्षणं विवक्षितं बोध्यम् ।

तत्त्रयम् प्रेयोरसवदूर्जस्विरूपमलङ्कारत्रितयं च युक्तोत्कर्षम् वाच्यशोभाकरत्वरूपो-त्कर्षशालि, तेन तत्त्रयस्यालङ्कारत्वं स्वीकरणीयमेव, वाच्यशोभाकरत्वस्यैवालङ्कारतानिया-मकत्वात् ॥ २७५ ॥

हिन्दी—प्रियतर-भावकी अभिन्यक्ति होनेसे श्रोता तथा वक्ताकी प्रीति करनेवाले आख्यान— उक्तिविशेषको प्रेयःनामक अलङ्कार मानते हैं। देवादिविषयक रित तथा प्राधान्येन विणत न्यिमचारीमावको ही माव नामसे कहा जाता है। सारांश यह कि उक्तिवैशिष्टयके दारा व्यज्यमान देवादिविषयक रित या प्राधान्ये अभिन्यिक्तत निर्देदादि भाव यदि वाच्यार्थकी शोभा बढ़ावें तो प्रेयः नामक अलङ्कार होगा।

इसी प्रकार रस-रत्यादिस्थायिमाव — रूपसे रमणीय आख्यानको रसवत, और रूढ़ाइङ्कार-गर्वचीतक आख्यानको ऊर्जस्व अलङ्कार माना जाता है।

यह तीनों प्रेयः, रसवत् , ऊर्जिस्व युक्तोत्कर्ष अर्थात् वाच्यशोभाकरत्वरूप उत्कर्षसे युक्त हैं, अतः इन तीनों को अलङ्कार माना जाता है—क्योंिक वाच्यशोभाकरत्वको दण्डीने अलङ्कारत्वका बीज स्वीकार किया है—

'वाच्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते।'

'रितर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाश्चितः भावः प्रोक्तः' इस प्रामाणिक उक्तिके अनुसार भाव बहुत बड़ी संख्यामें हैं, क्योंकि व्यभिचारीमाव बहुत है, रस पदसे रस्यमानमात्र-अर्थात् रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि, भावशबळता इन सभीका ग्रहण होता है। इन सभी भावोंमें देवादिविषयक रितभावस्थळमें प्रेयः अलङ्कार होगा, गर्वाख्य मावस्थळमें कर्जस्व अलङ्कार होगा, और अवशिष्ट भाव तथा रसाभासादि स्थळमें रसवत् अलङ्कार होगा।

जहाँ अन्य आचार्यगण अप्रधान रसमें ही रसवत् अलङ्कार मानते हैं, प्रधान रसको अलङ्कारें कहते हैं—'प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः। काव्ये तिस्मन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मितः' (ध्वन्यालोक), वहाँ दण्डी प्रधान अप्रधान उमयह्तपमें अभिव्यज्यमान रसादिको अलङ्कार मानते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार शब्दार्थरूप काव्यकी शोभा दोनों प्रकारके रससे बढ़ती है।

रसके स्वरूप और भेदोंको अन्यत्र देखें। वह एक अलग विषय है॥ २७५॥

# अद्य या मम गोविन्द जाता त्विय गृहागते । कालनेषा भवेत् श्रीतस्तवैवागमनात् पुनः ॥ २७६ ॥

प्रयोनामालङ्कारमुदाहरति—अद्येति । हे गोविन्द, श्रद्य त्विय गृहागते मदीयं गृहमागते सित मम विदुरस्य या प्रीतिः, जाता, कालेन पुनः समयान्तरेण तवैव (नान्यस्य कस्यापि) पुनरागमनात् एषा प्रीतिः भवेत् (संभाव्यते) भगवन्तमय गृहागतं दृष्ट्वाऽहं यमानन्दमनुविन्दामि, तमानन्दं पुनभविति गृहागते सत्येव लब्धाहं, नान्यतः कृतोपि सज्जनान्तरागमनादिति वदतो विदुरस्य भगविद्वषयकरितभावो वाच्यभङ्गया सहृद्यांश्वमत्करोतीति प्रयोनामालङ्कार उपपन्नः ॥ २७६॥

हिन्दी—हे गोविन्द, आज आप जब हमारे घर पर पथारे हैं तब जो आनन्द मुझे हो रहा है, वह आनन्द कालान्तरमें फिर आप ही आनेकी कृपा करें तो संभव है, दूसरे किसी महात्माके आनेसे उस आनन्दकी उपलब्धि मुझे संभव नहीं है।

यहाँ भगविद्वषयक विदुरका रितमाव वाच्यभङ्गीसे अभिन्यक्त होता है, अतः यह प्रेयः का

उदाहरण है।

इस उदाहरणश्लोकको महाभारतका निम्नलिखित श्लोक अपनी छायासे अनुप्राणित कर रहा है।

'या प्रीतिः पुण्डरीकाक्ष तवागमनकारणात् । सा किमाख्यायते तुभ्यमन्तरात्मासि देहिनाम्'॥२७६॥

# इत्याह युक्तं विदुरो नान्यतस्ताहशी धृतिः। भक्तिमात्रसमाराध्यः सुप्रीतश्च ततो हरिः॥ २७७॥

उदाहरणं योजयति—इस्याहेति । इति यथोक्तरूपम् वस्रनं विंदुरो युक्तम् सत्यम् श्राह (यतस्तस्य ) श्रन्यतः कुतोऽपि महास्मान्तरात् तादशी भगवदागमनजातप्रीति-

१. नेषा काले। २. वाक्यं।

सदशी धृतिः सन्तोषः ( प्रीतिः ) न । ततश्च विदुरेण तथाकथनात् भक्तिमात्रसमाराध्यः हरिः सुप्रीतः प्रसन्नोऽभवदिति शेषः ॥ २७७ ॥

हिन्दी—विदुरने भगवान्से पूर्वोक्त वचन ठीक ही कहा था, उनको किसी भी दूसरेके आनेसे वह प्रीति नहीं होती, जो भगवान्के आनेसे हुई। उनकी उक्तिसे भक्तिका परिचय प्राप्त करके भगवान् प्रसन्न हुए, क्योंकि वह भक्तिसे समाराध्य हैं, भक्तिशून्य उपचारोंसे उन्हें सन्तुष्टि नहीं हुआ करती॥ २७७॥

# सोमः सूर्यो मरुद्भूमिन्योम होतानलो जलम् । इति रूपाण्यतिकस्य त्वां द्रष्टुं देव के वयम् ॥ २७८॥

प्रेयोऽलङ्कारस्योदाहरणान्तरमाह—सोम इति । सोमः चन्द्रः, सूर्यः, महत् वायुः, भूमिः पृथ्वी, व्योम आकाशम्, होता आत्मा यजमानः, अनलः तेजः, जलम्, इति आष्टौ रूपाणि तव स्वरूपाणि आतिकम्य निस्तीर्थ त्वां द्रष्टुं वयं के ? पृथ्व्या जलेन शिखिना महताऽम्बरेण होत्रेन्द्रना दिनकरेण च मूर्तिभाजस्तव दर्शनमासु मूर्तिष्वेव शक्यिकयम्, ता मूर्तीरितकम्य तव प्रत्यक्षदर्शनं माहशामशक्यं, तदिप जातिमिति तवानुप्रहातिशय इति भावः ॥ २७८ ॥

हिन्दी—चन्द्रमा, सूर्य, वायु, पृथ्वी, आकाश, यजमान, अनल और जल इन आठ रूपों को टपकर आपको देखनेमें इम कौन होते हैं, इमें इन मूर्तियोंमें ही आपके दर्शनका अवसर मिल सकता है, इसके ऊपर जाकर आपके प्रत्यक्ष दर्शनका सौभाग्य हमारे लिये दुर्लभ है, आपने जो मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया, वह आपका अनुम्रह है ॥ २७८ ॥

# इति साक्षात्कृते देवे राज्ञो यद्वातवर्मणः । प्रीतिप्रकारानं तच प्रेय 'इत्यवगम्यताम् ॥ २७९ ॥

उदाहरणमुपपादयति — इतीति । इति प्रोक्तोदाहरणे देवे महेश्वरे साक्षात्कृते प्रत्यक्ष-इष्टे सति रातवर्मणः तदाख्यस्य राज्ञः यत् प्रीतिप्रकाशनम् महेश्वरिवषयकरितसूचनं तच्च प्रेय इति त्रावगम्यताम् ज्ञायताम् ॥ २७९ ॥

हिन्दी—इस उदाहरणमें रातवर्मा नामक नृपतिने महेश्वरका साक्षात्कार करके जो महेश्वर-विषयक रतिभाव न्यक्त किया है, वह भी प्रेयः अलङ्कार है।

यहाँ आचार्य दण्डीने प्रेयः अलङ्कारके दो उदाहरण दिये हैं। एक विदुरकी उक्ति, दूसरी रातवर्माकी उक्ति। उनमें पहले उदाहरणमें श्रोताकी प्रीतिका और दूसरेमें वक्ताकी प्रीतिका

आख्यान प्रियतर है, इसीलिये प्रेयः अलङ्कार होता है।

सर्ववादिसिद्ध भावकी परिभाषा—'रितिर्देवादिविषया भावः' है परन्तु उदाहरणके अनुरोधसे ऐसा मानना पड़ेगा कि 'देद नात्रविषया रित' ही दण्डीको भावतया स्त्रीकार्य थी। बहुसंमत-मतानुसार देवविषयक भाव, मुनिविषयक नृपविषयक भाव, सबका उदाहरण देना चिहये, देखिये—

मुनिविषयक रतिभाव, यथा-

'इरत्यमं सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः। शरीरभाजां भवदीयदर्शनं न्यनक्तिकालित्रतयेऽपि योग्यताम्॥' राजविषयक रतिसाव, यथा-

'अत्युचाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्मोधय-स्तानेतानिप विभ्रती किमिप न क्वान्तासि तुम्यं नमः। आश्चर्येण मुद्दुर्मुद्दः स्तुतिमिमां प्रस्तौमि यावद्भुव-स्तावदिभ्रदिमां स्मृतस्तव भुजो वाचस्ततो मुद्रिताः'॥ २७९॥

<sup>9</sup>सृतेति प्रेत्य<sub>ः</sub> सङ्गन्तुं यथामे मरणं मतम्<sup>९</sup>। <sup>8</sup>सैवावन्ती मया लब्धा कथमत्रैव जन्मनि॥ २८०॥

रसवदलङ्कारोदाहरणानि दिदर्शयिष् रसेषु प्राधान्यात् श्वः श्वारमुदाहरति मृतेतीिति । वासवदत्ताया दाहप्रवादमाकण्यं समितशयं दुःखमनुभूय पुनस्तां प्राप्य नितान्तमानन्दती वत्सराजोदयनस्ययमुक्तिः । मृता अप्रिदाहात्पञ्चत्वं प्राप्ता इति हेतोः यथा वासवदत्तया सह—प्रेत्य स्वयमि मृत्वा—सङ्गन्तुम् मिलिनुम् मे मम मरणं मतम् अमीष्टम् ( यां वासवदत्तां मृतां मत्वा तया सह सङ्गन्तुम् हं स्वमरणं प्रार्थये ), सैव आवन्ती अवन्तिराजपुत्री वासवदत्ता कथम् अत्रैव जन्मनि मया लब्धा । अत्र संभोगश्वः रो रसः ॥ २८०॥

हिन्दी—रसवत् अलङ्कारके उदाहरणप्रसङ्गमें रसराज शृङ्कारका उदाहरण दे रहे हैं। वासवदत्ताके जल जानेकी बात सुनकर अत्यन्त कष्टका अनुभव करनेके बाद पुनः वासवदत्ताको उसी रूपमें प्राप्त करके अत्यन्त आनिन्दित होनेवाले वत्सराज उदयनकी यह उक्ति है, उदयनने कहा कि—जिस वासवदत्ताको मरी हुई सुनकर उससे मिलनेके लिए मैं अपने प्राण छोड़ना चाह रहा था, वही अवन्तिराजतनया वासवदत्ता इसी जन्ममें विना प्राणत्याग किये ही मुझे किस प्रकार मिल गई! यह संभोगशृङ्कार है। २८०॥

# प्राक्त्रीतिर्देशिता सेयं रितः श्रङ्गारतां गता। क्रियबाहुल्ययोगेन तिर्दं रसवहचः॥ २८१॥

प्राक् पूर्वोदाहते प्रेयोऽलङ्कारोदाहरणहये प्रीतः दर्शिता, संप्रयोगश्रून्या रितः प्रीतिः सा हि प्रेयोऽलङ्कारस्य विषयः, संप्रयोगश्रून्या विभावाद्यपिपुष्टा, रितः प्रीतिशब्दवाच्या, तत्र प्रेयोऽलङ्कार उदाहत इत्यर्थः। सेर्यं रितः विभावादिपरिपुष्टा रितरत्र रसवदुदाहरण-भूते पर्योऽस्मिन् रूपबाहुल्ययोगेन श्रृङ्कारतां गता स्वरूपस्य विभावादिकृतपरिपोषण श्रृङ्कारसस्वं प्राप्ता तत् तस्मात् इदं पूर्वोक्तं वचः रसवत् रसवदलङ्कारशालीत्यर्थः॥२८९॥

हिन्दी—इस रसवत अलङ्कारके उदाहरणसे पूर्व प्रयः नामक अलङ्कारके दो उदाहरण दिये गये हैं, उनमें प्रीतिका प्रतिपादन हुआ है, संप्रयोगञ्जून्य अर्थात विभावादिकृत परिपोषसे रहित रितको प्रीति कहते हैं, वही प्रीति उन दोनों उदाहरणोंने दिखलाई गई है, इस उदाहरणमें रित विभावादिपरिपुष्ट होनेसे श्वङ्काररस वन गई है, अतः यह रसवत्का विषय है। इस उदाहरणमें उदयनिष्ठ रितकी वासवदत्तारूप विभाव, तदुक्त मधुरवचनादि अनुमाव और हर्ष विस्मयादि अयभिचारिमावोंसे पुष्टि हो गई है, अतः वह रित रसरूप—श्वङ्काररसत्वको प्राप्त हो गई है, इसील्ये यह रसवत् है। २८१॥

निगृद्य केशेष्वाकृष्टा कृष्णा येनामती मम। सोऽयं दुःशासनः पापो लर्धः किं जीवति क्षणम् ॥ २८२ ॥

१. मृतेमिश्रेत्य सङ्गन्तु । २. वृत्तम् । ३. सेषावन्ती । ४. पूषः ।

इत्यारुह्य परां कोटिं क्रोघो <sup>१</sup>रौद्रात्मतां गताः । भीमस्य पश्यतः शत्रुमित्येतद्रसवद्वचः ॥ २८३ ॥

रौद्ररसवदुदाहरति—निगृह्योति । येन दुःशासनेन मम भीमस्य अप्रतः परयन्तं मामगणियत्वा कृष्णा द्रौपदी केशेषु निगृह्य धृत्वा आकृष्टा नीता, सोऽयं पापो दुराचारी दुःशासनः (मया) लब्धः प्राप्तः किं क्षणम् अल्पकालमपि जीवति, तादशदुष्कर्मकारिणं दुःशा-सनं दृष्टमात्रमेव हन्यामिति भावः ॥ २८२ ॥

उपपितमाह—इत्याख्द्योति । इति दर्शितिदशा परां कोटिम् श्रावत्य विभावादिभिः पिरपृष्टतया प्रकर्षम् श्रासाय (भीमनिष्ठः स्थायिभावः कोषः ) शत्रुं कृतापकारं दुःशासनं पश्यतो भीमस्य कोषः रौद्रात्मतां गतः रौद्ररसस्वरूपत्वं प्राप्त इतीदं वचो रसवत् , श्रत्र कोषो नाम—'प्रतिकृत्वेषु तैद्वण्यस्य प्रबोधः कोष उच्यते' इति लक्षितः । इह हि दुःशासन श्रालम्बनविभावः, कृष्णाकेशकर्षणस्मरणमुद्दीपनविभावः, पाप इति निन्दावचनमनुभावः, गर्वादयो व्यभिचारिभावा इति रससामग्री ॥ २८३ ॥

हिन्दी-जिस दुःशासनने मेरे सामने मेरी कुछ भी परवाह नहीं करके द्रौपदीको केश पकड़ कर धसीटा, उस पापी दुशासनको यदि पा छूँ तो क्षण मर भी जिन्दा न छोडूँ। क्या वह

मैरे सामने आने पर क्षण भर भी जिन्दा रह सकता है ? ॥ २८२ ॥

इस उद्राइरण स्रोकर्मे पराकाष्ठाको पहुँचा हुआ भीमका कोप विभावादिसे पुष्ट होकर रौद्र रसका रूप प्राप्त कर छेता है, अतः यह रसवत् अलङ्कार है। यहाँ पर कोध स्थायीमाव, कृष्णा-केशाकर्षी दुःशासन आलम्बनविभाव, उसके द्वारा किये गये द्रीपदीके केशाकर्षण आदि दुर्ज्यवहारका स्मरण उद्दीपनविभाव, 'पापः' यह निन्दावचन अनुभाव एवं गर्वादि व्यभिचारिभाव है॥ २८३॥

अजित्वा सार्णवामुर्वीमनिष्टा विविधैर्मकैः। अव्तवा चार्थमर्थिम्यो भवेयं पार्थिवः कथम् ॥ २८४॥ इत्युत्साद्यः प्रकृष्टातमा तिष्ठन् वीररसात्मना। रसवस्वं गिरामासां कमर्थयितुमीश्वरः॥ २८५॥

बीररसवदुदाहरति-अजित्वेति । सार्णवाम् सागरपर्यन्ताम् उर्वीम् पृथिवोम् अजित्वा अवशीकृत्य, विविधेः नानाप्रकारकैः राजस्यादिभिर्मखैः यज्ञैः अनिष्ट्वा यज्ञमकृत्वा, अर्थिभ्यो याचकेभ्यश्व अर्थम् धनम् तदर्थितम् अदर्वा कथं पार्थिवो राजा भवेयम् । राज्ञा भृवशानीयाः, यद्दाः करणोयाः, याचकाश्व पूर्णमनोरथाः सम्पादनीयाः, तदेतत्रयमि राजकृत्य-मकृत्वा कथमहं राजा स्यामिति भावः ॥ २८४ ॥

उदाहरणं योजयति—इत्युत्साह इति । इति पूर्वोक्तप्रकारकः उत्साहः युद्धधर्मदान-विषयकः स्थेयान् संरम्भः प्रकृष्टात्मा विभावादिपरिपुष्टस्वरूपः सन् वीररसात्मना आसां गिराम् वाचाम् रसवर्वं समर्थियतुम् उपपादियतुम् ईश्वरः शक्तः । अत्र युद्धे विजेतव्याः शत्रवः, धर्मे यज्ञाः, दाने याचकाः आलम्बनविभावाः, साहायान्वेषणादयः आक्षिप्यमाणा अनुभावाः, हर्षप्रतिस्मृत्यादयो व्यभिचारिणः, एभिरभिव्यक्तो वीररसस्थाय्युत्साहो रस-रूपतां प्रपद्यासां गिरां रसवदलङ्कारयुक्ततां समर्थियतुं क्षम इति भावः ॥ २८५ ॥

१. रौद्रत्वमागतः। २. गिरां तासां। ३. समर्पं।

हिन्दी — जब तक इस समुद्ररशना पृथ्वीको अधिकार में न कर लिया, जाय, नानाप्रकारके यज्ञोंसे देवोंको आराधना न की जाय और याचकोंको मरपूर धन न दे दिया जाय, तब तक मैं राजा कैसे हो जँगा, मेरे राजत्वका यही लक्ष्य है कि सारी पृथ्वी पर अधिकार हो, नानाविध यज्ञ किये जाँय और याचकोंको पूर्ण धन दिया जाय ॥ २८४॥

इस उदाइरणमें पूर्वेवणित उत्साइ—पृथ्वीवज्ञीकरण, यज्ञकरण, दानविषयक उत्साइ प्रकृष्टातमा— विभावादिपरिपोषित होकर वीररसरूपमें अवस्थित हो इस वाणीका रसवत्त्व समार्थेत करता है। इसमें—विजेतन्य, यज्ञ, याचक यह तीन आलम्बनविभाव हैं, प्रतीयमान होनेवाले सहाया-न्वेषणादि अनुभाव हैं, हर्ष-धृति-स्मृतिप्रमृति न्यभिचारिभाव हैं, इनसे अभिन्यक्त होनेवाला उत्साइ-रूप स्थायिभाव वीररसके रूपमें इस वाक्यको रसवत् बनाता है। २८५॥

यस्याः कुसुमशय्यापि कोमलाङ्गया रुजाकरी।
साऽधिशेते कथं तन्वी हुताशनवर्ती चिताम्॥ २८६॥
इति कारुण्यमुद्रिक्तमलङ्कारतया स्मृतम्।
तथापरेऽपि बीभत्सहास्याद्भुतभयानकाः॥ २८७॥

करणरसवदुदाहरति—यस्या इति । यस्याः कोमलाङ्गयाः कुसुमशय्या पुष्पनिर्मितं शयनीयम् ऋषि रुजाकरी पीडाप्रदायिनी ( भवति स्म ) सा तन्वी सुकुमारशरीरा हुता-शनवतीम् दीप्तपावकाम् चिताम् कथम् ऋथिशेते आरोहति ? कुसुमशयनेऽपि दूयमान-वपुषोऽतिसुकुमार्यो नार्यो ज्वलदिप्तचितारोहणं नितान्तकष्टकरमिति भावः ॥ २८६ ॥

उदाहरणमुपपादयति — इतीति । इति एवंप्रकारकं कारुण्यम् — प्रियतमामरणजन्मा शोकः स्थायी भावः उदिक्तम् विभावादिपरिपोषितं सत् श्रालङ्कारतया रसवदलङ्कारत्वेन स्मृतम् । श्रात्र मृता रमणी श्रालम्बनम् , स्मर्यमाणाः कुसुमशयनादयः उद्दीपनविभावाः, करुणवचनमनुभावः, चिन्तादयः प्रतीयमाना व्यभिचारिण इतीयता साधननिवहेन पृष्टः शोकाख्यः स्थायो करुणरसवतां प्राप्नोतीति भावः । श्राय रसान्तरप्रस्तावमाह — तथाऽपरे-पीति ॥ २८७॥

हिन्दी—जिस सुकुमार शरीरवालो मेरी प्रियतमा के लिए फूलकी बनी शय्या भी कष्टदायक हुआ करती थी, वही क्रशाङ्गी मेरी प्रियतमा इस धथकती हुई चितापर किस प्रकार आरूढ़ होगी, फूलकी शय्यापर कष्ट पानेवाली सुकुमारी के लिए यह जलती हुई चिता किस प्रकार सह होगी॥ २८६॥

इसमें विर्णत नायकिनिष्ठ प्रियतमाविपित्तजन्मा शोक उद्रिक्त—विभावादिपेषित होनेसे करुणरसवदलङ्कार हो गया है। यहाँ मरी हुई सुकुमारी आलम्बन, स्मर्थमाण कुसुमशयनादि उदीपन, करुणवचन अनुभाव, एवं प्रतीयमान चिन्तादि व्यभिचारी मिलकर करुणरस हो जाते हैं, जिससे यह रसवत होता है। इसी प्रकार बीमत्स, हास्य, अद्भुत एवं भयानक रसोंके भी उदाहरण दिये जायेंगे॥ २८७॥

पायं पायं तवारीणां शोणितं पाणिसम्पुटैः। कौणपाः सद्द नृत्यन्ति कबन्धेरन्त्रभूषणाः॥ २८८॥

बीभत्सरसवदुदाहरति — पायं पायमिति । अन्त्राणि पुरीततः भूषणानि अलङ्करणानि येषां तादशाः कौणपाः राक्षसाः कबन्धेः शिरोरहितकलेवरैः सह तव।रीणां हतानां तव

१. देवी । २. अथापरे ।

शत्रूणां शोणितं रक्तं पाणिसम्पुटैः हस्तपुटकैः पायं पायं पीत्वा पीत्वा मृत्यन्ति आनन्देन कीडन्ति । अत्र जुगुःसा स्थायिभावः, कौणपा आलम्बनानि, प्रतीयमानानि निष्ठीव-नच्छर्दनानि अनुभावाः, मोहापस्मारादयो व्यभिचारिभावास्तैश्च परिपुष्टा जुगुप्सा बीभत्स-रसत्वं प्राप्नोति ॥ २८८ ॥

हिन्दी — आँतोंकी मालायें धारण करने वाले राक्षसगण बिना सिरके कवन्योंके साथ आपके शत्रुओंके शोणित पाणिपुटसे पी पी कर नाच रहे हैं। यहाँ जुगुप्सा स्थायी भाव है, राश्वस आदि आलम्बनविभाव, प्रतीयमान निष्ठीवनच्छर्दनादि उद्दीपनविभाव, एव मोहापस्मारादि व्यिभ-चारिभाव हैं, इन्हींसे परिपुष्ट जुगुप्सा बीभत्सरस हो जाती है। यही रसवत् अलङ्कार होता है।

वस्तुतः यहाँ रीभत्सराज राजविषयक रितभावका अङ्ग है, अतः प्रेयः अलङ्कार होना चाहिये।

इस प्रकार यहाँ प्रेयः और रसवत् का सङ्गर है ॥ २८८ ॥

#### इदमम्लानमानाया' लग्नं स्तनतटे तव । छाद्यतामुत्तरीयेण नैवं नखपदं सिख ॥ २८९ ॥

हास्यरसवदुदाहरति—इदिमिति । हे सखि, श्रम्लानमानायाः श्रखण्डितमानायाः श्रसमाकं पुनःपुनरनुरोधेनापि श्रपरित्यक्तमानायाः तव स्तनंतटे लग्नम् सज्ञातम् इदं (प्रत्यग्रं नतु प्राचीनम् ) नवम् नखपदम् नखाघातचिह्नम् उत्तरीयेण छोयताम् श्राविय-ताम् । काचिन्नायिका सखीभिरनुरुध्यमानापि मानं न त्यज्ञति, परं भायकसमीपं गत्वा स्वयं स्वान्नमपंयति, तदीयनखचिह्नं दृष्ट्वा सखी परिहसतीह तदेव वर्णितम् । श्रप्त हासः स्थायिभावः, तादशी मिध्यामानवती नायिका श्रालम्बनविभावः, नखक्षतवीक्षणमनुभावः, तादशानि सोल्लुण्डनानि वचनानि चोद्दीपनानि, श्रवहित्थादयो व्यभिचारिणः, एतैः पोषितोऽयं हासो हास्यरसतां प्राप्नोतीति भवति रसवत् ॥ २८९ ॥

हिन्दी—िकसी नायिकाने सिखयों के अनुरोध करनेसे अपने मानका परित्याग नहीं किया, अपने मान पर अड़ी ही रही, परन्तु गुप्तरूपसे नायक के साथं संभोग कर आई, उसी के नख, झतादि रितिचिहों को देख कर सिखयाँ परिहास कर रही हैं। सिखयाँ कहती हैं कि तुम्हारा मान तो नहीं मिटा है, फिर भी तुम्हारे स्तन पर यह नखक्षत—नया नया नखाघातचिह्न—दीख रहा है, हसे चादरसे आवृत कर लो। यदि इस नखक्षतको जो सबःकृत रितपरिचय दे रहा है, आवृत नहीं कर लेती हो तो हमलोगों के सामने बगलाभगत कैसे बन सकोगी?

इस उदाहरणमें हास स्थायिभाव, कपटमानवती वह नायिका आलम्बन, नखक्षत उदीपन, उलाहनाभरी उक्ति अनुभाव तथा प्रतीयमान अविहत्थादि व्यभिचारिभाव हैं, इनसे पोषित होकर हास हास्य रस होता है, अतः यह रसवत है।। २८९।।

#### अंग्रुकानि प्रवालानि पुष्पं हारादिभूषणम् । शाखाश्च मन्दिराण्येषां चित्रं नन्दनशाखिनाम् ॥ २९०॥

विस्मयरसवदुदाहरति अंशुकानीति । एषाम् नन्दनशाखिणां कल्पवृक्षतह्णाम् प्रवालानि किसलयानि अंशुकानि वस्नाणि, पुष्पं हारादिभूषणम् नानालङ्कारस्थानीयम् , शाखाः विटपाः मन्दिराणि गृहाणि, चित्रम् ! श्रत्याश्चर्यकरिमदं सर्वमिति भावः । श्रत्र विस्मयः स्थायी, नन्दनशाखिन श्रालम्बनानि, प्रवालादीनामंशुकादिपर्यवसायित्वमुद्दीपनम्,

१. मालाया। २. द्रवं।

प्रतीयमानाः स्तम्भक्षेदादयोऽनुभावाः, व्यभिचारिभावाश्च वितर्कादयः, एतैः पुष्टो विस्म-योऽद्भुतरसत्वं प्रपद्यत इति ॥ २९० ॥

हिन्दी-नया आश्चर्य ! ये कल्पवृक्ष हैं, इनके नृतन किसलय वस्त्रका काम देते हैं, इनके

फूल नानाप्रकारके अलङ्कार हो जाते हैं और इनकी डालियाँ भवन हो जाती हैं।

इस उदाइरणमें विस्मय स्थायी, कल्पवृक्ष आलम्बन, उनके पत्ते आदिका बस्नादि बन जाना उदीपन, प्रतीयमान स्तम्भस्वेदादि अनुभाव एवं वितर्कादि न्यभिचारी भाव हैं, इनसे पोषित हो विस्मय अद्भुतरसरूपमें परिणत होता है, अतः यह अद्भुतरसवत् है ॥ २९० ॥

#### इदं मघोनः कुलिशं धारासम्निहितानलम् । स्मरणं यस्य दैत्यस्त्रीगर्भपाताय जायते ॥ २९१ ॥

भयानकरसवदुदाहरति—इद्मिति । मघोनः महेन्द्रस्य इदम् धारासिन्नहितानलम् अप्रभागावस्थितपावकम् (तेजसा ज्वलद्धारम् ) इदं कुलिशं वज्रमस्ति, यस्य मघवत्कु-लिशस्य स्मरणं दैत्यस्त्रीगर्भपाताय जायते, स्मर्यमाणमेव यद्वज्रं दैत्यवनितानां हृदये भयमुत्पाय गर्भान्पातयतीत्यर्थः । अत्र भयं स्थायिभावः, इन्द्र आलम्बनम् , कुलिशायु-दीपनम् , गर्भपातादयोऽनुभावाः, प्रतीयमाना आवेगादयो व्यभिचारिभावाः, एभिः पुष्यमाणं अयं अयानकरसत्वं प्रपद्यते ॥ २९१ ॥

हिन्दी—जिसकी धारमें आग वर्त्तमान है, ऐसा है यह इन्द्रका वज, उसकी याद दानव-स्त्रियोंके गर्भपातका कारण बन जाती है, उसकी याद भर हो जानेसे दैत्यस्त्रियोंके हृदयमें इस प्रकारका आवेग होता है कि उनके गर्भ गिर जाते हैं।

यहाँ भय स्थायी, इन्द्र आलम्बन, वज्र उद्दीपन, गर्भपातादि अनुभाव और प्रतीयमान आवेगादि व्यभिचारी है, इनसे पुष्ट भय भयानक रसके रूपमें आस्वादित होता है, अतः यहां रसवत् अलङ्कार है।

यहाँ तक आठ रसों के आठ उदाहरण दिये गये हैं, दण्डोने शान्तका उदाहरण नहीं दिया है, माल्य होता है वह भरतके अनुसार आठ ही रस स्वीकार करते थे। कान्यप्रकाशकारने शान्तरस भी माना हैं:—'निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः'। इस रसभेदप्रकरणमें अष्टरसवादी भरतने—'अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः' कहा है, जिसका तात्पर्थ यह माल्यम पड़ता है कि नाट्यसूत्रकार भरतको केवल नाटकोपयोगी रसोंका ही परिचय कराना इष्ट था, अतः उन्होंने केवल आठ ही रस कहे हैं, शान्तरसको नाटकानुपयुक्त समझकर छोड़ दिया है, शान्तरसका अभिनय उनके मतानुसार शान्तिका उपहास करना होगा, परन्तु यह बात परवर्त्ती आचार्योको स्वीकार्य नहीं हुई, उन लोगोंने शान्तरसप्रधान नाटक भी लिखे हैं, और रचना द्वारा यह दिखलाया है कि—शान्तरस भी नाट्योपयुक्त हो सकता है। प्रबोधचन्द्रोदय, अमृतोदय, जीवानन्द आदि नाटक इसी प्रेरणासे लिखे गये हैं।

कान्यप्रकाशकारने नाट्यमें आठ रस और श्रन्य कान्यमें शान्तसमेत नव रस स्वीकार कर लिये हैं, यह समन्वयवादी दृष्टिकोण है।

शान्तरस स्वीकार करनेवाले उस्तक्ष्म अद्भादरण देते हैं:—
'अही वा हारे कुसुमशयने वा दृषदि वा अभीवा लोष्टे वा बलवित रिपौ वा सुदृदि वा ।
तृणे वा स्त्रणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः क्वचित् पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रजपतः ॥'
यहाँ पर मिथ्यात्वेन माना गया संसार आलम्बनविभाव, तपोवनादि उद्दीपनविभाव, सर्वत्र
समदर्शन अनुभाव, मतिधृत्यादि व्यभिचारिभावोंसे पोषित निर्वेद शान्तरसङ्पमें आस्वादित
होता है, इसे ही शान्तरसवत्का उदाहरण समझें।

शाण्डिल्यमतानुयायी लोग भक्तिरस नामक एक अलग रस मानते हैं—

'परत्रानासङ्गं जनयित रितर्या नियमतः परिस्मिन्नेवास्मिन् समरसतया पश्यत इमम् ।

परप्रेमाढ्येयं भवति परमानन्दमधुरा परा भक्तिः प्रोक्ता रस इति रसास्वादनचणैः ॥'

इस भक्तिरसर्मे—भगवान् आलम्बन, रोमाञ्चाश्रुपातादि अनुभाव, हर्षादि व्यभिचारिभाव एवं
भगवदनुराग स्थायिभाव होता है।

पण्डितराज जगन्नाथने इस रसका खण्डन करते हुए कहा है कि यह देवादिविषया रित होनेसे भाव है, रस नहीं। अपने मतकी पुष्टिमें उन्होंने भरतादिवचनको ही प्रमाणरूपमें दुहराया है।

कुछ लोग वत्सल रस भी मानते हैं 'केचिचमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः।'
'उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्गुलिम्।
अभुच्च नम्रः प्रणिपातशिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान सोऽर्भकः॥'

इस रसमें पुत्रस्नेह स्थायी, पुत्रादि आलम्बन, पुत्राद्यालिङ्गन-संभाषण अनुभाव और हर्षादि न्यभिचारी भाव होते हैं।

इसी प्रकार रस भाव जहाँ अनौचित्य प्रवृत्त हो वहाँ रसाभास और भावाभास होता है, वहाँ भी रसवत् अछद्वार होगा क्योंकि रसवत्में रसशब्दका अर्थ रस्यमानमात्र है ॥ २९१ ॥

# वाक्यस्याग्राम्यतायोनिर्माधुर्ये दर्शितो रसः । इह त्वष्टरसायत्ता रसवत्ता स्मृता गिराम् ॥ २९२ ॥ ( इति रसवचकम् )

ननु पूर्व माधुर्यगुणस्वरूपकथनावसरे मधुरं रसवत् इत्यनेन रसवत्त्वस्य माधुरंगुणत्वमुक्तमत्र पुनस्तस्येव रसवर्वस्यालङ्कारत्वमुच्यते, तदिदं भ्रामकित्यपेक्षायामाह—
वाक्यस्येति । वाक्यस्य वाचः (वस्तुनश्रेत्युपलच्यते ) श्रश्राम्यतायोनिः श्रश्राम्यतामूलको रसो माधुर्ये दर्शितः, दोषाभावे सित वाक्यं रसवद् भवित, तदन्यथात्वमपकृष्यते,
तदिदं माधुर्यगुणप्रक्रमे उक्तम्, इह तु श्रष्टरसायत्ता रसावत्ता द्शिता । श्रत्र श्राम्यत्वाभावसमानाधिकरणरसव्यञ्जकालङ्कारादिमत्त्वस्य माधुर्यगुणत्वं पूर्वमुक्तम्, इह तु केवलानां
रसानामेवालङ्कारत्वमुच्यते इति भावः ॥ २९२ ॥

हिन्दी—प्रथम परिच्छेदमें माधुर्यगुणिनर्वचनप्रसङ्गमें—'मधुरं रसवत्' कहा था, फिर यहां रसवत् अळङ्कार कहा। एक जगह माधुर्यगुणस्वरूप रसवत्त्व और दूसरी जगह अळङ्कारस्वरूप, ऐसी बात क्यों हो रही है ? इसी प्रश्नका उत्तर इस कारिकामें दिया जा रहा है। पहले वाक्यमें अम्राम्यता होनेसे—माम्यता दोषके नहीं होने से—प्रतीत होनेवाले रसकी बात कही गई थी, यहां पर केवल रसकी बात है। अर्थात् पहले माम्यत्वदोषाभावसे समन्वित रसव्यञ्जक अळङ्कारादिसद्भावको माधुर्यगुणरूपमें कहा गया था—रसमात्रको माधुर्यगुणरूपमें कहा गया था—रसमात्रको माधुर्यगुणरूपमें कहा गया था, यहाँ केवल आठ रसीको ही रसवदल्डहारके रूपमें कहा गया है, अतः उनके भेद स्पष्ट हैं॥ २९२॥

अपकर्ताऽहमस्मीति हृदि ते मा स्म भूद्भयम्। विमुखेषु न मे खड्गः प्रहर्तु जातु वाञ्छति॥ २९३॥ 'इति मुक्तः परो युद्धे निरुद्धो द्पैशालिना। पुंसा केनापि तज्बेयमूर्जस्वीत्येवमादिकम् ॥ २९४॥ (इत्यूर्जस्वि) कमप्राप्तमूर्जिस्वनमुदाहरति—अपकर्त्ति । अहं ते तव अपकर्ता क्षतिकरः अपकारपरायणोऽस्मीति कृत्वा ते तव भयं मदपादानकं भयं मा सा भृत न बायताम् , तत्र कारणमाह— विमुखेष्विति । विमुखेषु सम्मुखयुद्धात्पलायतेषु मे खड्गः प्रहर्तुं प्रहारं कर्तुं जातु कदाचिदपि न वाञ्छति नाभिलष्यति । पराष्ट्रमुखस्य इननं शास्त्रविरुद्धं मत्वा मम खड्गः त्विय प्रहारं नेव करिष्यति, तदलमपकर्त्तुरपि तव मदपादानकेन भयेनेति भावः ॥ २९३॥

उदाहरणमुपपादयति—इति मुक्त इति । दर्पशालिना श्रहङ्कारयुतेन केनापि पुंसा बीरेण युद्धे निरुद्धः श्रवरुद्धः स्ववशीकृतः परः शत्रुरिति एवमुक्त्वा मुक्तः गन्तुमाङ्गाः, तत् तस्मात् गर्वस्यात्र प्राधान्येनाभिन्यकेरित्येवमादिकं सर्वमप्युदाहरणमोजस्विनान्ना-ऽलङ्कारेण युतं मन्तन्यम् ॥ २९४ ॥

हिन्दी—तुमने भेरा अपकार किया है इसिलिए तुम्हें मुझसे डरनेकी आवस्यकता नहीं है, जब तुम युडिविमुख हो गये हो, तब हजार उपकार करने पर भी हमारा यह खड्ग कभी भी तुम पर प्रहार नहीं करना चाहेगा।

यहाँ गर्वरूप व्यभिचारी भाव उत्साहरूप स्थायी भावको आवृत करके प्रकट हो रहा है, अतः

रसे ऊर्जस्वी अलङ्कार मानते हैं ॥ २९३॥

इस उदाहरणमें महाभिमानी किसी वीर पुरुषने युद्धमें बन्दी बनाये गये शत्रुको उपर्युक्त प्रकार से लिखत करनेवाली वार्ते कहकर मुक्त कर दिया, इसलिये इस तरहके सगर्व कथनोंमें ऊर्जस्वी अलङ्कार होगा ॥ २९४ ॥

## इष्टमर्थमनाख्याय साक्षात्तस्यैव सिद्धये। यत्प्रकारान्तराख्यानं पर्यायोक्तं तदिष्यते॥ २९५॥

पर्यायोशं नामालङ्कारं लक्षयित— इष्टमर्थिमिति । इष्टम् प्रतिपाद्यितुमीहितम् अर्थम् साक्षात् अनाख्याय अभिष्या अनुक्त्वा तस्यैन अभिषित्सितार्थस्य सिद्धये सचमत्कार-प्रतीतये यत् प्रकारान्तरेण चमत्कारजनकभिन्निविशेषेण आख्यानं व्यञ्जनया प्रतिपादनं तत्पर्यायोक्तं नामालङ्कारः । विविश्वतमर्थे साक्षात्तद्वाचकपदैरनुक्त्वा चमत्कारातिशय-प्रतिपत्तये प्रकारान्तरेण तत्कथनं पर्यायोक्तमिति फलितम् । पर्यायो नामेकस्यार्थस्य प्रति-पादकान्तरम् , पर्यायता हि शब्दयोरेकार्थबोषकता, सा चैकयेव वृश्यति न नियमः, तथा च वाच्यस्यार्थस्य व्यञ्जनया प्रतिपादनमेव पर्यायोक्तमिति भावः । न चैवमस्य ध्वनिरूपताऽऽपितः, अत्र व्यञ्जनया वाच्यार्थस्यैवाभिषानं, ध्वनौ तु न वाच्य एवार्थो विषय इति भेदात् ॥ २९५ ॥

हिन्दी—विविधित अर्थको वाचक शब्दोंसे साम्रात नहीं कह कर उसी अर्थकी चमत्कारिणी प्रतीतिके लिये चातुर्यव्यक्षक भक्षीसे व्यक्षना द्वारा कथनको पर्यायोक्त कहते हैं। पर्यायका अर्थ है शब्दान्तर, जिस शब्दसे व्यक्षना द्वारा विविधित अर्थ कहा जायगा वह अभिधा द्वारा तदर्यनाचकका पर्याय हुआ ही, उसीके द्वारा कहा जाता है अतः पर्यायोक्त नामकरण सार्थक हुआ। इसे आप ध्विन या गुणीभूतव्यक्षय नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वाच्यार्थ ही व्यक्षनासे कहलाया जाता है, ध्विनमें तो वाच्यार्थ ही ध्विनका विषय नहीं होता है, इसके अतिरिक्त यहाँ का व्यक्षयार्थ खितस्फुट हुआ करता है अत एव वह वाच्यातिशायी नहीं होता है, फिर उसे

ध्विन कैसे माना जाय, यह तो उक्तिवैचित्र्यमात्र हैं, इन्हीं वार्तोको हृदयमें रख कर काव्यप्रकाश-कारने लिखा है:—'यदेव वाच्यं तदेव व्यक्तयं, यथा तु वाच्यं तथा न व्यक्तयम्' इति ॥ २९५॥

> द्शत्यसौ परभृतः सहकारस्य मञ्जरीम् । तमहं वारियध्यामि युवाभ्यामास्यतामिह ॥ २९६ ॥ सङ्गमय्य सखी यूना संकेते तद्रतोत्सवम् । 'निर्वर्त्तयितुमिच्छन्त्या कयाऽप्यपसृतं ततः ॥ २९७ ॥ ( इति पर्यायोक्तम् )

पर्यायोक्तमुदाहरति — द्रात्यसाविति । असौ परमृतः कोकिलः सहकारस्य आम्रस्य मर्जरी दशित आस्वाय विनाशयित, ऋहं तं परमृतं वारियघ्यामि, युवाभ्याम् इह स्वैरम् निश्रब्धम् आस्यताम् । अत्र आहं गच्छामि, युवाभ्यां यथेप्सितं सुरतं विधीयतामिति विवक्षितमर्थं प्रकारान्तरेण चमत्कारकारिणोक्तं विभाव्य पर्यायोक्तलक्षणं संगतं वेदिन्तव्यम् ॥ २९६ ॥

प्रकरणं स्पष्टयति — सङ्गमय्येति । यूना नायकेन सखीं तत्सङ्गमाभिलाविणीं विनतां सङ्केते सङ्गमय्य मेलियत्वा तद्दतात्सवं तयोर्यूनोर्निधुवनं निर्वक्तियतुं स्वापसरणेन संपाद-यितुम इच्छन्त्या कयापि सख्या ततः स्थानात् त्रापसृतम् ॥ २९७॥

हिन्दी-वह कांकिल आम्रमअरीको नष्ट कर रहा है-कुतर-कुतर कर गिरा रहा है, मैं उसे

वैसा करनेसे रोकने जा रही हूँ, आप दोनों आदमी यहाँ यथाकाम निश्चिन्त होकर रहें।

इस उदाइरणमें आप दोनों अपना अभीष्ट सुरतोपभोग करें यह वाच्यार्थ—मैं जाती हूँ, और किसीका यहाँ आना संभव नहीं है, अतः आप विश्रन्थ होकर यहाँ रहें, इस न्यज्ञक प्रकारसे कहा गया है, अतः यह पर्यायोक्तालङ्कार हुआ ॥ २९६ ॥

युवा नायकके साथ नायिकाको एकान्त संकेत-स्थानमें मिलाकर उनके सुरतकार्यको सम्पादित करनेकी इच्छा रखनेवाली सखी वहाँसे टल गई। यह केवल इसलिये कह दिया गया है कि प्रकरण

स्पष्ट हो जाय, जिससे उदाहरणक्षोकका तात्पर्य स्फुट हो सके ॥ २९७ ॥

किञ्चिदारममाणस्य कार्यं दैवर्चशात् पुनः।
तत्साधनसमापत्तिर्या तदाहुः समाहितम्॥ २९८॥
मानमस्या निराकर्त्तुं पादयोर्मे पतिष्यतः।
उपकाराय दिष्टयोदमुदीर्णं घनगर्जितम्॥ २९९॥
(इति समाहितम्)

समाहितं नामालङ्कारं लक्षयिति किञ्चिदारभमाणस्येति । किञ्चित् कार्यम् किमिष कर्त्तव्यं कर्म ग्रारभमाणस्य यथोचितसाधनावलम्बनेन कर्त्तुं मुपक्रममाणस्य कर्तुः देववशात् या तत्साधनसमापितः तत्कार्यसाधकसाधनान्तरोपलिब्धः तत् समाहितम् त्राहुः । श्रार-ब्धस्य कार्यस्य देववशात् साधनान्तरोपलब्ध्या सौकर्येण समाधानं समाहितं नाम । अर्वाचीनास्तु समाधिसंज्ञयाऽमुं ब्यवहरन्ति ।

श्रत्र भोजराजेन दैवात् साधनान्तरोपलब्धौ बुद्धिपूर्वकं वा साधनान्तरोपलब्धौ

द्विधाऽपि समाहितं स्वीकृतं, तथोदाहृतं च ॥ २९८ ॥

१. प्रवर्त । २. दैवबलात् ।

उदाहरति — आनग्रस्या इति । श्रस्या मानिन्या नायिकाया मानम् निराकर्तुं दूरीकर्तुम् पादयोः तदीयचरणयोः पतिष्यतः प्रणिपत्य तां प्रसादयिष्यतो मे मम उप-काराय (दष्ट्या दैववशेन इदं धनगर्जितम् उदीर्णम् जातम् । श्रत्र मानिन्या मानापनोदन- रूपकार्याय प्रणामरूपं साधनमादाय तत्परस्य नायकस्य दैवादुदीर्णेन धनगर्जितेन मानिनी-कामोदीपनद्वारा तत्सम्पाये मानापनोदने सौकर्य सम्पायत इति समाहितसँगतिः ॥ २९९ ॥

हिन्दी—कर्त्ता किसी कार्यमें अपेक्षित साधनको लेकर उस कार्यको प्रारम्भ करे, भाग्यवश यदि उसी समय उस कार्यके साधक अन्य साधन मिल जायें तब कार्य धकर हो जाय, इसे समाहित अकङ्कार मानते हैं। नवीन आचार्य इसे समाधि नामसे न्यवहत करते हैं, समाहित तो उनके अनुसार आवशान्तिमें होता है।

यहाँ 'दैवात्' यह नियमतः अपेक्षित नहीं है, दैवद्वारा अथवा बुद्धिकृत साधनान्तरोपलिब्ध द्वारा कार्यसौकर्यविवक्षामें समाहित होता है, यह बात ओजराजने कही है, तदनुसार उदाहरण भी दिये हैं ॥ २९८ ॥

इस मानिनी नायिकाके मानको दूर करनेके लिये मैं इसके पैरों पर पड़ने ही वाला था कि मेरें उपकारके लिए मेघका गर्जन भी होने लगा. चरणप्रणिपातरूप साधनसे मानापनोदनरूप कार्यके करनेके लिये नायक तत्पर था, उसके उपकारार्थ मेघकी आवाज सुनाई पड़ी, उसका कार्य मानापनोदन सुकर हो गया, क्योंकि मेघगर्जन अतिकामोदीपक होता है, उसके होने पर बानिनीका मान सहज ही दूर हो गया। मानिनीके मानापनोदनोपार्थो में प्रणाम भी गिना गया है— 'सामभेदोऽथ दानं च नत्युपेक्षे रसान्तरम्। तद्भक्षाय पतिः कुर्यात् षडुपायानिति कमात्' ॥२९९॥

## आशयस्य विभूतेर्वा यन्महत्त्वमनुत्तर्मम् । उदात्तं नाम तं प्राहुरलङ्कारं मनीषिणः ॥ ३०० ॥

उदात्तं लक्षयति — आशायस्येति । श्राशयस्य श्रभिप्रायस्य मनोव्यापारस्वरूपस्य विभृतेः सम्पदो वा यत् श्रनुत्तमम् श्रत्यधिकं महश्वं तत् मनीषिण उदात्तं नामालङ्कारं प्राहुः, यत्र प्रस्तुतस्यालौकिकं महाशयत्वं महाविभवत्वं वा वर्ण्यते स उदात्तो नामालङ्कारः इस्यर्थः ॥ ३०० ॥

हिन्दी—आशय अधना सम्पत्तिका यदि अतिशय महत्त्व वर्णित हो तो उदात्त अलङ्कार कहते हैं, अर्थात् यदि प्रस्तुत वस्तुकी महाशयता अथना महाविभनशालिताका वर्णन हो तो उदात्त नामक अलङ्कार है। इन दोनों विषयोंके दो उदाहरण अभी आगे कहेंगे। कान्यप्रकाश-कारने 'महतां चोपलक्षणम्' कहकर एक नया प्रभेद बनाया है—जहाँ पर प्रस्तुत वस्तुका अङ्ग होकर महान् जनका चिरत वर्णित हो वह भी एक प्रकारका उदात्त है, इस प्रभेदका उदाहरण यह दिया है—

'तिदिदमरण्यं यस्मिन् दशरथवचनानुपालनन्यसनी । निवसन् बाहुसहायश्रकार रक्षःक्षयं रामः ॥'

यहाँ वर्णनीयतया प्रस्तुत दण्डकारण्यके उत्कर्षके लिए तदझतया रामका महान् चरित वर्णित हुआ है ॥ ३०० ॥

गुरोः शासनमस्येतुं न शशाक स राघवः। यो रावणशिरश्छेदकार्यभारेऽप्यविक्तवः॥ ३०१॥

१. अनुत्तरम् ।

महाशयत्ववर्णन उदात्तमुदाहरति—गुरोरिति। यो राघवोरामः रावणस्य श्रसाधा-रणशौर्यविख्यातस्य राक्षसाधिपस्य च शिरसां मस्तकानां छेदकार्यभारे छेदनरूपे गुरुणि कार्ये श्रविक्लवः श्रव्यग्रः, सः गुरोः शासनम् वनवासाझाम् श्रत्येतुं लङ्घयितुं न शशाक नाक्षमत । श्रत्र रावणवधरूपस्यासाध्यकार्यस्य कर्त्तरि रामे राज्यापहारकपित्रादेशानु सङ्घकत्या महाशयत्वमुक्तमिति भवत्युदात्तम् ॥ ३०९ ॥

हिन्दी—जिस राघव रामने रावणके सिर काटनेके समान महान् कार्यमें भी क्षमता प्रदर्शित की थी, वही राम पिताकी आज्ञा—वनवासादेशको (जिसके माननेसे राज्य छूट गया) नहीं टाल सके। यहाँ राक्षसराज-वधरूप असाधारण कार्य करनेवाले राममें पित्राज्ञावित्तित्व बताकर उनकी महाशयताका निदर्शन कराया गया है, अतः इसे उदात्त अलङ्कारका प्रथम भेद जानना चाहिये॥ ३०१॥

# रानिभित्तिषु सङ्क्रीन्तैः प्रतिबिम्बशतैर्वृतः । बातो लङ्केश्वरः कुच्छादाञ्जनेयेन तत्त्वतः ॥ ३०२ ॥

महाविभवत्वे उदात्तसुदाहरति—रत्नेति । आञ्चनेयेन हन्मता रत्नभित्तिष्ठ मणि-मयगृहकुडयेषु सब्कान्तैः प्रतिफिलितैः प्रतिबिम्बशतैः बहुभिः स्वीयप्रतिमूर्त्तिभिः कृतः वेष्टितो लङ्केश्वरः कृच्छ्रात् कष्टतः तत्वतो ज्ञातः यथार्थरावणः परिचितः । प्रतिबिम्बशत-वृतत्या रावणस्य वास्तविकपरिचयो हनुमता कष्टेन प्राप्यते स्मेत्यर्थः । श्रत्र प्रतिबिम्ब-शत्वृतत्त्वोपपादकरत्नभित्तिकभवनशालितया रावणस्य महाविभवत्वं वर्ण्यत इति भव-त्युदात्तालङ्कारः ॥ ३०२ ॥

हिन्दी—रत्निर्मित दीवारों पर प्रतिबिम्बत मूत्तिशतसे आवृत रावणको हनुमान्ने कष्टसे यथार्थ रूपमें पहचाना । समानाकारक बिम्बप्रतिबिम्ब समवधान होने — कौन यथार्थ रावण है, और कौन-कौन प्रतिबिम्ब हैं, यह पहचाननेमें हनुमान् को बुद्धि खपानी पड़ी । यहाँ पर रत्निभित्तिक भवनके वर्णनसे रावणका महाविभवत्व प्रदिश्ति होता है, अतः इसे उदात्त अलङ्कार कहा गया है ॥ ३०२ ॥

# पूर्वत्राशयमाहात्म्यमत्राभ्युदयगौरवम् । सुम्यञ्जितमिति वोक्तमुदात्तद्वर्यमध्यदः ॥ ३०३ ॥ ( इत्युदात्तम् )

उदात्तमुपसंहरति — पूर्वत्रिति । पूर्वत्र — 'गुरोः शासनम्' इत्यादिप्रथमोदाहरणे आश्यमाहात्म्यम् रामस्य महाशयत्वं सुन्यिक्षतम् साधु प्रकाशितम् , अत्र 'रत्नभितिषु' इत्यादि द्वितीयोदाहणे अभ्युदयगौरवम् — महाविभवत्वं रावणस्य सुन्यिक्षतमिति हेतोः अदः एतत् उदात्तद्वयम् अपि प्रोक्तम् , उदात्तस्य माहात्म्य-महाविभवत्वरूपविषयद्वयगत्तत्वेन द्वैविष्यमुक्तमिति भावः ॥ ३०३॥

हिन्दी—प्रथम उदाहरण—'गुरोः शासनमत्येतुं न शशाक स राघवः' इसमें रामके महाशय-त्वको अच्छी तरह व्यक्तित किया गया है, और 'रत्मिमित्तेषु सङ्कान्तैः प्रतिबिन्बशतेर्वृतः' इस दितीय उदाहरणमें रावणका अभ्युदयगौरव—वैभवकी विशालता प्रकाशित की गई है, अतः विषयदैविध्य होनेसे हमने उदात्तका दो प्रकार किया है ॥ ३०३ ॥

१. स्तम्भेषु । २. संकान्त । ३. व्यक्तम् । ४. द्वितयं पुनः ।

# अपह्नुतिरपहुत्य किञ्चिदन्यार्थदर्शनम् । न पञ्चेषुः समरस्तस्य सहस्रं पत्रिणामिति ॥ ३०४ ॥

त्रपहुति क्षयति—अपहुतिरित । किश्चित् किमपि प्रकृतस्य गुणिक्रयादिरूपं पस्तु त्र्य श्रपलप्य श्रन्यस्य श्रर्थस्य दर्शनम् धर्मान्तरस्यारोपणम् अपहुतिर्नामालङ्कारः । प्रकृतं धर्मिणं निषिष्य धर्म्यन्तरारोपः तस्वापह्ववरूपकनाम्ना पूर्वमुक्तः, अत्र तु गुणिक्रयादिरूपधर्मापलापपूर्वको धर्मान्तरारोपोऽपक्रतिनाम्ना निर्दिश्यते इति भेदः । अन्यार्थारोपमात्रस्य लक्षणत्वे रूपकातिशयोक्त्योरतिन्याप्तिः स्यादतः 'किश्चिद्पहुत्य' इति योजितं तथा च रूपकातिशयोक्त्यो कर्यापि निषेधाभावाचातिन्याप्तिः । 'किश्चिद्पहुत्य' इत्येताबन्मान्त्रोक्तो श्राचेपालङ्कारेऽतिन्याप्तिः, अतोऽन्यार्थसाधनमुच्यते । संदेहालङ्कारे संशयः, अत्र तु निश्चयः, उत्प्रक्षायां संभावनामात्रम् , अत्र त्वाहार्यारोप इति भेदः ।

उदाहरण उत्तरार्धमुपन्यस्यति—न पञ्चेषुरिति । स्मरः कामदेवः पश्चेषुः नाणपश्चक-मात्रसहायो न, तावङ्किर्वाणैर्जगदुत्पीडनासम्भवात् , श्चतस्तस्य पत्रिणां सहस्रमस्तीति बोध्यम् । श्चत्र प्रस्तुतस्य कामबाणस्य धर्मे पश्चसंख्यकत्वं निषिध्य तत्र धर्मान्तरं सहस-संख्यकत्वमारोप्यत इति भवति लक्षणसङ्गतिः ॥ ३०४ ॥

हिन्दी — वर्णनीय वर्त्तुके गुणिक्रियादि धर्मको असत्य बताकर — अपलिपत करके यदि दूसरे धर्म — गुणिक्रयादिका आरोप किया जाय तो अपह्नुति अलङ्कार होता है, धर्मीका निषेध करके धर्म्यन्तरके आरोपमें दण्डीने तत्त्वापह्नवरूपक नामका अलङ्कार वताया है, अतः उससे मेद बतानेके लिये धर्मनिषेधपूर्वक धर्मान्तरारोप को अपह्नुति कह रहे हैं। अन्यान्य नवीन आचार्यगण उमयविध स्थलमें अपह्नुति ही मानते हैं।

यहाँ के अपहुतिलक्षणमें दो अंश हैं — धर्मका अपहृत और धर्मान्तरका आरोप, उसमें यदि धर्मान्तरारोपमात्रको लक्षण कहेंगे तो रूपक और अतिश्रयोक्तिमें अतिन्याप्ति होगी, अतः 'किश्चिद-पहुत्य' धर्मका अपहृतरूप प्रथम अंशको भी लक्षणमें स्थान दिया गया। वैसा कहने पर अति-ज्याप्ति महीं होती है क्योंकि वहाँ किसी वस्तुका अपहृत-प्रतिषेध नहीं किया जाता है।

'किञ्चिदपह्नुत्य' इस पूर्वोश्चमात्रको लक्षण मानते हैं तो आक्षेप नामक अलङ्कारमें लक्षणकी अतिन्याप्ति होती है, अतः अन्यधर्मारोपस्वरूप उत्तरांशको लक्षणमें समाविष्ट करते हैं।

संदेहालक्कारमें संशय शोता है यहाँ निश्चय, उत्प्रेक्षामें संभावना होती है यहाँ आहार्य-निश्चय होता है, यही भेद है।

इस कारिका का उत्तरार्थ अपह्नुति का उदाइरण है। कामदेव पश्चेषु नहीं है, उसके वार्णोकी संख्या इजार है, यदि वह पश्चेषु होता तो उतनेसे वार्णोसे संसारको उत्पीडित नहीं कर पाता, अतः निश्चय ही उसके पास इजारों वाण है।

इस उदाहरणमें वर्णनीय वस्तु कामनाणके धर्म पद्मसंख्यकत्वको असत्य बताकर दूसरे धर्म सहस्रसंख्यकत्वका आरोप हुआ है, अतः यह अपहुतिका उदाहरण है।। ३०४॥

> चन्द्रनं चिन्द्रका मन्द्रो गन्धवाहश्च दक्षिणः। सेयमग्निमयी चुष्टिमयि शीता परान्प्रति॥ ३०५॥ शैशियमम्युपेत्यैव परेष्यात्मनि कामिना। औष्ण्यप्रकाशंनात् तस्य वस्य विषयनिह्नुतिः॥ ३०६॥

१. प्रदर्शनात्। २. सेषा।

विषयापहुतिमुदाहरति—चन्द्निमिति । चन्दनं मलयजरसः, चिन्द्रका ज्योत्स्ना, तथा मन्दः दक्षिणो दक्षिणदिक्प्रवृत्तः गन्धवाहो वायुश्च, सेयम् एतत्समुदायरूपा मिय वियोगपीडितेऽभिमयी सृष्टिः श्रिभिवत्सन्तापजननी, श्रतो मयाऽभिवन्मन्यते, परान् संयोग्निनः प्रति शीतला शीता, श्रतस्ते कामं तत्र तत्र शेत्यं प्रतियन्तु इति भावः, श्रत्रोष्णत्व-प्रतिपादनेन शीतत्वं निषिध्यमानं बोध्यम् ॥ ३०५ ॥

उदाहरणमुपपादयति - शैशियंमिति । श्रत्रोदाहरणे कामिना वियुक्तेन पुंसा परेषु स्वभिन्नेषु संयोगिषु जनेषु ( चन्दनादीनाम् ) शेशियंम् शीतलताम् श्रम्युपेत्य श्रङ्गोकृत्य एव तस्य शैशियंस्य श्रात्मिति श्रीण्यप्रकाशनात् सन्तापकतया वर्णनात् , सा इयं विषय-निह्नुतिः विषयापह्नुतिः नामालङ्कारः । श्रत्र चम्दनादीनां शैत्यं निषेध्यं तापकत्वं चारोप्य-मिति निषेधारोपयोर्व्यवस्थितविषयत्वाद्विषयापह्नुतिरिति संज्ञा ॥ ३०६ ॥

हिन्दी चन्दन, चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना और दक्षिण दिशासे आनेवाली शीतल मन्द नायु, यह सब मेरे लिये अग्निमयी सृष्टि हैं, मले ही संयोगी पुरुषोंके लिये यही वस्तुएँ शीतल हों। यहाँ चन्दनादिकी उण्णता प्रतिपादन करके उनके शैत्यका निषेध न्यक्षित किया गया है॥ ३०५॥

इस उदाहरणमें कामी-वियुक्त पुरुषने स्वभिन्न संयोगी पुरुषोंमें चन्दनादिकी शीतलताको स्वीकार करके अपने विषयमें उन्हीं पदार्थोंकी उष्णता प्रकाशित की है, इसीलिए इसे विषयापहुति कहते हैं। इसका नाम विषयापहुति इसीलिए रखा गया कि निषेध्य और आरोप्यके विषय नियत हैं, अर्थात् शैत्यका निषेध होता है और सन्तापकत्वका आरोप है। ३०६।

अमृतस्यिन्दिकरणश्चन्द्रमा नामैतो मतः। अन्य प्वायमर्थात्मा विष्निष्यिन्दिदीधितः॥ ३०७॥ इति चन्द्रत्वमेवेन्दौ निर्वर्त्यार्थान्तरात्मताः। उक्ताः स्मरार्चेनेत्येषाः स्वरूपपह्नुतिर्मता॥ ३०८॥

स्वरूपापहुतिसुदाहरति अमृतेति । चन्द्रमाः चन्द्रः नामतः केवलं संज्ञामात्रेण अमृतस्यन्दिकरणः सुधासाविकरशाली, मतः । चन्द्रमाः केवलं संज्ञयैवामृतवर्षी, न त्वर्थत इति पूर्वाद्वर्षिः, अर्थातमा यथार्थत्वे त्वयं चन्द्रमा अन्य एव अन्यथाभृत एव विष-निष्यन्दिदीधितिः गरलवर्षिकिरणः । वियोगिनां सन्तापजनकोऽयं चन्द्रो नाममात्रेणा-मृतकरः, यथार्थभावे त्वसौ विषकिरण इति ।

त्रत्र चन्द्रमसः संज्ञामात्रं सुधाकरत्वं क्रियाकृतं तु विषकरत्वमिति सुधाकरत्वं प्रति-विध्य विषकरत्वारोपादपह्नुतिः, इन्दौ चन्द्रत्वमाह्वादकस्वरूपत्वं तदेवापह्नुत्य विषादकत्व-स्वरूपं धर्मान्तरमारोप्यते इति स्वरूपापह्नुतिः ॥ ३०७ ॥

उदाहरणं योजयित इति चन्द्रत्विमिति । कैनचित् स्मरात्तंन कामसन्तापितेन पुंसा इति प्रोत्तेन प्रकारेण इन्दौ चन्द्रमिस चन्द्रत्वं सर्वजनाह्नादकत्वरूपं तदीयमसाधा-रणधमं निवर्त्य प्रतिषिध्य प्रार्थान्तरात्मता श्रान्यस्वरूपता विषमयिकरणशालिता उक्ता श्रारोपिता, इति स्वरूपापह्नुतिः एषा स्वरूपस्याह्नादकत्वस्य निषेधेन प्रवृत्तत्वात्स्वरूपा-पह्नुतिरिति संज्ञा ॥ ३०८ ॥

१. नाम नामतः। २. निहुत्य। ३. अर्थान्तरात्मना। ४. उक्तं। ५. नेत्यादि।

हिन्दी — चन्द्रमा केवल संज्ञामात्रके लिये सुधाकर है, यथार्थमें वह विषमयिकरण है। यह स्वरूपापह्नुति है, वियोगियोंको सताने वाले चन्द्रमाको सुधाकर कोई वियोगी कैसे स्वीकार कर सकता है, उसके लिये तो वह विषकर ही है॥ ३०७॥

इस उदाहरणमें किसी कामसन्तप्त विरहीने उक्त रीतिसे चन्द्रमाके स्वरूप सुधास्यन्दिकिरणत्व-सुधाकरत्व-आहादकत्वका प्रतिषेध करके विषमयिकरणत्वका आरोप किया है अतः इसे स्वरूपा-पह्नुति नामक अलङ्कार कहा है। स्वरूपका अपलाप करके धर्मान्तरका आरोप किया जाता है अतएव इसे स्वरूपापह्नुति कहते हैं॥ ३०८॥

# उपमापह्नुतिः पूर्वमुपमास्वेव दर्शिता। इत्यपह्नुतिभेदानां सक्ष्यो लक्ष्येषु विस्तरः॥ ३०९॥ (इत्यपह्नुतिः)

श्रपहुतिप्रसङ्गमुपसंहरति — उपमेति । उपमायाः । सादृश्यस्य श्रपहुतिः प्रतिषेषः उप-मापहुतिः पूर्वम् उपमास्र उपमाप्रभेदेषु दर्शिता-प्रतिषेषोपमानाम्ना उक्ता-श्रतीऽत्र नेष्ठवते । इति एवम् श्रपहुतिभेदानां विस्तरो लक्ष्येषु लक्ष्यः श्रान्वेष्टव्यः ॥ २०९ ॥

हिन्दी—उपमा-साइश्यके प्रतिषेषसे अनुपमत्व-प्रतिपादनमें चमत्कार हो सकता है, अतः उपमापह्नुति नामक प्रभेद मी इस अपह्नुतिका होना चाहिये, उसे न कहने से न्यूनताका संदेह उठ सकता है, उसीका यह उत्तर दिया जाता है कि उपमा-साइश्यके प्रतिषेषसे होनेवाले प्रभेदका उपमाकरण में कथन हो गया है, उसका वहाँ प्रतिषेषोपमा नामसे निरूपण कर दिया गया है, देखिये—

'न जातु शक्तिरिन्दोस्ते मुखेन प्रतिगर्जितुम् । कलिक्क्त्नो जलस्येति प्रतिषेधोपमैव सा ॥' इस तरहके लक्ष्योंमें सादृश्यका प्रतिषेध करके गुणातिशय प्रतिष्ठापित किया जाता है । यद्यपि सादृश्यप्रतिषेध होता है परन्तु सादृश्यप्रतिषेध लपमाके मूल गुणातिशयको ही प्रतिष्ठापित करता है, अतः यहाँ अपहुति भी लपमाकी विकासिका ही होकर रह जाती है, प्रधान लपमा ही होती है, अतएव दण्डीने हसे लपमाके प्रमेदोंमें ही कहा है, इसी अभिप्रायको न्यक्त करनेके लिये आचार्यने 'प्रतिषेधोपमैव'में एवकार लगा दिया है, यह ध्यान हेनके योग्य है।

इसी प्रकारसे अल्ङ्कारान्तरोत्पादक अपद्युतिप्रभेदोंका लक्ष्यग्रन्थमें अन्वेषण करें। 'प्रेमचन्द्र' ने उत्प्रेक्कापद्युतिका यह उदाहरण दिया है—

<sup>4</sup>अष्ठच्छलेन सुदृशो हुतपावकभूमकलुषास्याः । अप्राप्य मानमङ्गे विगलति लावण्यवारिपूर इव ॥'३०९॥

# शिल्धिमधमनेकार्थमेकरूपान्वितं वचः। तदभिन्नपदं भिन्नपद्वायमिति द्विधा ॥ ३१०॥

अथावसरप्राप्तं श्लेषालङ्कारं निरूपयति — दिल्रष्टमिति । अनेकार्थम् एकरूपान्वतम् वयः श्लिष्टम् इष्टम् । अनेकार्थम् अभिधाद्वाराऽनेकार्थवाचकम् , एकरूपान्वतम् अर्थभेदे-ऽपि अभिक्षप्रयत्नोद्धार्यतया एकेन रूपेण युक्तम् , वनः वाक्यं श्लिष्टम् श्लेषाख्यालङ्कार्योगीष्टम् । श्लेषः — एकःवावभासकः सम्बन्धविशेषः, स च शब्दयोरेकप्रयत्नोचार्यन्वरूपः, अर्थयोस्तु प्रकरणादिनियमाभावे एकप्रयत्नोचार्यशब्दद्वयेनेककालिकवोधविषयत्वरूपः ।

एतम अनेकार्थकत्वम् अभिधाद्वारा युगपदनेकार्थप्रतिपादकत्वं, तमाभिधानियामकानां संयोगविप्रयोगा दीनामभावे एव संभवतीति संयोगदिभिरभिधाया निवायस्थले युगपदर्थ-द्वयप्रतीतेरभावाच रलेषः, किन्तु तत्राप्रकृतार्थस्य ध्वनित्वमेव, यथा —

भदात्मनो दुरिधरोहतनोर्विशालवंशोन्नतेः कृतिशिलीमुखसङ्ग्रहस्य । यस्यानुपप्लवगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत् ॥'

इत्यत्र प्रकरणनियमेन प्रथमं राजह्मपोऽर्थः प्रतिपाद्यते, पश्चाच हस्ती व्यज्यते । रलेषस्य मेदमाह — तद्भिन्नपद्मिति । तत् शिलष्टम् द्विषां — श्राभन्नपदं भिन्नपद्प्रायमिति च । शक्यतावच्छेदकमेदेऽपि एकप्रत्ययप्रकृत्यादिघटितानि द्यत एवाभिन्नानि पदानि यस्मिस्तद-भिन्नपदम् , एवम् - भिन्नानां प्रकृतिप्रत्ययादिभेदेन भिन्नानां पदानां प्रायः बाहुल्यं यत्र तादृशमभिन्नपद्प्रायम् । एवञ्चाभिन्नपद्स्थलेऽभन्नरलेषः भिन्नपद्प्राये च सभन्नरलेष इति ।

स चार्यं श्लेषः शब्दपरिवृत्तिसहत्वतदसहत्वाभ्यां द्विधा, त्र्यर्थश्लेषशब्दश्लेषनाम्ना नवीनैरभ्युपगतः, प्राचीनास्तु दण्ड्यादयः शब्दस्यार्थद्वयोपस्थापकत्वरूपं समानं वैचित्र्यं निमित्तमादायोभयत्रापि त्र्यर्थश्लेषमेवाहः ॥ ३१० ॥

हिन्दी—अनेकार्थक — अभिधावृत्तिहारा एकही साथ एकाधिक अर्थको कहनेवाले, एवं एकरूपान्वित—अर्थमेद होने पर भी अभिन्नप्रयलोचार्य होनेसे एकरूप वचनको छिष्ट— रूपालङ्कारयुक्त कहते हैं। श्लेपका अर्थ है— शब्द और अर्थका एकतावभासक संवन्धविशेष, वह शब्दोंमें
एकप्रयलोचार्यत्वस्वरूप और अर्थीमें एकप्रयलोचार्य शब्दहारा एककालिकबोधविषयत्वरूप
पढ़ता है।

कुछ छोग शब्दोंमें जतुकाष्ठन्यायसे और अर्थोंमें एकवृन्तगतफलद्वयन्यायसे इलेष स्वीकार

करते हैं।

नवीन आचार्योंने शब्दश्लेष और अर्थश्लेष नामसे अलग-अलग दो अलङ्कार माने हैं, उनके मतमें जहाँ पर शब्दपरिवर्तन होने पर भी—शब्दपरिवृत्तिसह स्थलमें श्लेष बना ही रहता है उसे अर्थश्लेष स्वीकार किया जाता हैं, जैसे—'स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम् । अहो सुसदृशी वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च' यहाँ 'स्तोकेन' को 'अल्पेन' कहकर बदल देने पर भी श्लेषमें बाधा नहीं पड़ती है अतः यह अर्थश्लेष है, एवं जहाँ पर शब्दका परिवर्त्तन न हो सके, उस शब्दपरिवृत्त्यसह स्थलमें शब्दश्लेष होता है, जैसे—'प्रतिकृत्वतामुपगते हि विधो' इसमें 'विधो' के स्थानमें कोई दूसरा पद रखें तो श्लेष में बाधा पड़ जाती है, अतः यह शब्दश्लेष है।

परन्तु आचार्य दण्डीने अर्थद्वयप्रतीतिजनक इस इलेषको प्रधानतया अर्थसापेक्ष देख कर

केवल अर्थालङ्कार ही माना है।

शब्दका अनेकार्थत्व—अभिधावृत्तिसे अनेकार्थप्रतिपादकत्व माना जाता है, वह अनेकार्थप्रतिपादकत्व अभिधानियामक संयोगादिकों के अभावमें ही संभव होता है, जहाँ अनेकार्थक
शब्दप्रयोग होने पर भी संयोगप्रकरणादि द्वारा एकार्थमें अभिधा नियन्त्रित हो जाती है वहाँ
रहेष नहीं होता, जैसे—'भद्रात्मनो दुरिधरोहतनोविशाह्यंशोन्नतेः कृतिश्रिकीमुखसम्महस्य।
यस्यानुपण्ह्यंतिः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुमगः सततं करोऽभूत्' इस उदाहरणमें राजारूप
अर्थमें अभिधानियन्त्रण हो जाने पर हाथीरूप अर्थ श्लेष द्वारा नहीं, व्यक्षना द्वारा प्रतीत
होता है—व्यक्षय होता है।

यह रलेष दो प्रकारका है—अभिन्नपद और अभिन्नपदप्राय। शक्यतावच्छेदक भिन्न होने पर भी एकप्रकृति-प्रत्ययादिघटित होनेसे अभिन्न पदों वाला अभिन्नपद कहलाता है, और प्रकृति-प्रत्ययादि भिन्न होनेसे भिन्नपदप्राय।

अभिन्नपद स्थलमें अभङ्ग इलेष, भिन्नपदप्राय स्थलमें समङ्ग इलेष होता है। सभङ्ग इलेष-

भिन्नपद श्लेष अधिक चमत्कारकारी होता है, उसे किवर्योका आदरातिशय प्राप्त है, अतः उसकी बहुलता बतानेके लिये 'प्राय' शब्दका निवेश कर दिया गया है।

कान्यप्रकाशादिमें शब्दश्लेषके आठ भेद किये गये हैं। इसके अतिरिक्त एक समङ्गामङ्ग श्लेष की भी कल्पना की गई है, इनके उदाहरण वहीं देखें॥ ३१०॥

#### असाबुद्यमारुढः कान्तिमान् रक्तमण्डलः। राजा हरति लोकस्ये हृद्यं मृदुभिः करैः॥ ३११॥

श्रभित्रपदं रलेषमुदाहरति असाविति । उदयम् उत्तरिम् उदयाचलम् श्राहृदः प्राप्तः, कान्तिमान सुन्दरतनुः किरणशाली च, रक्तमण्डलः श्रनुरक्तप्रजावर्गः लोहिताभावि-म्बश्च श्रसौ राजा प्रमुश्चन्द्रमाश्च मृदुभिः सुखप्रदेयेः शीतलैश्च करैः राजप्राह्यभागैः किरणैश्च लोकस्य हृदयं हरति वशीकरोति । श्रत्र प्रकरणादिकृताभिधानियन्त्रणाभावात् राजचन्द्रौ हाविप वाच्यौ, उदयादिश्लिष्टपदेष्विप एकप्रकृतिप्रत्ययादिनिष्पाद्यत्वरूपमभिन्नत्वमिति भवति श्रभित्रपद्रलेषत्वम् ॥ ३१९॥

उदय—प्रतापप्रकर्ष तथा उदयाचलको प्राप्त, कान्तिमान्—रमणीय रूप तथा प्रभाशाली, रक्त-मण्डल-अनुरक्त प्रजावर्ग और लोहितबिम्ब यह राजा-चन्द्रमा अपने हलके करों अथवा शीतल किरणोंसे समस्त लोकके हृदयको आङ्गष्ट करता है।

इस उदाहरणर्मे प्रकरणादिकृत नियन्त्रणामाव होनेसे राजा और चन्द्रमा दोनों ही समान मावसे वाच्य हैं, उसमें भी उदयादि दिलष्ट पद एकप्रकृति-प्रत्ययादिसाध्य हैं, अत एव दलेषा-लक्कारका अभिन्नपद रलेष नामक भेद हुआ ॥ ३११ ॥

#### दोषाकरेण सम्बध्ननन्नक्षत्रपथवर्त्तिना । राज्ञा प्रदोषो मामित्थमप्रियं किं न बाघते ॥ ३१२ ॥

भिज्ञपदं श्लेषमुदाहरति — दोषाकरेणेति । प्रदोषः सन्ध्यासमयो निशाप्रारम्भकालः नक्षत्रपथवर्त्तिना आकाशस्थितेन दोषाकरेण रजनीकरेण राज्ञा चन्द्रमसा सम्बद्धनन् संयुज्यमानः सन् अप्रियं प्रियाविरहितं मां किन्न बाधत आपि तु बाधत एवेति प्रदोषपचे र्यं कोऽपि प्रकृष्टदोषयुक्तः दोषाकरेण सकलदोषनिधिना नक्षत्रपथवर्त्तिना क्षत्रियोचित-मार्गतश्च्युतेन सम्बद्धन् सम्बद्धं मैत्र्यादिकं स्थापयन् अप्रियं शत्रुभूतं मां किन्न बाधते नोपतापयति, अवश्यं तापयतीत्यर्थः । अत्र दोषाकरादिपदानां प्रकृतिप्रत्ययादिभेदेन भिन्नभिन्नार्थप्रतिपादकत्वात्सभन्नपदश्लेषता ॥ ३९२ ॥

हिन्ही—'दोषाकरेण' यह समझ्पद श्लेषका उदाहरण है। इसका एक पक्षमें यह अर्थ है कि नक्षत्रपथवर्ती—आकाशचारी दोषाकर—रजनीकर राजा चन्द्रमासे सम्बन्ध स्थापित करनेवाला यह निशाका प्रारम्भकाल प्रियाब्विरही मुझको क्या नहीं वाधित करता है? दूसरा अर्थ है कि यह प्रदोष—नाना तरहके बड़े बड़े अवगुणीवाला आदमी दोषोंके आकर—खानस्वरूप तथा क्षत्रियोचित मार्गसे च्युत इस राजासे सम्बन्ध स्थापित करके शत्रुता करनेवाले मुझको नहीं सताता है क्या ? अर्थात् अवश्य सताता है।

इस उदाहरणमें दोषाकारादि क्रिष्ट पद प्रकृतिप्रत्ययादिके भिन्न होने से भिन्न-भिन्न ःशिको कहता है अतः यह सभङ्गदलेष दुआ।

यद्यपि इस उदाहरणमें राजशब्दमें अभङ्गरलेष ही है, इस तरह इसे किस प्रकारमें गिना जाय,

१. सर्वस्य।

यह बात उठती है, परन्तु ऐसा माल्म पड़ता है कि अधिकपदोंमें समङ्गरलेष देखकर इसे समङ्गपद इलेष ही माना गया।

अर्वाचीन आचार्यगण उमयात्मक इलेष मानते हैं, उनके अनुसारं तो यह निर्वाध रूपमें समङ्गामङ्ग इलेषका उदाहरण माना जायगा। समङ्गपदइलेषका शुद्ध उदाहरण—
'पृथुकार्त्तस्वरपात्रं भृषितिनिःशेषपरिजनं देव। विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम् ॥'
यह है। इसमें इलेष वाले सभी पद समङ्ग ही हैं॥ ३१२॥

#### उपमारूपकाक्षेपग्यतिरेकादिगोचराः। प्रागेव दर्शिताः श्लेषा दर्धन्ते केचनापरे॥ ३१३॥

प्रधानभूतं रलेषं निरूप श्रलङ्कारान्तरस्याङ्गभूतोऽपि रलेषश्रमत्कारमावहतीति बुबोध-यिषयाऽऽह—उपमेति । उपमारूपकाचेपव्यतिरेकादिगोचराः एतदलङ्कारसहचरिताः रलेषाः प्रागेव तत्तदलङ्कारोदाहरणश्रसङ्गे दर्शिताः, केचन श्रपरे प्रोक्तालङ्कारभिन्नालङ्का-राङ्गभूता रलेषाः दर्श्यन्ते ॥ ६१३॥

हिन्दी—प्रधानभृत रलेषका सब प्रकार निरूपण किया जा चुका, इसके आगे यह बताना है कि रलेषालङ्कार अन्यान्य अलङ्कारोंका अङ्ग होकर भी चमत्कारक होता है, इस सम्बन्धमें उपमा, रूपक, आक्षेप, व्यतिरेक आदि अलङ्कारोंका अङ्गभृत रलेष तत्तदलङ्कारोदाहरणप्रसङ्गमें बताया जा चुका है, कुछ अन्यालङ्काराङ्गभृत रलेषके स्थल बताये जा रहे हैं।

उपमान साथ शब्दश्लेष और अर्थश्लेष दोनों तरहके श्लेष समानोपमा और श्लेषोपमामें

दिखलाये गये हैं, जैसे-

'बाले वोद्यानमालेयं सालकाननशोभिनी' (समानोपमा) 'शिशिरांशुप्रतिस्पर्षि श्रीमत्सुरभिगन्धि च। अम्भोजिमव ते वक्त्रमिति इलेषोपमा स्मृता' (इलेषोपमा) रूपकके साथ इलेष, जैसे—

'राजहंसोपभोगाई भ्रमरप्रार्थ्यसौरमम् । सिख वन्त्राम्बुजिमदं तवेति हिलष्टरूपकम् ॥' अक्षिपके साथ इलेष, जैसे—

'अमृतात्मिन पद्मानां द्वेष्टरि स्निग्धतारके । मुखेन्दौ तव सत्यस्मिन्नपरेण किमिन्दुना ॥' साधारण धर्म प्रयोगवाले व्यतिरेकमें भी ३लेष होता है, जैसे—

'अभिन्नवेलौ गम्भीरावम्बुराशिर्भवानपि । असावज्ञनसंकाशस्त्वं तु चामीकर्द्यतिः ॥'

'व्यतिरेकादिगोचराः' में आदि पदसे अर्थान्तरन्यास और समासोक्ति जानजा चाहिये। अर्थान्तरन्यासमें इलेष, जैसे—

'उत्पादयति लोकस्य प्रीति मलयमारुतः । ननु दाक्षिण्यसम्पन्नः सर्वस्य भवति प्रियः ॥' समासोक्तिमें इलेष, जैसे—

'रूढमूळः फलभरै: पुष्णन्ननिश्चमिंथनः । सान्द्रच्छायी महावृक्षः सोऽयमासादितो मया ॥' ३१३ ॥

अस्त्यभिष्ठक्रियः कश्चिद्विरुद्धिक्योऽपरः। विरुद्धकर्मा चास्त्यन्यः श्लेषो नियमवानिष ॥ ३१४॥ नियमाक्षेपरूपोक्तिरविरोधी विरोध्यपि। तेषां निद्दानेष्वेव रूपमाविर्भविष्यति॥ ३१५॥

रलेषप्रकारानलङ्काराङ्गभूतात्परिगणयति - अस्तीति । निगद्व्याख्यातम् । तेषाम्

१. विरुद्धधर्मा । २. रूपव्यक्ति ।

श्रत्रोक्तनामधेयानां श्लेषाणां रूपं स्वरूपम् निदर्शनेषु तत्तदुदाहरणेष्वेव श्राविर्भविष्यति स्फुटोभविष्यति ॥ ३१४–३१५ ॥

हिन्दी—अभिन्नक्रियरलेष, अविरुद्धिक्रयरलेष, विरुद्धिक्रयरलेष, सिनयमरलेष, नियमाञ्चेप-रूपोक्तिरलेष, अविरोधीरलेष; विरोधीरलेष इस प्रकारसे और मी रलेष हैं, उनके उदाहरण दिये जायँगे, जिनमें उनके स्वरूप प्रकट होंगे॥ ३१४-३१५॥

#### वकाः श्वभावमधुराः शंसन्त्यो रागमुख्वणम्। दशो दृत्यश्च कर्षन्ति कान्याभिः प्रेषिताः प्रियान्॥ ३१६॥

अभिन्निक्रियश्लेषमुदाहरति — वका इति । कान्ताभिः प्रेषिताः प्रिक्षिताः प्रिष्ठताः प्रक्षिताः प्रकृतयक्ष उल्वणं प्रकृढं रागं लोहितभावं प्रेमाणं च शंसन्त्यः स्चयन्त्यः कथयन्त्यक्ष दशो नेत्राणि दृत्यक्ष प्रियान् कर्षन्त आवर्जयन्ति । अत्र दशो दृत्याश्च कर्षणैकिक्रयान्वयातुल्ययोगिता, वकादिपदेषु श्लेषक्ष तदन्नभूत इति अभिन्निक्रयश्लेषोयम् ॥ ३१६॥

प्रियतमा द्वारा क्षिप्त तथा प्रेषित, वक —ितरछी तथा वकोक्तिनिपुण, स्वभावतः सुन्दर तथा मधुर प्रकृति वाली, बढ़े हुए रक्तत्व एवं अनुरागको प्रकट करने वाली दृष्टियाँ तथा दूतियाँ नायकोंको आकर्षित करती हैं।

इस उदाहरणमें दृष्टि और दूतीका कर्षणस्वरूप एकक्रियामें अन्वयसे होने वाली तुल्ययो-गिता है, वक्रादिपदमें वर्त्तमान इलेष उसका अङ्ग है, इस तरहके इलेषको अभिन्नक्रियइलेष कहते हैं।

अलङ्कारान्तरसहचरश्लेषकी प्रतिज्ञामें यह तुल्ययोगितासहचरश्लेष कहा गया है ॥ ३१६ ॥

# मधुरा रागवर्धिन्यः कोमलाः कोकिलागिरः। आकर्ण्यन्ते मदकलाः दिल्रष्यन्ते चास्तितेक्षणाः॥ ३१७॥

अविरुद्धिकयरलेषमुदाहरति मधुरा इति । मधुराः श्रुतिप्रियाः रागविधन्यः उद्दीप-कतया रागजिनकाः कोमलाः अपरुषाः मदकलाः मदमलाः कोकिलागिरः आकर्ण्यन्ते श्रूयन्ते, मधुराः सर्वोवस्थाविशेषेषु माधुर्ये रमणीयतेति लक्षितमाधुर्यगुणशालिन्यः राग-विधन्यः प्रणयसमिधिन्यः कोमलाः सुकुमार्यः मदकलाः सौभाग्यगर्वशालिन्यश्च असिते-क्षणाः नीलाभनयनकान्तयः कामिन्यः शिल्प्यन्ते आलिज्ञयन्ते, अत्र आश्लेषाकर्णन-किययोर्विभिन्नेन्द्रियजन्यत्वेनाविरोधादविरुद्धिकयत्वं, श्लेषश्चात्र तुल्ययोगिताज्ञभूतो बोष्यः ॥

हिन्दी कार्नोको भर्ली लगने वाली, उद्दीपक होनेसे आसक्तिको बढ़ाने वाली, अकठोर एवं मदमत्त कोकिलावाणी सुनी जाती हैं, और माधुर्यगुणसे पूर्ण अनुराग बढ़ाने वाली सुकुमारी तथा सौमाग्यगर्विता असितेक्षणा सुन्दरियाँ लिपटायी जाती हैं, आखिक्वित होती है।

इसमें आइलेष और आकर्णन रूप क्रियायें अविरुद्ध हैं, अतः अविरुद्धिक्रयइलेष है, यहाँ भी इलेष तुस्ययोगिताका अङ्ग है ॥ ३१७ ॥

## रायमाद्र्यायन्नेष वारुणीयोगवर्द्धितम् । <sup>१</sup>तिरोभवति घर्माशुरङ्गजस्तु विजृम्भते ॥ ३१८ ॥

विरुद्धिकयं श्लेषसुदाहरति — रागिमिति । एषः दृश्यमानः घर्माशुः सूर्यः वारुणी-योगवर्धितम् पश्चिमदि श्संबन्धेन समेधितं रागं लौहित्यम् श्चादर्शयन् प्रकाशयन् तिरोभवति

१. यत्र । २. परापतति । ३. जश्च ।

श्रस्तं गच्छति, श्रङ्गजः कामस्तु वारुण्या मदिराया योगेन सेवनमेन वर्धितम् रागम् श्रास-किम् श्रादर्शयन् प्रकाशयन् उज्जृम्भते उद्दीप्तो भवति । श्रत्र तिरोभवनविजृम्भणिकये विरुद्धे इति तुल्ययोगिताङ्गभृतोऽयं श्लेषो विरुद्धिकयश्लेषः ॥ ३१८ ॥

हिन्दी—वारुणी-पश्चिमदिशाके सम्बन्धसे बढी हुई लालिमाको प्रकटित करता हुआ यह सूर्य छिप रहा है और मदिरापानसे बढ़ी हुई विनतासक्तिको प्रकटित करता हुआ कामदेव

उदीप्त हो रहा है।

इस उदाहरणमें छिपना और उद्दीप्त होना परस्पर विरुद्ध हैं, अतः यह विरुद्धिक्रयश्लेष है, इसमें भी तुल्ययोगिताका ही अङ्गभूत श्लेष है ॥ ३१८ ॥

## निर्स्त्रिशस्वमसावेव धनुष्येवास्य वक्रता। शरेष्वेव नरेन्द्रस्य मार्गणस्वं च वर्तते॥ ३१९॥

सनियमश्लेषोदाहरणमाह — निर्स्त्रिशात्वमिति । अस्य नरेन्द्रस्य राज्ञः निर्स्तिशत्वम् निर्गतिस्त्रिशतोऽङ्गिलभ्यो निर्म्तिशः खड्गस्तस्य भावो निर्म्तिशत्वम् त्रिशदंङ्गिलपरिमाणाधिक-परिमाणत्वं निर्द्यत्वं च असौ खड्गे एव, वक्रता कुटिलता धनुषि एव ( तस्यैवाकर्षणादौ वक्रीभावात् ), मार्गणत्वं बाणत्वं शरेष्वेव, मार्गणत्वं याचकत्वं च । अत्र राज्ञोऽसिरेव क्रूरो न स्वभावः, धनुरेव वक्रं न हृद्यम् , बाणा एव मार्गणा न प्रजाजनाः इत्येवकारेण व्यवच्छें-दनात्सिन्यमश्लेषः, स चैवात्र मुख्यभूतोऽपि ॥ ३९९ ॥

हिन्दी—इस नरेन्द्रकी तलवारमें ही निर्क्षिशता—तीस अंगुलीसे अधिक परिमाणता अथवा निर्देयता हैं हृदय में निर्देयता नहीं, धनुषमें ही कुटिलता (आकर्षणादिकृत ) है मनमें नहीं,

बार्णोमें ही मार्गणता—याचकता है प्रयोजनमें नहीं।

इस उदाइरणमें प्रत्येकवाक्यस्थित एवकारसे द्वितीय वस्तुका व्यवच्छेद होता है अतः इसे

सनियमरलेष कहा जाता है। यहाँ रलेष ही प्रधान अलङ्कार है।

कुछ टीकाकारोंने यहाँ परिसंख्याको प्रधान अलङ्कार माना है और इलेषको उसीका अङ्क कहा है, परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि दण्डीने तो परिसंख्यानामक अलङ्कार नहीं माना है, इस स्थितिमें उनका यह अभिप्राय कैसे हो सकता है। अतः यहाँ सिनयमइलेष ही प्रधान है, उसीमें परिसंख्याका अन्तर्भाव दण्डीका अभिप्रेत जानना चाहिये॥ ३१९॥

#### पद्मानामेव दण्डेषु कण्टकस्त्वयि रक्षति । अथवा दृश्यते रागिमिधुनालिङ्गनेष्वपि ॥ ३२० ॥

नियमान्नेपह्पोक्तिश्लेषमुदाहरति—पद्मानामेवेति । त्विय रक्षति पालयित सिति पद्मानां कमलानाम् एव दण्डेषु कण्टकः (प्रजानां तव वा कण्टकोऽल्पशत्रुर्नास्ति ), अथवा रागिमिधुनस्य अनुरागिणोः कामिनोः आलिङ्गनेषु परस्पराश्लेषु कण्टको रोमाञ्चः दृश्यते, अत्र पद्मानामेवेति नियमं कृत्वा अथवेति पक्षमुत्थाप्य तदान्तेप उक्त इति नियमान्नेपह्पोक्तिश्लेषोऽं दीपकस्याङ्गभूतः, अत्र एकत्रोक्तस्य कण्टकस्य वाक्यद्वयप्रकाशकतया दीपकपरिस्कूर्त्तिर्जायते ॥ ३२०॥

हिन्दी—आपके रक्षक होने पर कमलके नालोंमें ही कण्टक-कांटे रह गये हैं (प्रजाओं के कण्टक सब उखाड़ दिये गये), अथवा अनुरागी युवकयुवितयों के परस्पर आलिङ्गनमें रोमाञ्चरूप

कण्टक रह गये हैं।

इस उदाइरणमें 'पद्मानामेव' यह नियम करके अथवापक्षोत्थापनद्वारा उसीका प्रतिषेध किया

गया है, अतः इसे नियमाक्षेपरूपोक्तिरलेष माना गया। यहाँ एक वाक्यमें उक्त कण्टकपदसे वाक्य-द्वयका प्रकाशन होता है अतः दीपककी परिस्फूर्ति होती है, श्लेष उसीका पोषक है ॥ ३२० ॥

महीभृद्भृरिकटकस्तेजस्वी नियतोदयः। दक्षः प्रजापतिश्वासीत् स्वामी शक्तिधरश्च सः ॥ ३२१ ॥

श्रविरोधिश्लेषमाह - मही भृदिति । सः राजा महीभृत् पृथ्वीपालकः पर्वतश्च भूरि-कटकः विशालस्क्रन्धावारः विपुलनितम्बश्च, तेजस्वी समधिकप्रतापः सूर्यश्च नियतोदयः प्रतिदिवसजायमानसमृद्धिः सतनोदयश्च, दक्षः कर्ममु निपुणः ऋषिमुख्यश्च प्रजापितः सृष्टि-प्रवर्त्तकः प्रजापालकथ, स्वामी प्रमुः कार्त्तिकेयश्च, शक्तिघरः प्रभावोत्साहमन्त्रजभेदेन शक्ति-त्रयसम्पन्नः शक्रयाख्यशस्रधारो च त्रासीत् । त्रत्रत्र महीभृदादिष्टिलप्टपदार्थानां परस्परा-विरुद्धतथाऽविरोधिरलेषोऽयं, प्रधानभूतोऽप्यत्र स एव ॥ ३२१ ॥

हिन्दी-वह राजा महीभृत पृथ्वीपालक ( पर्वत भी ) भूरिकटक-विशालस्कन्धावारवाला एवं विपुलविस्तारवाला था, तेजस्वी प्रतापवान् (सूर्यं भी ) नियमपूर्वक प्रतिदिन उन्नतिशाली एवं प्रतिदिन उगनेवाला था, दक्ष सर्वकार्यसमर्थ (दक्षप्रजापित ) प्रजाका प्रवर्त्तक-प्रजापालक भी था, एवं स्वामी प्रमु ( कार्त्तिक्वेय ) प्रभावोत्साहमन्त्रजभेदसे त्रिविधशक्तिसम्पन्न और शक्त्याख्यास्त्र-भेदसे युक्त था।

यहाँ हिल्ह पदांके अथों में परस्पर कुछ विरोध नहीं है, अतः इसे अविरोधि इलेष कहा गया है।

यहाँ इल्लेष ही प्रधान भी है ॥ ३२१ ॥

अच्युतोऽप्यवृषच्छेदी राजाप्यविदितक्षयः। देवोऽप्यविवधो जन्ने राङ्करोऽप्यभुजङ्गवान् ॥ ३२२ ॥ (इति श्लेषचक्रम्)

विरोधिश्लेषमुदाहरति — अच्युतोऽपीति । अच्युतः सन्मार्गात् अपरिश्रष्टोऽपि अवः षच्छेदी ऋधर्मध्वंसकरः ( ऋच्युतो विष्णुरिष ऋगुषच्छेदी-वृषाख्यासरभेदस्याहन्ता ) राजा प्रभुरिप त्रविदितक्षयः त्रज्ञातसंपत्क्षयः ( राजा चन्द्रोऽपि त्रविदितक्षयः क्षयाख्यरोगेणा परिचितः ) देवः राजापि श्रविबुधः पण्डितजनसम्पर्करहितो न, ( देवः श्रपि श्रविबुधो देव-भिनः ) शङ्करः लोककल्याणकर्ता त्रापि त्राभुजङ्गवान खलजनासेवितः, (शङ्करो हरः सन्नाप त्रभुजङ्गवान्सपरहितश्च ) जज्ञे जातः ! श्रत्राच्युतादिपदानां विण्वादिरूपे द्विती-यार्थे कृषच्छेयादिद्वितीयपदार्थस्यासरवं विरुद्धमिति विरोधिशलेषोऽयं विरोधाभासस्याज्ञभतः॥

हिन्दी-वह अच्युत सुमार्गसे च्युत नहीं होकर भी अधर्मविनाशक (विष्णु होकर भी वृषनामक असुरको नहीं मारनेवाला ), राजा होकर भी धनक्षयसे रहित (चन्द्रमा होकर भी क्षयरोग से मुक्त ), देव-प्रमु होकर भी बुधसे कभी भी अरहित (देव होकर भी अविवध-देवेतर), शहर लोककल्याणकर होकर भी खल जनोंसे अयुक्त (शिव होकर भी सपैसे रहित ) थे।

इस उदाहरणमें अच्युतादि पदोंके इलेषद्वारा जब विष्ण्वादि अर्थ किये जाते हैं तब अवृष-च्छेदी आदि विशेषणार्थीसे विरोध होता है। अतः यह विरोधिश्लेष प्राधान्येन प्रतीत होनेवाले

विरोधाभासका अङ्गभृत है ॥ ३२२ ॥

गुणजातिक्रियादीनां यत्तु वैकल्यदर्शनम्। विशेषदर्शनायैव सा विशेषोक्तिरिष्यते ॥ ३२३ ॥ कमायातां विशेषोक्तिं लक्षयति गुणजातीति । यत् विशेषस्य वर्णनीयनिष्ठ-वीर्याद्यतिशयस्य (कारणसामप्रधभावेऽपि कार्यक्षमत्वरूपस्य ) दर्शनाय ज्ञापनाय गुण-जातिकियादीनाम् वैकल्यदर्शनम् श्रनपेक्षाप्रकाशनं सा विशेषोक्तिनीम इष्यते । यत्र वर्णनीयवस्तुनः समधिकप्रभावताष्यापनार्थं कार्यसिद्धौ श्रपेक्षितानां गुणिकियादीनां वैकल्यं प्रदर्शते सा विशेषोक्तिः इत्यर्थः । विशेषाय प्रकर्षसूचनाय उक्तिः गुणिकयादिवैकल्या-भिधानं विशेषोक्तिरिति शब्दरहस्यम् ।

श्चितशयोक्तौ वीर्याद्यितशयप्रकाशनेऽपि वैकल्यं न प्रकाश्यते, विभावनायां च कारणा-न्तरं स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यते, न तु प्रस्तुतस्य विशेष इति ताभ्यामस्या भेदः। नव्यास्तु—'विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावच इत्याहुः॥॥ ३२३॥

हिन्दी—जहाँ पर वर्णनीय वस्तुके वीर्याद्यतिशयको प्रदर्शित करनेके लिये (कार्यसिद्धिमें अपेक्षित) गुणजातिकियादिका वैकल्य वर्णित हो उसे विशेषोक्ति नामक अलङ्कार कहते हैं। विशेषके लिये—उक्तृष्टता बतानेके लिये उक्ति—गुणिकयादिन्यूनताकथन विशेषोक्ति, यह अक्षर-लभ्यार्थ ही इसका स्पष्ट लक्षण है।

परस्वतीकण्ठामरणकारने भी यही लक्षण स्वीकार किया है। वामनाका लक्षण है:—'एक गुण-हानकल्पनायां साम्यदादर्थ विशेषोक्तिः।'

विभावनामें प्रधानतया कारणान्तर विभावित होता है या स्वामाविकत्व प्रकाशित किया जाता है, विशेष प्रदर्शनको प्रधानता नहीं दी जाती और अतिशयोक्तिमें प्रस्तुत वस्तुका विर्याधित-शयमात्र कहा जाता है, गुणादिवैकल्य नहीं, यही विभावना और अतिशयोक्तिसे इसका भेद है।

अर्वाचीन आचार्योंने कारणोंकेरहनेपर भीकार्यके नहीं होनेमें विशेषोक्तिस्वीकार की है ॥३२४॥

# न कठोरं न वा तीक्ष्णमायुधं पुष्पधन्वनः । तथापि जितमेवासीद्मुना भुवनत्रयम् ॥ ३२४ ॥

गुणवैकल्यविशेषोक्तिमुदाहरति — कठोरिमिति । पुष्पधन्वनः कामस्य आयुधम् आस्त्रम् न कठोरं कठिनं न वा तीच्णम् शितधारम् , तथापि जयायापेक्षितस्य कठोरती-चणायुधत्वस्याभावेऽपि अमुना कामेन भुवनत्रयम् जितमेवासीत् ।

त्रत्रत्र कामस्य पराक्रमातिशयख्यापनाय तदस्त्राणां काठिन्यतीच्णत्वरूपगुणवैकल्य-मुच्यत इति विशेषोत्तिः ॥ ३२४ ॥

हिन्दी—पुष्पधन्त्राके अस्त्र न तो कठोर हैं, न ता तीक्ष्ण है, फिर भी उसने तीनों भुवनोंको वशमें कर लिया है।

इस उदाहरणमें कामदेवके पराक्रमातिशयको प्रकाशित करनेके लिये उसके अर्खोमें कठोरता एवं तीक्ष्णता रूप गुर्णो की विकलता-न्यूनता का वर्णन किया गया है अतः गुणवैकल्यविशेषोक्ति है।

# न देवकन्यका नापि गन्धर्वकुलसम्भवा। तथाप्येषा तपोभक्तं विधातुं वेधसोऽप्यलम् ॥ ३२५॥

जातिवैकल्ये विशेषोक्तिमुदाहरति देवकन्यकेति । एवा देवकन्यका न (श्रस्ति) न वा एषा गन्धर्वकुलसंभवा गन्धर्ववंशोत्पन्ना (श्रस्ति) तथापि एषा वेधसः ब्रह्मणः श्रपि तपोभन्नं तपस्याच्युति विधातुं कर्त्तुम् श्रलं समर्था।

देव वगन्धर्वत्वराहित्येऽपि ब्रह्मणस्तपस्याभञ्जनसामध्यीक्त्या तस्याः रूपगुणातिशयः

प्रतीयते । अत्र प्रस्तुताया नायिकाया जातिवैकल्येन विशेषो दर्शित इति जातिवैकल्यवि-शेषोक्तिरियम् ॥ ३२४ ॥

हिन्दी—न तो यह देवकन्या है और न गन्धर्ववंशोत्पन्ना है, फिर भी यह ब्रह्माके तप का भी भक्त करनेमें समर्थ है।

यहाँ देवत्व तथा गन्धर्ववंशोद्भवत्वके न होने पर भी बहातपोभञ्जनसमर्थत्व बताकर उस नायिकाकी उत्कृष्ट रूपमंपत्ति अभिन्यञ्जित की गई है। यहाँ वर्णनीय नायिकाके जातिवैकल्यसे विशेष बताया गया है, अतः इसे जातिवैकल्यविशेषोक्ति कहते हैं॥ ३२५॥

#### न बद्धा अञ्जटिनीपि स्फुरितो दशनच्छदः। न च रक्ताभवदृदष्टिर्जितं च द्विषतां कुलम् ॥ ३२६॥

कियावैकल्ये विशेषोक्तिमुदाहरति न बद्धेति । भ्रुकुटिः भ्रुवोः कुटिलता न बद्धा न कृता, दशनच्छदः अधरः न स्फुरितः न चिलतः, दृष्टिः रक्ता लोहिता न अभवत् , तथापि च द्विषतां कुलं जितम् । अत्र भ्रूभङ्गाद्यभावेऽपि शत्रुकुलाभिभवोक्त्या राज्ञो महाबलत्वं व्यक्षितम् । अत्र च भ्रूभङ्गादिकियावैकल्य विशेषाभिधानात् कियावैकल्य विशेषोक्तिः ॥ ३२६ ॥

हिन्दी—न श्रुकुटि वका की गई, न ओठ फड़के, न आँखें लाल हुई, फिर भी शत्रुकुल पराजित कर लिया गया।

इस उदाहरणमें भ्रूभङ्गादिके अभावमें भी शत्रुकुलका अभिभव कहने से राजाका महाबलत्व व्यक्त होता है, भ्रूभङ्ग आदि कियाके वकल्यमें विशेष कथन होनेसे इसे कियावैकल्यविशेषोक्ति कहते हैं।

इस उदाहरणमें बन्धन और स्फुरण तो किया है, परन्तु रक्तत्व गुण है, अतः यह शुद्ध किया-वैकल्यविशेषोक्तिका उदाहरण नहीं है, किन्तु कियावैकल्यविशेषोक्ति और गुणवैकल्यविशेषोक्तिका सङ्कर है। शुद्ध कियावैकल्यविशेषोक्तिका उदाहरण यह दिया जा सकता है— 'नोपभोगो न वा दानं वन्धूनां भरणं न वा। तथापि गुरुतां धत्ते नृणां संरक्षितं धनम् ॥' २२६॥

#### न रथा न च मातङ्गा न हया न च पत्तयः। स्त्रीणामपाङ्गदृष्टिय जीयते जगतां त्रयम् ॥ ३२७॥

द्रव्यवैकल्ये विशेषोक्तिमाह — न रथा इति । न रथाः यानानि, न च मातङ्गाः हिस्तिनः, न हयाः अश्वाः, न च पत्यः पदातयः, स्त्रीणाम् सुन्दरीणाम् अपाङ्गदृष्टा कटाचेणैव जगतां त्रयम् लोकत्रयं जीयते वशीक्रियते । अत्र रथादिजयसाधनद्रव्याणाम-भावेऽपि जगत्रयविजयः केवलया दशा विहित इति द्रव्यवैकल्यविशेषोक्तिरेषा ॥ ३२७ ॥

हिन्दी—न रथ थे न हाथी, न घोड़े थे और न पैदल सैनिक ही थे, फिर भी स्त्रियोंके कटाक्षमात्रसे तीनों लोक विजित कर लिये गये।

इस उदाहरणमें विजयसाधनतया सम्मत चतुरङ्ग सैन्यके न रहने पर भी स्त्रियोंके कटाक्ष-मात्रसे त्रिभुवनविजय वर्णित है, इससे स्त्रियोंके मनोमोहनसामर्थ्यकी प्रतीति होती है, अतः यह द्रव्यवैकल्यविशेषोक्तिका उदाहरण है ॥ ३२७ ॥

## एकचको रथो यन्ता विकलो विषमा हयाः। आकामत्येव तेजस्वी तथाप्यकी नभस्तलम् ॥ ३२८॥

## सैषा हेतुविशेषोक्तिस्तेजस्वीति विशेषणात्। अयमेव क्रमोऽन्येषां भेदानामपि कल्पने॥ ३२९॥ (इति विशेषोक्तिचक्रम्)

हेतुविशेषोक्तिं प्रदर्शयित—एकचक्र इति । रथः एकचकः (यथाह्येकेन चकेण न रथस्य गतिर्भवेत् ) इत्युक्त्या गन्तुमसमर्थ एव तादशो रथो, यन्ता च विकलः ग्रङ्गविकलः श्रमुक्नाम्ना प्रसिद्धः, हया श्राश्वाश्व विषमाः सप्तसंख्यकाः, एतेन तेषामप्यकार्यकरत्वं व्यक्तिम, तथापि एवंसामग्रीवैकल्येऽपि तेजस्वी श्र्मकः सूर्यः नभस्तलम् विस्तीणं व्योम-मण्डलम् श्राकामिति पारयित एव । श्रत्र विकलसाधनस्यापि रवेर।काशपारगमनकथनेन तस्य सामर्थ्यातिशयप्रतिपत्तिस्तत्र च हेतुस्तेजस्वीति विशेषणेनोक्त इति हेतुविशेषोक्ति-रेषा ॥ ३२८ ॥

उदाहरणं विशदयति — सैषेति । तेजस्वीति विशेषणात् सैषा उक्तरूपा हेतुविशेषो-क्तिर्नाम, हेयोस्तेजस्वित्वस्योपन्यसनाद्धेतुविशेषोक्तिः, श्रान्येषामपि भेदानां विशेषोक्तिप्रका-राणां कल्पनेऽयं पूर्वोक्तरूप एव क्रमो मार्गो बोध्यः ॥ ३२९ ॥

हिन्दी सूर्यके रथमें एक ही चका है, वाहक भी अङ्गविकल है अनूरु है, घोड़े विषम सप्त-

संख्यक हैं, फिर भी तेजस्वी होनेके कारण सूर्य आकाशमण्डलको लांघ जाता ही है।

इस उदाहरणमें रथादि साधनोंकी विकलतासे यह बताया गया कि सूर्य असाधारण सामर्थ्य रखते हैं, उसमें हेतु तेजस्वी होना तेजस्वी शब्दमें कहा गया है, अतः इसे हेतुविशेषोक्ति नामक प्रभेद कहा गया है।

भोजराजने 'न रथा न च मातङ्गाः' इसमें द्रव्यवैकल्यविशेषोक्ति तथा—'एकचको रथो यन्ता? में वैकल्यवद् द्रव्यविशेषोक्ति स्वीकार की है।

'एकचको रथो यन्ता' इसका भाव लेकर भोजप्रवन्धमें एक इलोक बनाया गया है, जो इसके अर्थको स्पष्ट कर देता है, जैसे—

'रथस्येकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगा निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारिथरिप । रविर्यात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ॥'

पूर्वोक्त—'एकचको रथो यन्ता' इस इलोकमें 'तेजस्वी' विशेषण हेतुप्रकाशकरूपमें दिया गया है अतः यह हेतुविशेषोक्ति नामक प्रमेद हुआ। इसी प्रकार विशेषोक्तिके अन्यान्य प्रमेदोंकी कल्पना की जा सकती है। इसका ताल्पर्य यह है कि जैसे—'एकचको रथः' इत्यादि उदाहरणमें हेत्वलङ्कारसिहत विशेषोक्ति होती है, उसी तरह अन्यान्य अलङ्कारोंके साथ भी विशेषोक्ति समावेशित हो सकती है, जैसे रूपकके साथ विशेषोक्ति—'भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः' या—'खूतं हि नाम पुरुषस्यासिंहासनं राज्यम्'। इन उदाहरणोंमें रूपकसहचर विशेषोक्ति स्फुट है। ३२८-३२९॥

विवक्षितगुणोत्क्रेष्टैर्यत्समीकृत्य कस्यचित् । कीर्त्तनं स्तुतिनिन्दार्थं सा मता तुल्ययोगिता ॥ ३३० ॥

तुल्ययोगितां निर्विक्ति विवक्षिति । विवक्षिताः वर्णनीयगतत्वेन वक्तुमिष्टाः ये गुणाः तैर्गुणेहत्कृष्टेः प्रख्यातैरन्यैः समीकृत्य तुलामानीय स्तुतिनिन्दार्थे स्तुतये निन्दायै वा कस्य-विदात् कीर्तनं कथनं सा तुल्ययोगिता नाम । तथा च प्रस्तुते यान् गुणान्विवक्षति,

१. गुणोत्कर्षे । २. स्मृता ।

तैर्गुगैः प्रसिद्धेः प्रस्तुतैः पुरुषादिभिः समं तुलनामारोप्य स्तुतये निन्दायै वा प्रस्तुतस्य कीर्त्तनं तुल्यगुणयोगातुल्ययोगितान।मालङ्कारः इति लक्षणं पर्यवस्यति ।

विवक्षितगुणोत्कृष्टेरिति बहुवचनमतन्त्रम् , तेन द्वाभ्यामेकेन वा समीकृत्याभिधानेऽपि तुल्ययागिता भवत्येत्रेति बोध्यम् ।

वामनोऽपि — 'विशिष्टेन साम्यार्थमे ककाल कियायोगस्तुल्ययोगिता' इति सूत्रयञ्चवि-रुद्धमेव लक्षणमभित्रैति ।

उपमायां शाब्दी साम्यप्रतीतिरत्र तु सर्वेषां प्रस्तुताप्रस्तुतानां समभावेन शाब्दबोध-विषयत्वे जाते पर्यवसाने पार्छिकी सादश्यप्रतीतिरित्यनयोर्मेदः ॥ ३३० ॥

हिन्दी — जहाँ प्रस्तुत वस्तुमें विविक्षित गुणसे विख्यात अप्रस्तुतत वस्त्वन्तरके साथ समता बताकर प्रस्तुतकी स्तुति या निन्दाके उद्देश्यसे उसका वर्णन हो उसे तुल्ययोगिता अलङ्कार कहते हैं, तात्पर्य यह है कि प्रस्तुतमें जिन गुणोंको बताना चाहते हैं उन्हीं गुणोंसे विख्यात अप्रस्तुतोंके साथ समता बताकर यदि स्तुत्यर्थ या निन्दार्थ प्रस्तुतका वर्णन किया जाय तो तुल्यगुणयोग होनेसे तुल्ययोगिता नामक अलङ्कार होता है।

'गुणोत्कृष्टैः' पदमें का बहुवचन अविवक्षित है, अतः एक या दो के साथ समतामें भी तुल्य-योगिता होने में कुछ बाधा नहीं है।

वामनका तुल्ययोगितालक्षण भी इसी तरह का है।

उपमा ( तुल्ययोगोपमा — 'दिवो जागाँत रक्षायै पुलोमारिर्भुवो भवान्' इसमें ) में वाच्यार्थं और व्यक्तयार्थंकी साम्यप्रतीति वृत्त्युपस्थिततया शाब्दी होती है, परन्तु तुल्ययोगितामें प्रस्तुत और अप्रस्तुतका शाब्दबोध हो जाने पर पर्यवसानमें पार्ष्विक सादृ इयप्रतीति होती हैं, यही दोनोंमें भेद है ॥ ३३० ॥

# यमः कुवेरो वरुणः सहस्राक्षो भवानपि। ैबिश्रत्यनन्यविषयां ल्रोकपाल इति श्रुतिम्॥ ३३१॥

स्तुतौ तुल्ययोगितामुदाहरति — यम इति । यमः, कुबेरः, बरुणः, सहस्राक्ष इन्द्रः, भवान् ऋषि, अनन्यविषयाम् अनन्यगामिनीम् 'लोकपालः' इति श्रुतिं प्रसिद्धं विश्वति धारयन्ति । अत्र प्रस्तुते राजनि लोकपालत्वरूपे गुणी वक्तुमिष्टस्तेन च गुणेनोत्कृष्टैर्यमा-दिभिः समतामानीय राज्ञः स्तुत्यर्थे कीर्त्तनं कृतिमिति स्तुतौ तुल्ययोगिता ॥ ३३१ ॥

हिन्दी—यम, कुनेर, वरुण, इन्द्र तथा आप अनन्यगामिनी दिक्पाल इस प्रतिष्ठाको धारण करते हैं। जैसे यमादि अनन्यगामी दिक्पालत्वसे ख्यात हैं, उसी तरह आप भी दिक्पालरूपमें प्रसिद्ध हैं।

यहाँ वर्णनीय राजामें दिक्पालत्वरूप गुण विविद्यात है, उसी दिक्पालत्वरूप गुणते प्रख्यात यमकुवेरादिके साथ समतया निर्दिष्ट करके स्तुत्यर्थ राजाका कीर्त्तन हुआ है, अतः इसे स्तुतितुल्य-योगिता कहते हैं ॥ ३३१ ॥

# सङ्गतानि मृगाक्षीणां ति द्वित्वलिसतानि च । क्षणद्वयं न तिष्ठन्ति घनारन्धान्यपि स्वयम् ॥ ३३२ ॥

निन्दायां तुरुययोगितामाह सङ्गतानीति । मृगाक्षीणाम् सुन्दरीणां स्त्रीणाम् सङ्ग-तानि समागमाः, तिडिद्विलिसितानि विद्युदुन्मेषाश्च, स्वयम् स्वेनैवातुरागाधिक्येन चना-

१. बिभृति । २. तान्यपि ।

रब्धानि बलवता वेगेन प्रारब्धानि मेधेन प्रारब्धानि ऋषि क्षणद्वयं न तिष्ठन्ति, तथा स्त्रीणां सङ्गतानि वलवतानुरागेण स्वतःप्रवृतान्यिष क्षणमात्रं तिष्ठन्ति, यथा घनेन मेघेन स्वतः-प्रारब्धा अपि वियुदुन्मेषाः क्षणमात्रेणेव समाप्ता भवन्तीति भावः । ऋत्र चपलतया प्रसि-द्वायाः वियुत उन्मेषेण सह स्त्रीणां सङ्गमः कीर्त्यमानः स्पष्टं निन्दापात्रं भवतीति निन्दान्तुल्ययोगिता ॥ ३३२ ॥

हिन्दी—रमिणयोंका सङ्गम अनुरागप्रकर्षसे स्वतः प्रारब्ध होने पर एवं प्रवल वेगसे होकर भी दो क्षण भी नहीं ठहर पाता है, और विजलीका उन्मेष मेषद्वारा प्रारब्ध होने पर भी दो क्षण नहीं ठहर पाता है।

यहाँ प्रसिद्ध चन्नला विद्युतके उन्भेषसे समकक्ष बनाकर स्त्रीसङ्गमका प्रतिपादन निन्दार्थं पर्यव-

सित होता है, अतः इसे निन्दातुल्ययोगिता कहा जाता है।

भोजराजने तुरुययोगिता का एक नया रूप स्वीकार किया है, वे कहते हैं — मुखहेतु और दुःख-हेतुके समवधानमें तुरुयरूपत्वकृत भी एक प्रकारकी तुरुययोगिता मानी जाय, उनका लक्षण-उदाहरण निम्नलिखित है:—

लक्षण—'अन्ये सुखनिमित्ते च दुःखहेतौ च वस्तुनि । स्तुतिनिन्दार्थनेवाहुस्तुल्यत्वे तुल्ययोगिताम् ॥' स्तुतिमें उदाहरण—

'आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च । न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः ॥' निन्दामें उदाहरण—

'यश्च निम्बं परशुना यश्चेनं मधुसिप्षा । यश्चैनं गन्धमाल्याचैः सर्वस्य कटुरेव सः' ॥ ३३२ ॥

## विरुद्धानां पदार्थानां यत्र संसर्गदर्शनम्। विरोषदर्शनायैव स विरोधः स्मृतो यथा॥ ३३३॥

कमागतं विरोधालङ्कारं लक्षयति—विरुद्धानामिति । विशेषस्य प्रस्तुतगतोः कर्षस्य दर्शनाय बोधनाय एव यत्र विरुद्धानां परस्परसहवासाक्षमाणां पदार्थानां संसर्गदर्शनं सहावस्थानप्रदर्शनं स विरोधः विरोधनामालङ्कारः । श्रयमाशयः, विरोधो द्विविधः-प्रहृद्धः श्रप्रहृद्धः, यत्र बाधबुद्धचानमिभूतत्वं तत्र प्रहृद्धो विरोधः, यत्र च बाधबुद्धचिभभूतत्वं तत्राप्रहृद्धो विरोधः, तत्र प्रथमो दोषो द्वितीयश्वालङ्कारस्वहृपः, तथा च विरुद्धानां नाम विरुद्धत्वेन भासमानानां वस्तुतो विरोधाभावेऽपि विरोधितया प्रतीयमानानां पदार्थानां यत्र सामानाधिकरण्यं प्रतिपाद्यमानं सत्प्रस्तुतस्योत्कर्षं गमयित तत्र विरोधो नामालङ्कार इति । श्रयमेवाशयः—
'विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्धचः' इति वदतः प्रकाशकारस्यापि ॥ ३३३ ॥

हिन्दी — विशेष — प्रस्तुतगत उत्कर्ष प्रदिश्ति करनेके लिये जहाँ विरुद्ध पदार्थोंका संसर्ग-एकत्रा-वस्थान वर्णन किया जाय, उसे विरोधनामक अलङ्कार कहा जाता है। आशय यह है कि आपाततः विरुद्ध प्रतीत होनेवाले पदार्थोंका यदि प्रस्तुतोत्कर्ष बतानेके लिये सामानाधिकरण्य प्रदिश्ति करें तो विरोधालङ्कार होता है । काव्यप्रकाशमें - 'विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्भ्यः' ऐसा लक्षण किया गया है, जो इसके साथ मिलता-जुलता है। वामनने — 'विरुद्धाभासत्वं विरोधः' कहकर इसका अनुभोदन ही किया है।

इसके भेदके सम्बन्धमें काव्यप्रकाशकारने कहा है कि जातिका जातिगुणिकयाद्रव्यसे विरोध होनेसे चार प्रकार, गुणका गुणिकयाद्रव्यसे विरोध होनेसे तोन प्रकार, क्रियाका क्रिया और

१. विरोधसाधना ।

द्रव्यसे विरोध होनेसे दो प्रकार और द्रव्यका द्रव्यसे विरोध होने पर एक प्रकार—इस तरह कुल दस भेद होते हैं।

दण्डीने यह क्रम नहीं कहा है, उनका भेदकरण थोड़ा स्थूल है। यह विरोध अपिशब्दा-प्रयोगमें व्यक्त्य और अपिशब्दप्रयोगमें वाच्य रहता है॥ ३३३॥

## कृजितं राजद्वंसानां वर्धते मदमञ्ज्ञलम् । क्षीयते च मयूराणां रुतमुत्कान्तसौष्ठवम् ॥ ३३४ ॥

विरोधमुदाहरति क्रिजितमिति । राजहंसानां पक्षिभेदानाम् मदमञ्जलम् मदकलम् कृजितं शब्दो वर्धते, मयूराणाञ्च उत्कान्तसौष्ठवम् अपगतमनोहरत्वं रुतं शब्दः क्षीयते अपचीयते । अत्र कृजितरुतपदाभिलप्यस्य शब्दस्यैकस्य क्षयदृद्धिकिये विरुद्धे, तयोरे कत्र शब्दे सामानाधिकरण्यदर्णनाद् विरोधो नामालङ्कारः, तेन च सामानाधिकरण्यदर्शनेन प्रस्तुतस्य शरत्कालस्य तुल्ययोरि बलाबलकारित्वकृतं वैशिष्ट्यम् प्रतिमासत इति बोध्यम् । अत्र क्रिययोविरोधः ॥ ३३४ ॥

हिन्दी—राजहंसोंकी आवाज मदमञ्जुल होकर बढ़ती जाती है और मयूरोंकी वही आवाज अपने मनोहरत्वको खोकर घटती जा रही है। यह शरत्का वर्णन है। यह श्लोक—'शरिद हंसरवाः परुषीकृतस्वरमयूरमयूरमणीयताम्' इस श्लोकार्थसे समता रखता है। हेस उदाहरणमें कूजित और रुत शब्दसे कहे जानेवाले एक शब्दरूप अर्थमें वृद्धि और क्षयिक्रयाका—जो बिरुड है—वर्णन किया गया है, जिससे शरत्का माहात्म्य प्रतीत होता है, अतः विरोधालङ्कार है। इस उदाहरणमें क्रियाओंका विरोध है॥ ३३४॥

# प्रावृषेण्यैर्जलधरैरम्बरं दुर्दिनायते । रागेण पुनराकान्तं जायत् जगतां मनः ॥ ३३५ ॥

वस्तुगतगुणिवरोधं दर्शयति—प्रानुषेण्येरिति। प्रानृषेण्येः वर्षाकाले जायमानैः जल-धरैः श्रम्बरं दुदिनायते श्राकाशं मेघाछन्नतया श्यामलं जायते, जगतां जगति स्थितानां प्रजानां मनः पुनः रागेण (विषयासक्त्या) श्राकान्तं व्याप्तं जायते, लोहितं भवतीति प्रतीतिः। श्रत्र रागस्य लोहिततया श्यामत्वलोहितत्वगुणयोरेकत्र जलधरे विषद्धत्वं, तेन च वर्षासमयस्य विशेषः प्रकाश्यते ॥ ३३५ ॥

हिन्दी वर्षांकालिक जलदोंसे आकाश आज्छन्न (श्यामल) हो रहा है, और लोगोंका हृदय राग (लाली-प्रेम) से आकान्त हुआ जा रहा है। इस उदाहरणमें जलधररूप एक अर्थमें श्यामता और लालीरूप विरुद्ध धर्मोंका संसर्ग वर्णित हुआ है, अतः इसे विरोधालङ्कार कहा गया है।। ३३५॥

# तनुमध्यं प्रथुश्रोणि रैकौष्ठमसितेक्षणम्। नतनाभि वपुः स्त्रीणां कन्न इन्त्युन्नतस्तनम्॥ ३३६॥

श्रवयवगतविरोधमुदाहरति—तनुमध्यमिति । स्त्रीणां सुन्दरीणां तनुमध्यं कृश-कटिदेशम्, पृथुश्रीणि वृहिष्तितम्बम्, रक्तौष्ठम् रक्तवर्णाधरं तथा श्रसितेक्षणम् श्याम-नयनम्, नतनाभि गभीरनाभिविवरम्, उत्ततस्तनम् तुङ्गकुचं च वपुः शरीरं कं पुमांसं न हन्ति न पीडयति, श्रत्र तनुत्ववृहस्वयोः रक्तत्वासितन्वयोः नतत्वोष्ठतत्वयोश्च गुणयो-

१. पुनरुत्सिक्तं। २. रक्तोष्ठम्।

र्विरोधः प्रतिभासते, परं तेषामाश्रयभेदेन व्यवस्थिततया विरोधः परिह्रियते । अयं च

विरोधो वर्णनीयाया वनिताया उत्कर्षे प्रकाशयति ॥ ३३६ ॥

हिन्दी—मध्यभागमें—किटिदेशमें कृश तथा नितम्बमें विशाल, ओठमें रक्त एवं नयनभागमें स्याम, नाभिमें गंमीर एवं स्तनमें उन्नत नारीका रूपसौन्दर्य किस पुरुषको नहीं सताता है। यहाँ तनुत्व और विशालत्व, रक्तत्व एवं स्यामत्व, नतत्व और उन्नतत्व परस्पर विरुद्ध हैं, फिर भी एक नायिकामें वर्णित हुए हैं, अतः विरोधालङ्कार है, जिससे नायिकाका असाधारण सौन्दर्य व्यक्त होता है। इस क्लोककी छाया गोविन्द ठक्कुरके निम्नलिखित क्लोकपर पड़ती हुई-सी प्रतीत होती है—

'अकृशं कुचयोः कृशं वलन्ने विपुलं चेतिस विस्तृतं नितम्बे । अधरेऽरुणमाविरस्तु चित्ते करुणाशालि कपालि मागधेयम्' ॥ ३३६ ॥

## मृणालबाहुरम्भोरु पद्मोत्पलमुखेक्षणम्। अपि ते रूपमस्माकं तुन्वि तापाय कल्पते॥ ३३७॥

विषमविरोधमुदाहरति मृणालेति । हे तन्व कृशान्नि मृणालबाहु कमलनाली-पमशीतलभुजम् , रम्भोक कदलोसमानजङ्गम् , पप्रम् इव उत्पत्ते इव च मुखम् , ईक्षणे नयने च यत्र तत्तथा, पप्रमुखमुत्पलनयनश्चेत्यर्थः, एताहशमपि ते रूपम् मृणाल-रम्भापग्नोत्पलादिशीतलपदार्थप्रकारोपमितमपि ते तव रूपम् अस्माकं त्वत्सङ्गवश्चितानां वापाय सन्तापातिशयायजायते । अत्रशीतलोपमेथैरङ्गैः सन्तापजननोक्त्या विरोधः ॥३३७॥

हिन्दी—हे क्रशाङ्गि, मृणालके समान बाहुवाला, कदलीके समान जङ्गावाला, कमलके समान सुखवाला एवं नील कमलके समान नयनों वाला होकर भी तुम्हारा यह रूप इमलोगोंके (वियुक्तों या पानेमें अशक्तोंके) लिये सन्तापका कारण हो रहा है।

जो रूप इतना शीतल-मृणाल-कदली-पद्म-उत्पलके समान है, वह सन्ताप प्रदायक हो यह

विरुद्ध है ॥ ३३७ ॥

# उद्यानमारुतोद्धृताश्चृतचम्पकरणवः । उद्श्रयन्ति पान्थानामस्पृशन्तोऽपि लोचनै ॥ ३३८॥

असङ्गतिविरोधमुदाहरति — उद्यानैति । उद्यानमारुतेन पुष्पवाटिकापवनेन उद्युताः चालिताः चृतानाम् आम्राणाम् चम्पकानाम् रेणवः परागाः लोचने पान्थानां पश्यतां वियोगिनां नयने अस्पृशन्तोऽपि उद्श्रयन्ति सबाष्पे कुर्वन्ति । अत्र चृत्चम्पकरेणूनाम् स्पर्शामावेऽपि अश्रूद्यकारणःवं विरोधः, स चोद्दीपकतया सपरिहारः । अनेन वियोगिना-मुत्कण्ठातिशयध्वनिः ॥ ३३८ ॥

हिन्दी—पुष्पवाटिकाकी वायुसे सञ्चालित होकर उड़नेवाली आम्रमजरी तथा चम्पककी धूल (पराग) विना स्पर्श किये ही वियोगियोंकी आँखोंको अश्रपूर्ण बना देती है। आम्रमजरी एवं चम्पकके परागको देखकर उदीपितकन्दर्प पथिकजन आँखोंमें आँसू भरकर उद्विम्न हो जाते हैं।

इस उदाइरणमें — पुष्पपराग आँखको स्पर्श नहीं करता है फिर भी आँखें आँसूसे भर जाती हैं — यही असङ्गतिमूलक विरोध है, जिससे समयकी मादकता व्यक्त होती है।। ३३८।।

कृष्णार्जुनानुरक्तापि दृष्टिः कर्णावलम्बनी। याति विश्वसनीयत्वं कस्य ते कलभाषिणि ॥ ३३९॥

१. लोचनम् ।

इत्यनेकप्रकारोऽयमंलङ्कारः प्रतीयते । ( इति विरोधचक्रम् )

रलेषमूलं विरोधमुदाहरति — कृष्णेति । हे कलभाषिण मधुरवचने, कृष्णे भगवति वासुदेवे अर्जुने तृतीयपाण्डवे वानुरक्ता धृतप्रणयापि कर्णावलम्बनी कानीने राघेये आश्रिता (इति विरोधः, कृष्णार्जुनानुरक्ताया दृष्टः कर्णाश्रितत्वानुपपत्तः), कृष्णा अंशतः स्यामप्रभा अंशतोऽर्जुना धवला अनुरक्ता प्रान्तभागे लोहितवर्णा च (इति विरोध-परिहारः) ते तव दृष्टिः कस्य विश्वसनीयत्वं विश्वासपात्रत्वं याति, विरुद्धपक्षद्वयाश्रितायां तव दृष्टी को विश्वासं कुर्यादिति । अत्र कृष्णार्जुनानुरक्तायाः कर्णाश्रयणं विरुद्धमिति किया-विरोधः, स च रलेषमुलः ॥ ३३९ ॥

उपसंहरति—इत्यनैकेति । इति पूर्ववृणितदिशा अयं विरोधो नाम अलङ्कारः अनेक-

प्रकारो बहुविधः, सं च दर्शित एव ॥

हिन्दी—हे मधुरभाषिण, तुन्हीरे ये नयन कृष्णार्जुनानुरक्त—कृष्ण एवं अर्जुन पर अनुराग रखनवाले होकर भी कर्णका अवलम्बन करते हैं, इनपर कौन विश्वास करेगा? तुम्हारे नयन काले, उजले और प्रान्तभागमें रक्तवर्ण हैं, श्वेतह्याभरतनार हैं फिर भी कान तक आये हैं, इनका विश्वास कौन करेगा? इस उदाहरणमें कृष्णार्जुनानुरक्तका कर्णाश्रित होना विरुद्ध है, यह स्टेषकृत विरोध है, श्वेतह्याभरतनार नयन आकर्ण व्याप्त हैं, इस अर्थमें विरोधपरिहार हो जाता है ॥ ३३९॥

इस प्रकारसे यह विरोधनामक अलङ्कार अनेक प्रकारका प्रतीत होता है, जिन प्रकारोंका परिचय कराया गया, भोजराजने एकके दूसरेसे उलझानेमें—परस्परसापेक्षविरोधस्थलमें प्रथित बिरोध मानकर यह उदाहरण दिया है—

'दिग्वासा यदि तत् किमस्य धनुषा, शस्त्रस्य कि भस्मना, भस्मस्याथ किमङ्गना, यदि च सा कामं परिदृष्टि किम् । इत्यन्योन्यविरुद्धचेष्टितिमदं पश्यित्तजस्वामिनो भृङ्गी सान्द्रशिरावनद्धपुरुषं धत्तेऽस्थिशेषं वपुः॥' अप्रस्तुतप्रशंसा स्याद्पकान्तेषु या स्तृतिः॥ ३४०॥

श्चारत्त्तप्रशंसां लक्षयति अप्रस्तुतिति । श्चप्रकानतेषु श्चप्रस्तुतेषु (श्चप्रस्तुताना-मित्यर्थः ) प्रस्तुतस्य निन्दार्था या स्तुतिः प्रशंसा सा श्चप्रस्तुतप्रशंसा नाम । यत्र प्रस्तुतस्य निन्दामुद्दिश्य श्वप्रस्तुतं प्रशस्यते सा श्चप्रस्तुतप्रशंसेत्यर्थः । इयं हि संज्ञाऽन्वर्थां, तथा चाप्रस्तुतानां प्रशंसया प्रस्तुतानां निन्दैवास्यालङ्कारस्य प्रधानमुपपादकम् । समा-सोक्तौ तु श्चप्रस्तुताह्यःच्यात् प्रस्तुतस्य प्रतीतिरिति ततो भेदः ॥ ३४० ॥

हिन्दी—प्रस्तुतकी निन्दाके लिये की गई अप्रस्तुतकी प्रशंसा-स्तुतिको अप्रस्तुतप्रशंसा नामक अलङ्कार कहते हैं।

दण्डीने अप्रस्तुत वाच्यसे प्रस्तुतको प्रती ते होनेमें समासोक्ति एवं अप्रस्तुतको प्रशंसा द्वारा प्रस्तुतको निन्दामें अप्रस्तुतप्रशंसा मानकर दोनों अलङ्कारोंका विषयविभाग कर दिया है। इस मतमें संज्ञाको अन्वर्धता पर प्रयान दिया गया है।

अन्यान्य आचार्यांने अप्रस्तुत वाच्यते प्रस्तुतकी प्रतीतिमें अप्रस्तुतप्रशंसा और प्रस्तुत वाच्यते अप्रस्तुतकी प्रतीतिमें समासोक्ति, इस प्रकार विभाग किया है। इस मतमें प्रशंसा-शब्द स्तुत्यर्थक न होकर उक्तिमात्रार्थक है।। ३४०॥

१. अलङ्कारोतिशोभते । २. अप्रकान्तेप्सितस्तुतिः ।

सुखं जीवन्ति हरिणा वनेष्वपरसेविनः। अन्यैरयत्नसुल्रभैस्तृणदर्भाङ्करादिभिः ॥ ३४१॥ स्यमप्रस्तृतैवात्र सृगवृत्तिः प्रशस्यते। राजानुवर्त्तनक्षेशनिविण्णेन मनस्विना॥ ३४२॥ ( इत्यप्रस्तृतप्रशंसा )

श्रप्रस्तुतप्रशंसामुदाहरति सुखमिति । श्रपरसेविनः परकीयसेवाकार्यविमुखाः पर-सेवाजनितस्वात्मापमानदुःखापरिचिताः हरिणाः श्रयल्लसुलभैः श्रानायासप्राप्यैः तृणदर्भाङ्क-रादिभिः श्रन्नैः भोज्यवस्तुभिः सुखं कमिप क्लेशं विना वनेषु सुखं जीवन्ति । कस्यचिद्राज-सेवानिर्विण्णमनस इयमुक्तिः । वनवासिनोऽपि परसेवारहितास्सुखिनः परं प्रासादवासि-नोऽपि परसेवाधिकृताः मादशाः सततसुलभदुःखा इति मृगप्रशंसया स्वनिन्दा ॥ ३४९ ॥

उदाहरणं योजयित स्यमिति । श्रत्र उक्तोदाहरणे राजानुवर्त्तनक्लेशनिर्विण्णेन राजसेवाखिन्नेन केनापि मनस्विना मानिना सेयम् अप्रस्तुता एव मृगवृत्तिः प्रशस्यते, तया

च प्रशंसया राजसेविनो वक्तुरात्मनिन्दा व्यज्यते ॥ ३४२ ॥

हिन्दी—दूसरेकी सेवा नहीं करनेवाले यह हरिण अनायासलभ्य घास, कुञाङ्कर आदि भोज्य वस्तुओंसे वनोंमें सानन्द जीवनयापन करते हैं (परन्तु राजप्रासादमें रहकर नानाविध मिष्टान्न-मोजी परसेवी जन कष्टमें रहते हैं क्योंकि सेवा बढ़ी बुरी वस्तु है )॥ ३४१॥

इस उदाहरणमें राजसेवामें अनुभृत होनेवाले कष्ट्रोंसे ऊव उठनेवाले किसी मानवाले पुरुषने अप्रस्तुत मृगवृत्तिकी प्रशंसा की है, जिससे वक्ताकी आत्मिनिन्दा प्रतीत होती है। यह अलङ्कार प्रस्तुताप्रस्तुतकी प्रशंसामें नहीं होता है, किन्तु अप्रस्तुतकी प्रशंसामें प्रस्तुतकी निन्दामें होता है, अत्रष्य—

'याते मय्यचिरान्निदाधिमिहिरज्वालाशतैः शुःकतां गन्ता कं प्रति पान्थसन्तितिरसौ सन्तापमालाकुला। इत्थं यस्य निरन्तराधिपटलैनित्यं वपुः क्षीयते धन्यं जीवनमस्य मार्गसरसो धिग् वारिधीनां जनुः॥'

यहाँ अप्रस्तुत मार्गस्थ सरोवर एवं प्रस्तुत दाताकी प्रशासा होने पर भी अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं, समासोक्ति ही है ॥ ३४२ ॥

यदि निन्दिन्निव स्तौति ब्याजस्तुतिरसौ स्मृता । दोषाभासा गुणा एव लभन्ते ह्यत्रे सिन्निधिम् ॥ ३४३ ॥

सम्प्रति व्याजस्तुतिन्निरूपयित — यदीति । निन्दन्निव यदि स्तौति श्रमौ व्याजस्तुतिः स्मृता । श्रम्न व्याजस्तुतौ दोषाभासाः वस्तुतौ दोषा श्रभवन्तोऽपि गुणाः सन्तो-ऽपि दोषवदवभासमाना एव सिन्निर्ध लभन्ते, दोषत्वेनोच्यमाना गुणा एव व्याजस्तुतौ कारणीभवन्तीत्यर्थः । निन्दन्निव स्तौतीति शब्दैः निन्दामुखेन स्तुतोवेवालङ्कारत्वमभिप्रयेते दण्डना, श्रत एवाग्रे तथैवोदाहृतमपि, प्रकाशकाराद्यस्तु 'स्तुवान्नव निन्दति'स्थलेऽपि व्याजस्तुतिमभिप्रयन्ति, तत्र व्याजेन निन्दा व्याजेन स्तुतिरिति दण्डी, प्रकाशकाराद्यक्ष तेन व्याख्यानेन सहैव व्याजहपा स्तुतिव्याजस्तुतिः निन्दापर्यवसायिनी स्तुतिरित्यपि व्याख्यानमङ्गीकुर्वन्तीति बोध्यम् ॥ ३४३ ॥

१. अर्थेः। २. जलदर्मा। ३. मतः। ४. तत्र।

हिन्दी —यदि आपाततः निन्दा सी प्रतीत हो, लेकिन उससे स्तुति प्रकट होती हो तो उसे व्याजस्तुति मानते हैं, इस अलङ्कारमें दोषाभासके समान प्रतीत होनेवाले गुण ही प्रधान कारण होते हैं। अर्थात् गुणोंको ही ऐसे शब्दोंसे कहें कि वह दोष माल्म पड़े, तो उस स्थितिमें निन्दाके बहाने स्तुति होनेसे व्याजस्तुति नामक अलङ्कार होता है। आचार्य दण्डीका अभिप्राय ऐसा माल्म पड़ता है कि निन्दामुखेन स्तुतिस्थलमें ही व्याजस्तुति अलङ्कार होता है, परन्तु काव्यप्रकाशकारप्रभृतिने व्याजस्तुतिका दो प्रकार विभाग किया है, एक निन्दामुखेन स्तुतिमें और दूसरा स्तुतिमुखेन निन्दामें। 'व्याजेन निन्दा व्याजेन स्तुति, व्याजरूपा वा स्तुतिः व्याजस्तुतिः' इन दोनों प्रकारों में नामनिर्वचन किया जाता है।

निन्दाञ्याजेन स्तुतिमें दण्डीने कुछ उदाहरण दिये हैं, वे आगे दिये गये हैं, व्याजरूप

स्तुतिका उदाहरण काव्यप्रकाशकारने यह दिया है-

'हे हेलाजितबोधिसत्त्व, वचसां कि विस्तरैस्तोयधे, नास्ति त्वत्सदृशः परः परहिताधाने गृहीतव्रतः। तृष्यत्पान्थजनोपकारघटनावैमुख्यलब्धायशोभारस्योद्वहने करोषि कृपया साहायकं यन्मरोः॥'

इस श्रोकमें समुद्रकी स्तुतिके व्याजसे निन्दा प्रतिपादित हुई है; अतः यह व्याजरूपा स्तुति-

स्वरूप ब्याजस्तुति अलङ्कार है ॥ ३४३ ॥

तापसेनापि रामेण जितेयं भूतघारिणी। त्वया राज्ञापि सैवेयं जिता माभूनमद्स्तव॥ ३४४॥

व्याजस्तुतिमुदाहरति— तापसेनापीति । तापसेन तपस्यापरायणेन (सैन्यूसंम्ब॰ न्धरहितेन) रामेण भागवेण परशुरामेण इयं भूतधारिणी पृथिवी जिता, त्वया श्राज्ञापि (चतुरङ्गसैन्यसम्पन्नेनापि) सैवेयं तावती एव पृथ्वी जिता, इति हेतोः तव मद् पृथ्वी-जयसंभवो गर्वः माभूत् न भवतु । साधनहीनेन रामेण या पृथ्वी जीयते स्म. साधनसम्पदु-पेतेन राज्ञा तस्या एव जये कियमाणे नास्ति गर्वस्यावसर इति प्रथममापाततो निन्दा प्रति-भाति, तद्व्याजेन समस्तपृथिवीजयजिततोत्कर्षवत्तया राज्ञः प्रशंसा फलतीति व्याजस्तुति-रियम् । अत्र निन्दाव्याजेन स्तुतिः स्फुटा ॥ ३४४॥

हिन्दी - तपस्वी होकर भी परशुरामने जिस पृथ्वीकी विजय की थी, आपने राजा होकर

भी उसी पृथ्वीकी विजय की है, अतः आपको पृथ्वी जीतने का गर्व नहीं होना चाहिये।

उस उदाहरणमें आपाततः ( ऊपर ऊपरसे ) निन्दा प्रतीत होती है किन्तु है यह स्तुति, क्योंकि महादेवके शिष्य परशुरामने जिसे अधीनस्थ किया, आपने भी उसी पृथ्वीको अधीनस्थ बनाया है, यह मामूली बात नहीं है। अत एव इसे निन्दाव्याजेन स्तुति—व्याजस्तुति कहा गया है। ३४४।

पुंसः पुराणादाच्छिद्य श्रीस्त्वया परिभुज्यते । राजन्निक्ष्वाकुवंदर्यस्य किमिदं तव युज्यते ॥ ३४५ ॥

श्रलङ्कारान्तरांत्या सा बैचिन्यमधिकं वहेदिति सन्वाऽर्थश्लेषमूलां व्याजोक्तिमुदा-हरति-पुंस इति । हे राजन , न्वया पुराणात् श्राचात् पुंसः पुरुषात् ( 'पुराणपुरुषो यज्ञ-पुरुषं नरकान्तक' इति कोशात् ) विष्णोः ( मृद्राचिति ध्वनिः ) श्राचिद्य बलादाहृत्य श्रीर्लदमीः ( सम्पत्तिक्ष ) परिभुज्यते उपभोगविषयीकियते, इत्त्वाकुवंश्यस्य इत्त्वाकुकुल-संभवस्य तव किम् इदं पुरुषान्तराहृतलद्मीभोगरूपं कार्यम् युज्यते श्रीचित्यमावहति ?

१. वंशस्य +

पुराणपुरुषाहृतसम्पदुपभोगस्तव न युज्यते इति निन्दया प्रभूतसम्पत्तिकृता स्तुतिः प्रती-यते इति व्याजस्तुतिः । त्रात्र पुराणशब्दे श्रीशब्दे चार्थश्लेषः ॥ ३४५ ॥

हिन्दी—पुराणपुरुष विष्णुते (किसी वृद्धते ) उसकी श्री (स्त्री ) छीन कर आप भोग कर

रहे हैं, यह क्या इक्ष्वाकु छोत्पन्न आपके योग्य कार्य है ?

इस उदाहरणमें पुराणपुरुषसे छीन कर लाई गई सम्पत्तिका उपभोग निन्दाल्याजसे प्रभूत-सम्पत्तिशालिता द्वारा स्तुति प्रकाशित करता है, अतः व्याजस्तुति है। इस क्षोकमें पुराण एवं श्रीशब्दमें अर्थक्षेष है। ३४५॥

भुजङ्गभोगसंसक्ती कलत्रं तव मेदिनी। अहङ्कारः परां कोटिमारोहति कुतस्तव॥ ३४६॥

शब्दश्लेषमूलां व्याजस्तुतिमुदाहरति मुजङ्गिति । तव कलत्रं भार्या (भोग्या पाल्या च) मेदिनी पृथ्वी भुजङ्गभोगसंसक्ता शेषनागफणमण्डलाश्रिता (जारजनानुरक्ता च)। (एवं सित ) तव ब्रहङ्कारः परां कोटि प्रकर्षं कथमारोहति ?

अत्र निन्दया त्वं सार्वभौमोऽसीति स्तुतिः पर्यवस्यति, सा भुजङ्गशब्दस्य शिलष्टतया

शब्दरलेषमूला ॥ ३४६ ॥

हिन्दी — आपकी स्त्री पृथ्वी भुजङ्गभोगसंसक्ता — शेषनागके फणपर अवलिन्दित या जारजनानु-रक्त है, फिर भी आपका अहङ्कार पराकाष्ठाको क्यों पहुँच रहा है ? इस उदाहरणमें राजाकी स्त्री-स्थानीया पृथ्वीकी जारासक्तत्वकथेनरूप निन्दासे उसकी सार्वभौमता प्रतीति होती है, अतः व्याज-स्तुति है, यहाँ भुंजङ्गपदमें शब्दश्वेष है, इसलिये यह शब्दश्लेषमूला व्याजस्तुति हुई ॥ ३४६ ॥

# इति इलेषानुविर्द्धानामन्येषाञ्चोपलक्ष्यताम् । व्याजस्तुतिप्रकाराणामपर्यन्तस्तु<sup>3</sup> विस्तरः ॥ ३४७ ॥

( इति व्याजस्तुतिः )

व्याजोक्तिमुपसंहरति - इतीति । इति एवंश्रकारेण श्लेषानुविद्धानाम् श्लेपमूलानां तथा अन्येषाम् अन्यालङ्कारमूलानां च व्याजस्तुतिप्रकाराणाम् अपर्यन्तः असीमः विस्तरः तु उपलक्ष्यताम् स्वयमृद्यताम्, सर्वेषामेतदलङ्कारप्रभेदानां वत्तुमशक्ष्यतयेत्यमुक्तम् ॥३४७॥

हिन्दी—इसी तरहसे इलेषमूलक तथा अन्यालङ्कारमूलक व्याजस्तुतिके प्रभेदोंका असीम प्रभेद स्वयं समझे । अनन्तप्रभेद होनेसे वह कहा नहीं जा सकता है, स्वयं उसका जह करें ॥ ३४७ ॥

अर्थान्तरपत्रत्वेन किञ्चित् तत्सदशं फलम् । सदसद्वा निदर्श्वेत याँदि तत्स्यान्निदर्शनम् ॥ ३४८ ॥

निदर्शनं लक्षयति अर्थान्तरेति । अर्थान्तरप्रवृत्तेन कार्यान्तरव्यापृतेन केनचित् किमपि सत् असत् वा तत्सदशम् अर्थान्तरतुल्यम् (स्वप्रवृत्तिविषयकार्यान्तरसदशम् ) यदि निदर्श्यते बोध्यते, तत् निदर्शनम् तन्नामालङ्कार इत्यर्थः ॥ ३४८ ॥

हिन्दी िकसी कार्यान्तरमें प्रवृत्त कोई कर्त्ता यदि स्विक्रियमाण कार्ययोग्य किसी सत् या असत् कार्यका वोधन करे तो वहाँ निदर्शन नामक अलङ्कार होता है, उदाहरणके लिए 'उगते ही मर्छ उदय का फल मित्रोंको उपकृत करना होता है' यह समझानेके लिये कमलकी श्रीसम्पन्न करते

मंक्रान्ता।
 नुबद्धान।म्।
 नतः प्रविस्तरः।

४. यद् । ५. सा स्यान्निदर्शना ।

हैं इस वाक्यमें पद्मश्रीदायक उदयरूप कार्यमें प्रवृत्त सूर्यरूप कर्त्ता स्विक्रयमाण उदयकार्ययोग्य सत् सुद्धृदुपकार रूप कार्यका बोधन करता है, अतः यह निदर्शन है, अर्वाचीन आचार्योने इसका लक्षण इस प्रकार कहा है—

'सम्भवन्वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्वापि कुत्रचित् । यत्र बिम्बानुविम्बत्वं बोधयेत्सा निदर्शना ॥ ३४८ ॥

उद्यन्नेषे सविता पद्मेष्वर्पयति श्रियम्। विभावयितुमृद्धीनां फलं सुष्टृद्नुग्रहम्॥ ३४९॥

मत्फलनिदर्शनमुदाहरनि उदयन्नेवित । एषः सनिता सूर्यः उदयन् उदयं प्राप्तु-वन् ऋदीनां जायमानानां सम्पत्तीनामुदयानां च फलं सुहृदनुष्रहं बन्धुजनोपकारं विभाव-यितुं ज्ञापयितुम् पद्मेषु श्रियमपयिति, कमलानि विकासभाजनानि कृत्वा सश्रीकाणि रचयतीत्यर्थः । स्त्रत्र पद्मेषु श्रीप्रदानोन्मुखेन उदयभाजा सूर्येण उदयफलं सुहृदनुष्रहरूपं निदर्श्यत इति भवति निदर्शनालङ्कारस्तत्र च सुहृदनुष्रहस्य मत्फलत्वम् ॥ ३४९ ॥

हिन्दी—सूर्यं उगते ही समयमें सम्पत्तिका फल सुदृदनुग्रह होता है इस बातको शापित करनेके लिये कमलोंको विकासित करके शोभाशाली बना देते हैं।

इस उद।हरणमें कमलोंको श्रीप्रदानमें उन्मुख उगता हुआ सूर्य उदयका फल सुद्धदनुग्रह है— यह बताता है, अतः यह सत्फल निदर्शन रूप निदर्शन प्रभेद है-॥ ३४९॥

याति चन्द्रांशुभिः स्पृष्टा ध्वान्तराँजी पराभवम् । सद्यो राजविरुद्धानां सूचयन्ती दुरन्तताम् ॥ ३५०॥ (इति निद्दानम् )

श्रसत्कलिदर्शनमुदाहरति — यातीति । चन्द्रांशुभिः चन्द्रकरैः स्पृष्टा ध्वान्तराजी तमःपङ्किः राजविरुद्धानां नृपप्रतिकृलानां चन्द्रविरोधिनां च दुरन्तताम् दुःखकरावसानताम् सूचयन्ती सद्यः तत्समये एव पराभवं विनाशं याति, श्रत्र चन्द्रकरपरिभूयमाना तमस्तितः राजदोहिणि परिणामदुरन्तं फलं बोधयतीति श्रंसत्फलनिदर्शनमिदम् ॥ ३५०॥

हिन्दी—चन्द्रमाकी किरणोंसे छुये जाते ही अन्धकारराशि राजिवरोधी—नृपद्रोही (या चन्द्रविरोधी) का अन्त भला नहीं हुआ करता, इस वातको सूचित करती हुई नष्ट हो जाती है। यहाँ चन्द्रकरसे परिभूयमान तमोराशि राजद्रोहीका अन्त भला नहीं होता है—इस असत

फलका बोधन कराती है, अतः यह असत्फलनिदर्शन है ॥ ३५० ॥

सहोक्तिः सँहभावेन कथनं गुणकर्मणाम्। अर्थानां यो विनिमयः परिवृत्तिस्तु सा स्मृता ॥ ३५१ ॥

सहोक्ति लक्षयति सहोक्तिरिति । गुणस्य कर्मणः क्रियायाश्च सहभावेन साहित्येन कथनं सहोक्तिः, अत्र क्रियापदं द्रव्यस्याप्युपलक्षकं, तथा च सम्बन्धिभेदेन भिन्नानामिष गुणिक्रियादीनां सहार्थकशब्दसामध्येंन यदेकदा प्रतिपादनं सा सहोक्तिनामलङ्कारः । सहभावेन कथने चमत्कारकत्वमपेद्यत एव, अलङ्कारत्वस्य तन्मूलकत्वात् , अत एव सत्यि सहकथने 'पुत्रेण सहागतः पिता' इत्यादौ नायमलङ्कारः, चमत्कारश्वात्रातिशयोक्तिमूलकत्व एव संभवति, अत एव च दर्पणकृता लक्षणे 'मूलभूताऽतिशयोक्तिर्यदा भवेत्' इति समावेशितम् ।

१. एव । २. विभावयन् समृद्धीनां । ३. राश्चिः । ४. सहभावस्य । ५. यथा ।

पूर्विधेंम सहोक्ति लक्षयित्वोत्तरार्धेन परिवृत्ति नामालङ्कारं लक्षयति — अर्थानामिति । यः अर्थानां विनिमयः प्रतिदानम् (किञ्चिद्त्वा अन्यस्य कस्यचिद्ग्रहणम् ) सा परिवृत्तिः स्मृता । चमत्कारकोऽर्थविनिमयः परिवृत्तिरिति स्मग्रते, तेन 'अर्थ्वेगाः क्रीणाति' इत्यत्र नालङ्कारः । सा च परिवृत्तिश्चिधा — समेन समस्य, न्यूनेन अधिकस्य, अधिकेन न्यूनस्य च ॥ ३५९॥

हिन्दी — गुण, क्रिया, द्रव्यके सहभावेन कथनको सहीक्ति अलङ्कार कहते हैं, जहाँ सम्वन्धि-भेदेन भिन्न होनेवाले भी गुण-क्रियादि सहार्थक शब्दके बलसे एक साथ कहे जाते हों उसको सहोक्ति माना जाता है, इस एक साथ कथनमें चमत्कार आवश्यक है, अतएव 'पुत्रके साथ पिता आये' इसमें अलङ्कार नहीं है। यहाँ चमत्कार अतिशयोक्तिमूलक ही होता है, इसी वातको ध्यान

में रखकर साहित्यदर्पणकारने लक्षणमें ही 'मूलभूतातिशयोक्तियंदा भवेत्' कह दिया है।

कारिकापूर्वार्डमें सहोक्तिका विवेचन करके उत्तरार्धसे परिवृत्तिका लक्षण कहते हैं। अर्थ-वस्तुओं के विनिमय-प्रतिदान बदलकर लेनेको परिवृत्ति अलङ्कार कहते हैं, उस विनिमयमें चमत्कार अवश्य अपेक्षित हैं, अतएव 'घोड़े देकर गाय बदलते हैं' इस वाक्यमें परिवृत्ति नहीं होती है।

विनिमय तीन प्रकारका हो सकता है-समसे समका, न्यूनसे अधिकका, अधिकसे न्यूनका।

अतएवं परिवृत्तिके तीन भेद होंगे।

बिनिमयका तात्पर्य है अपना कुछ देकर दूसरेका कुछ छेना, इसीलिये जहाँ कुछ छोड़कर कुछ ग्रहण करना इसका विषय नहीं है, अतएव—'किमित्यपास्याभरणानि यौवने धृतं त्वया वार्धक शोभि वल्कलम्' इसमें परिवृत्ति नहीं है।

भोजराजने परिवर्त्तन—एक स्थानस्थित वस्तुका स्थानान्तरित होना भी परिवृत्तिका विषय

माना है, यथा-

'कुमुदवनमपश्चि श्रीमदम्भ जखण्डं त्यजित मुद्रमुलुकः प्रीतिमाँश्चकवाकः। उदयमहिमर्राहेमर्याति शीतांशुरस्तं इतिविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः'॥ ३५१॥

# सह दीर्घा मम श्वासीरिमाः सम्प्रति रात्रयः। पाण्डुराश्च ममैवाङ्गेः सहताश्चन्द्रभूषणाः॥ ३५२॥

गुणसहोक्तिमुदाहरति-सह दीर्घा इति । विरहिण्या उक्तिरियम् , सम्प्रति विरहकाले मम श्वासैः सह दीर्घाः विशालाः इमा रात्रयः जाता इत्यर्थः, चन्द्रभृषणाः चिन्द्रकाशोभिताः ताः रात्रयश्च ममेवाङ्गैः सह पाण्डुराः श्वतवर्णाः जाता इत्यत्रापि । अत्र दीर्घत्वपाण्डु-रत्वगुणौ सम्बन्धिभेदभिन्नाविष सहोक्तौ ॥ ३५२ ॥

हिन्दी-इस वियोगकालमें रातें नेरी सांसोंके साथ बड़ी-बड़ी होती जा रही हैं और चनद-

कलामण्डित वही रातें मेरे अङ्गोंके साथ उजली हुई जा रही है।

यहाँ दीर्घत्व और पाण्डुरत्व रूप गुणकी सहोक्ति है।

हेतुप्रभेदमें सहजहेतुका उदाहरण दिया है-

'आविभवति नारीणां वयः पर्यस्तरौरावम् । सहैव विविधैः पुंसामङ्गजोन्मादविभ्रमेः ॥'

इसमें क्रियओंका सहभाव वर्णित हुआ है, तथापि वह महोक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ सहभाव होने पर भी कार्यकारणभावकृत वैचित्रयको चमत्कारक मानते हैं। इसका मारांश यह है कि जहाँ कार्यकारणभावके विना केवल महोक्तिकृत चमत्कार होगा, वहाँ सहोक्ति अलं-

१. प्राणैः। २. पाण्डराश्च ।

कार और जहाँ कार्यकारणसहसातकृत चमत्कार होगा, वहाँ सहज हेतु नामक हेत्वलङ्कारप्रभेद होगा। 'सहदीर्घा' इत्यादि प्रकृतोदाहरणमें रात्रिदंघ्यं और श्वासदैध्यमें परस्पर कार्यकारणमाव नहीं है, दोनों ही विरहकृत हैं ॥ ३५२ ॥

# वर्धते सह पान्थानां मूर्च्छया चूतमञ्जरी। 'पतन्ति च समं तेषामसुभिमेलयानिलाः॥ ३५३॥

कियासहोक्तिमाह वर्द्धत इति । पान्यानां प्रवासिनां वियोगिनां मूर्च्छय। सह चृतमञ्जरी वर्धते, तेषां प्रवासिवियोगिनाम् त्रामुभिः प्राणैः समं मलयानिलाः दक्षिणवातास्व पतन्ति । श्रत्र वृद्धिपतनिकये सहभावेन मूर्च्छोचृतमञ्जर्योरसमलयानिलयोश्चोपनिबद्धे। तत्कृतेव च सहोक्तिरियम् ॥ २५३॥

हिन्दी—वियोगी पथिकोंकी मूर्च्छांके साथ आम्रमञ्जरी बढ़ती जा रही है, और उनके प्राणोंके साथ ही दक्षिण वायु निकलने लगी है।

इस उदाहरणमें बढ़ना और पतनरूप कियामें सहभावेन मूर्च्छा —आन्नमञ्जरी, एवं वियोगि-जनप्राण—मलयानिलगतत्वेन वर्णित हुए हैं, अतः यह सहोक्तिका उदाहरण है।

सहजहेतु अलङ्कार यह नहीं है, क्योंिक यहाँ भी परस्पर कार्यकारणभाव नहीं है, सभी वसन्तकार्य हैं ॥ ३५३ ॥

## कोकिलालापसुभगाः सुगन्धिवनवायवः। यान्ति सार्धे जनानन्दैर्वृद्धिं सुरभिवासराः॥ ३५४॥

उदाहरणान्तरमाह कोिकिलेति । कोिकलानाम् त्रालापैः सुभगाः मनोहराः, सुगन्धिवनवायवः विकसितपुष्पतया सुगन्धयुतवाताः सुरिभवासराः वसन्तर्नुदिवसाः जना-नन्दैः सार्धे सह कृद्धिं यान्ति ।

सहशब्दिप्रयोगे एवायमलङ्कार इति भ्रमनिरासाय सार्धशब्देनेदमुदाहरणमित्येके। केचितु षृद्धिरूपस्य गुणस्य षृद्धिपदार्थभूतव्याप्तिरूपिकयायाश्व तुल्यतयाभिधाने गुणिकया-सहोक्तिरियमिति व्याजहुः॥ ३५४॥

हिन्दी—कोिकलों के आलापसे मुखरित एवं पुष्पोंके विकसित होने के कारण सुगन्धित वनवात वाले यह वसन्तके दिवस लोगों के आनन्दके साथ बढ़ रहे हैं। इसमें वृद्धि रूप गुणक्रियाकी सहोक्ति है।। ३५४॥

## इत्युदाहृतयो दत्ताः सहोक्तेरत्र काश्चन। (इति सहोक्तिः)

# क्रियते परिवृत्तेश्च किञ्चिद्रूपनिवृश्चनम् ॥ ३५५॥

सहोक्तिमुपसंहरत्नेव परिवृत्ति प्रस्तौति इत्युदाहृतय इति । इति एवंप्रकारेण श्रात्र काश्चन कतिपयाः सहोक्तेः उदाहृतयः उदाहरणानि दत्ताः, इदानी परिवृत्तेः किश्चिद्-रूपनिदर्शनम् उदाहरणप्रदर्शनं कियते ॥ ३५५ ॥

हिन्दी—इस प्रकारसे यहाँ सहोक्तिके कुछ उदाहरण दिये गये (इसके विषयमें अधिक प्रभेद सरस्वतीकण्ठाभरणादिमें देखें ), अब आगे परिवृत्तिका उदाहरण दिया जाता है ॥ ३५५॥

१. वहन्ति। २. अश्रुभिः। ३. निरूपणम्।

## शस्त्रप्रद्वारं ददता भुजेन तव भूभुजाम्। चिराजितं हतं तेषां यशः कुमुदपाण्डुरम्॥ ३५६॥ ( इति परिवृत्तिः )

परिवृत्तिमुदाहरति — शस्त्रप्रहारांमिति । भूभुजाम् राज्ञाम् (शेषे षष्ठी) शस्त्रप्रहारं ददता तव भुजेन तेषां राज्ञां चिराजितं छबहुकालोपाजितं छुमुदपाण्डुरं छुमुदवदतिधवलं यशो हतम् गृहीतम् । अत्र शस्त्रप्रहारं दस्वा कीर्त्तिग्रहणमिति न्यूनेनाधिकस्य ग्रहणरूपा परिवृत्तिः ॥ ३५६ ॥

हिन्दो—हे राजन् , नृपोंको शस्त्रप्रहार देकर आपके बाहुने उनका चिराजित तथा कुमुद-समान स्वच्छ यश ले लिया।

इस उदाहरणमें शस्त्रप्रहार देकर कीत्तिग्रहण किया गया है, यह न्यूनसे अधिकग्रहणरूप परि-वृत्तिप्रभेद हुआ।

समसे समग्रहणमें—'दत्त्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदयं मम ।' अधिकसे न्यूनग्रहणमें-'मया तु हृदयं दत्त्वा गृहीतो मदनज्वरः' यह उदाहरणदिये जाते हैं ॥३५६॥

## आशीर्नामाभिलविते वस्तुन्याशंसनं यथा। पातु वः परमं ज्योतिरवाङ्मनसगोचरम्॥ ३५७॥

श्राशीर्नामकमलङ्कारं निरूपयि आशीरित । श्रिमलिते स्वसम्बन्धितया स्वेष्ट-जनसंबन्धितया वा लिप्सितेऽथं श्राशंसनं स्वकीयाभिरुचिप्रकाशनम् श्राशंनिमाऽलङ्कारः । उदाहरित पान्विति । श्रवाद्धनसगोचरम् वाचा मनसा च प्राप्तुमशक्यम् वाचा वर्ण-यितुम् मनसा च प्रहीतुमशक्यम् परमं ज्योतिः परमात्माभिधानं तेजो वो युष्मान् पातु । श्रवाद्धनसगोचरतामाह बद्धणःश्रुतिर्यथा 'यतो वाचो निवर्त्तन्ते श्रप्राप्य मनसा सह' ॥३५७॥

हिन्दी—अपने तथा अपने इष्टजनींकी अभिक्षित वस्तुके सम्बन्धमें स्वेच्छाप्रकाशनको 'आशीः' नामक अलङ्कार माना जाता है। इसका उदाहरण यह है—वचन तथा मनसे पर-वचनसे अवर्णनीय एवं मनसे अग्राह्म परमात्मस्वरूप तेज आपका कल्याण करे। इस उदाहरणमें स्वेष्टजनसम्बन्धितया अभिक्षित ब्रह्मकर्तृक पालनमें अपनी इच्छा प्रकट की गई है। कुछ छोगोंने इसमें वैचित्र्य नहीं है, इसलिए इसे अलङ्कार नहीं मानना चाहिये, ऐसा कहा हैं। 'आशीरिप च केषाञ्चित अलङ्कारतया मता।'

साहित्यदर्भणकार प्रभृतिने इसे नाट्यालङ्कार माना है, न्योंकि उनके मतमें नाट्यमें ही इसकः चमत्कार प्रतीत होता है, उनका कहना है—

'आशीराक्रन्दकपटाक्षमागर्वोद्यमाश्रयाः । · · · · · नाटचभूषणहेतवः ॥' इसके वाद—'आशीरिष्टजन।शंसा' यह लक्षण लिखकर उन्होंने उदाहरण दिया है— "ययातेरिव शिंमष्ठा भत्तु वहुमता भव । पुत्रं त्वमि सम्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि ॥' अन्य आचार्य इसे प्रयः अलङ्कार स्वरूप मानते हैं ॥ ३५७ ॥

> अनन्वयससन्देहाबुपमास्वेव दर्शितौ। उपमारूपकं चापि रूपकेष्वेव दर्शितम् ॥ ३५८॥ उत्प्रेक्षाभेद्रप्वासाबुत्प्रेक्षावयवोऽपि च।

एतावत्पर्यन्तं यथोद्दिष्टान् सर्वानलङ्कारान् प्रदर्श्य परोक्तानां केषाधिदलङ्काराणां स्वो-केष्वेवःलङ्कारेष्वन्तर्भादं प्रदर्श्य स्वपरिगणनस्य न्यूनतां वारयति—अनन्वयेति । भाम-हेन अनन्वयः, ससन्देहः, उपमारूपकम् , उत्प्रेक्षावयवः इति चत्वारोऽधिका अलङ्कारा लक्षिता उदाहृताश्च, तत्र अनन्वयः ससन्देहश्च उपमास्र उपमाप्रभेदेषु एव दर्शितो उक्ती, उपमायाः प्रभेदेऽसाधारणोपमायामनन्वयस्यान्तर्भावः, ससन्देहस्य च संशयोपमायामन्त-भावः, इति भावः।

उपमारूपकस्य तत्रामके रूपकप्रभेदेऽन्तर्भावः, उत्प्रेक्षावयवी न पृथगलङ्कारः किन्तू-त्प्रेक्षाभेद एव, तस्मादेषां पृथगलङ्कारतयानुकाविष नास्मावः न्यूनतेति दण्डिनस्तात्पर्यम् ॥

हिन्दी—यहाँ उद्देशक्रमानुसार नाम्ना उदिष्ट अलङ्कारोंका निरूपण किया गया, इसके आगे यह बताया जायगा कि परोक्त अलङ्कारोंका अन्तर्भाव इन्हीं अलङ्कारोंमें हो जाता है, अतः उनका अलगसे निरूपण नहीं होनेपर भी इस यन्थमें न्यूनता नहीं आई है।

भामहने अनन्वयके लक्षण तथा उदाहरण निम्नलिखित दिये हैं-

लक्षण—'यत्र तेनैव तस्य स्यादुपमानोपमेयता । असादृश्यविवक्षातस्तमित्यादुरनन्वयम् ॥'

उदाहरण-'ताम्बूलर।गवलयं स्फुरद्दशनदीिषति । इन्दीवराभनयनं तवेव वदनं तव ॥'

इस अनन्वयको अलग अलङ्कार मानना व्यर्थ है, इसका अन्तर्भाव असाधारणोपमा नामक उपमाप्रभेदमें, हो जाता है, जिसका लक्षणोदाहरण दण्डीने यह दिया है—

'चन्द्रारिवन्दयोः कान्तिमितकस्य मुखं तव । आत्मनैवाभवत्तुल्यमित्यसाधारणोपमा ॥' भामहने ससन्देहालङ्कारके लक्षणोदाहरण निम्न प्रकार दिये हैं—

लक्षण—'जपमानेन तत्त्वं च भेदं च वदतः पुनः । ससंदेहं वचः स्तुत्यै ससंदेहं विदुर्यथा ॥' जदाहरण—'किमयं शशी न स दिवा विराजते कुसुमाशुधो न धनुरस्य कौसुमम् ।

इति विस्मयादिसृशतोऽिप मे मितस्त्विय वीक्षिते न लभतेऽर्थनिर्वृतिम्'॥ इस सन्देदालङ्कारका भी दण्डीने उपमाप्रभेद—संशयोपमामें ही अन्तर्भाव कर दिया है, जिसका

इस सन्देहालङ्कारका भी दण्डीने उपमाप्रभेद—संशयोपमामें ही अन्तर्भाव कर दिया है, जिसक स्वरूप यह है—

'किं पद्ममन्तर्भान्तालि किन्ते लोलेक्षणं मुखम्। मम दोलायते चित्तमितीयं संशयोपमा ॥' उपमारूपकके लक्षणोदाहरण भामहने यह दिये हैं—

लक्षण—'उपमानेन तद्भावसुपमेयस्य साधयन् । यां वदन्त्युपमामेतदुपमारूपकं यथा ॥' उदाहरण—'समग्रगगनायाममानदण्डो रथाङ्किनः । पादो जयति सिद्धस्त्रीसुखेन्दुनवदर्पणः ॥' इसका अन्तर्भाव दण्डीने रूपकके प्रमेदमें किया है, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार है—

'इदं साधर्म्यवैधर्म्यदर्शनाद् गौणमुख्ययोः । उपमान्यतिरेकाख्यं रूपकद्वितयं यथा ॥' उत्पेक्षावयव नामक अरुद्वारके भामहने इस प्रकार लक्षणोदाहरण बताये थे—

लक्षण—'হিল্ছस्यार्थेन संयुक्तः किञ्चिद्धत्प्रेक्षयान्वितः। रूपकार्थेन च पुनरुत्प्रेक्षावयवी यथा ॥'

'तुल्योदयावसानत्वाद् गतेस्तं प्रतिभास्वति । वासाय वासरः क्वान्तो विशतीव तमोगृहम् ॥' इस उत्प्रेक्षावयव नामक अलङ्कारका भी अन्तर्भाव उत्प्रेक्षामें ही हो जाता है, इसे आचार्य दण्डीने श्लेषरूपकादिसंकीर्ण उत्प्रेक्षा कहा है ।

इसके अतिरिक्त-पराभिमत दृष्टान्तका उपमाप्रभेदमें उल्लेख और परिणामका रूपकप्रभेदमें, कारणमालाका हेतुप्रकारमें अन्तर्भाव किया गया है, जिससे न्यूनताका समाधान समझना चाहिये॥ ३५८॥

नानाळङ्कारसंसृष्टिः संसृष्टिस्तु निगद्यते ॥ ३५९ ॥

संस्रष्टिं लक्षयति—नानिति । सजातीयविज्ञातीयबहुविधालङ्काराणां संस्रष्टिः संसर्गः एकत्रावस्थानं संस्रष्टिनाम्ना व्यवहियते, यथां लौकिकालङ्कारभेदानां परस्परसहभावे कोऽपि नवः प्रकारः शोकातिरेकजनकः प्रादुर्भवति, तद्वदिहापि । स्रत एवं चास्याः पृथगलङ्कारतया व्यवहारः ॥ ३४९ ॥

हिन्दी—सजातीय तथा विजातीय अनेक अलङ्कारोंका एक साथ रहना संसृष्टि नामक पृथक् अलङ्कार माना जाना है, सजातीयसंसृष्टिस्थलमें राष्ट्रालङ्कारोंकी संसृष्टि और अर्थालङ्कारोंकी संसृष्टि, इस तरह दो प्रकार होंगे, विजातीयस्थलमें राष्ट्रालङ्कार एवं अर्थालङ्कार—दोनों तरहके अलङ्कारोंकी संसृष्टि होगी।

जिस प्रकार हारादि लोकिक अलङ्कारोंको एक साथ मिलाकर कोई नवीन अलङ्कार बनाया जाता है तो उसका एक बिलक्षण चमत्कार होता है, उसी तरह इन शान्दिक संसारके अलङ्कारों के परस्पर संसर्गसे एक दिन्य चमत्कार उत्पन्न होता है, अतएव इसको पृथक् अलङ्कार माना जाता है।। ३५९।।

## अङ्गाङ्गिर्मावावस्थानं सर्वेषां समकक्षता । इत्यलङ्कारसंसृष्टेर्लक्षणीया द्वयी गतिः ॥ ३६० ॥

संस्टेभेंदानाह—अङ्गाङ्गिभावेति । अङ्गाङ्गिभावः गुणप्रधानभावः, तेन अवस्थानं स्थितिः (कस्यचित्प्राधान्यं तदितरालङ्काराणां च गौणत्वमेवंरूपेणावस्थानम्), तथा सर्वेषामलङ्काराणां समकक्षता तुल्यबलता, गुणप्रधानभावं विना समप्राधान्येनावस्थानम्, इति अलङ्कारसंस्टेश अलङ्काराणां परस्परसंसर्गस्य द्वयी गतिः भेदद्वयी लक्षणीया ज्ञेया ॥३६०॥

हिन्दी—संसृष्टि नामक इस अलङ्कारके दो प्रभेद होंगे, एक वह जिसमें समवेत विजातीय सजातीय सकल अलङ्कार परस्पर अङ्गाङ्गिभावापन्न हों, अर्थात कोई एक अलङ्कार प्रधान हो, तदन्य अलङ्कार उसके पोषक हों, गोण हों, दूसरा प्रभेद वह होगा जिसमें समवेत सकल अलङ्कार समकक्ष-वरावर-तुल्यभावेन स्वतन्त्रतया अवस्थित हों। इस प्रकार दण्डीने संकर-संसृष्टि सभी नवीन प्रभेदों की जगहमें एकमात्र संसृष्टि ही मान ली है।

अर्वाचीन आचार्योंने इस प्रसङ्गमें कुछ स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया है, उनके मतानुसार समकक्षतया वर्त्तमान दो अलङ्कारोंके संसर्गमें संसृष्टिनामक अलङ्कार होता है :— 'मिथोऽनपेक्ष-मेतेषां स्थितिः संसृष्टिरुच्यते' और अङ्गाङ्किमान, एकाश्रयानुप्रवेश तथा सन्दिर्भत्व स्थलकी संसृष्टिको सङ्कर नामसे अलग अलङ्कार माना जाता है—

'अङ्गाङ्गित्वेऽलङ्कृतीनां तद्वदेकाश्रयस्थितौ । सन्दिग्धत्वे च भवति सङ्करिस्निविधस्ततः ॥' इसका विस्तृत विवेचन जाननेके लिये साहित्यदर्मणादि ग्रन्थ देखें ॥ ३६० ॥

## आक्षिपन्त्यर्गवन्दानि मुग्धे तव मुखश्रियम् । कोशदण्डसमग्राणां किमेषामस्ति दुष्करम् ॥ ३६१ ॥

अङ्गाङ्गिभावसंस्रष्टिनुदाहरति — आक्षिपन्तीति । हे मुग्धे बाले, अरिवन्दानि कमला-नि तव मुखिश्रियम् वदनकान्तिम् आक्षिपन्ति तुलयन्ति ( आक्षिपितिर्निन्दार्थकतथौनम्य-बाची, 'आक्षोशात्यवजानाति कदर्थयति निन्दती'त्यादिनौपम्यवाचकसंग्रहात् ), तत्रोपपित्त-माह्—काषेत्यादि । कोषः कुड्मलं धनचयश्च, दण्डो नालदण्डः सामादिष्पायेषु चरम

संकीर्ण।
 सावसंस्थानं।
 मह्यता।
 श्रियः।

उपायश्व, ताभ्यां कोषदण्डाभ्यां समग्राणां पूर्णानाम् एषां कमलानां दुष्करमसाध्यं किमस्ति, कोषदण्डसद्भावे नास्ति किमप्यसाध्यम् , तत्सम्पन्नानि चामूनि कमलानि तव मुखश्रियमा-क्षिपन्तीति सयुक्तिकमेव ।

श्रत्र प्रधानमुपमा, कोषदण्डपदयोः स्थितेन श्लेषेणानुप्राणितोऽर्थान्तरन्यासश्च तदङ्ग-मिति बोध्यम् , तद्यं भवत्यङ्गाङ्गिभावसंसृष्ट्यलङ्कारः ॥ ३६९ ॥

हिन्दी—हे वाले, तुम्हारे मुखर्का शोभासे कमल बरावरी कर रहे हैं, ठीक ही हैं, कोष (धनराशि—कमलपुष्पकुड्मल), तथा दण्ड (कमलनालदण्ड तथा सामाधुपायमें अन्तिम उपाय दण्ड) इन दोनोंसे युक्त इन कमलोंके लिये दुष्कर क्या है ? कुछ भी असाध्य नहीं है।

'आक्षिपन्ति' पदसे उपमाप्रधानतया प्रतीत होती है, और 'कोषदण्ड' पदोंमें वर्त्तमान रुष्ठेषसे अनुपाणित अर्थान्तरन्यास उसका अङ्ग है, अतः यह रुष्ठोक अङ्गाङ्गिभाव-संसृष्टिका उदाहरण हुआ है ॥ १६१ ॥

## लिम्पतीच तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। असत्पुरुषसेवेच दष्टिनिष्फलतां गता॥ ३६२॥

समकक्षतासंस्रिष्टिमुदाहरति — लिड्डपर्ताचेति । तमः श्रङ्गानि लिड्डपतीव, नभः श्रङ्गाने वर्षतीव, श्रसत्पुरुषसेवा नीचजनानुत्रृत्तिः इव दृष्टिः निष्कलतां वस्तुनिरीक्षणाशक्ततां नैर्यवयम् गता प्राप्ता । श्रत्र पूर्वीद्धें उन्प्रेक्षाद्वयम् , उत्तराधें चोपमा, तासां परस्परनिर-पेक्षभावेन समकक्षतयाऽवस्थानात्समकक्षसंस्रिष्टिरियन् ॥ ३६२॥

हिन्दी — अन्धकार अर्झोंको लिप्त सा कर रहा है, आकाश अक्षनकी वृष्टि-सा कर रहा है और दुर्जनकी सेनाकी तरह आँखें वस्तुग्रहणाक्षमतया निष्फल हो रही हैं। इस इलोकमें कृष्णपक्ष की त्रयोदशीका वर्णन है, पूर्वार्डमें दो उत्प्रेक्षायें हैं और उत्तरार्धमें उपमा है, उनका परस्पर निरपेक्ष रूपमें समकक्षतया अवस्थान होनेसे समकक्षतासंसृष्टि नामक संसृष्टिप्रभेद यहाँ स्फुट हैं।

#### श्लेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम् । भिन्नं द्विधा स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम् ॥ ३६३ ॥ ( इति संसृष्टिः )

रलेष इति । रलेषः प्रायः भूयसा सर्वासु वक्रोक्तिषु उक्तिवैचित्र्यमूलकालङ्कारेषु श्रियं शोभां पुष्णाति वर्धयति, प्रायः सर्वेष्वेवोक्तिवैचित्र्यकृतालङ्कारेषु रलेषो मूल्वेनावतिष्ठते इत्यर्थः । वक्रोक्तिसाजात्यात्स्मृतां स्वभावोक्तिमपि निदिशंस्तयोर्वोद्ध्ययव्यापितामाह— भिन्निमिति । स्वभावोक्तिः वस्तुस्वरूपवर्णनम् , वक्रोक्तिश्च सालङ्कारमुक्तिवैचित्र्यमिति वाद्धयम् सकलं काव्यादि द्विधा भिन्नम् प्रकारद्वितयकृतसमावशमिति ॥ ३६३ ॥

रलेष प्रायः सभी वक्रोक्तियों — उक्तिवैचित्र्यकृत अलङ्कारों में शोभाषायव रहा ही करता है, इस तरह सारा वाख्यय दो विभागों में बाँटा जा सकता है — १. स्वभावोक्ति, २. वक्रोक्ति।

इस तरह विभाग करनेका तात्पर्य यह मालूम पड़ता है कि कान्य में दो तरहकी उक्तिशेली को प्रश्रय दिया जाता है, एक वस्तुस्वरूपवर्णनको दूसरा चमत्कृतवर्णन—उक्तिवैचिन्यकी। इन दोनों में ही सारी कान्यकी प्रवृत्तियाँ निहित हैं। इन दोनों शैलियों में यथार्थस्वरूपवर्णनवाली शैली स्वभावोक्तिसे युक्त रह सकती है, और दूसरी शैली चमत्कृतवर्णन-उक्तिवैचिन्य-वक्रोक्तिसे चमत्कृत हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारा वाङ्मय दो विभागों में बँट जाता हैं—स्वभा-वोक्ति और वक्रोक्ति॥ ३६३॥

तद्भौविकमिति प्राहुः प्रवन्धविषयं गुणम्। भावः कवेरभिष्रायः काव्येष्वौसिद्धिसंस्थितः॥ ३६४॥

श्रथ सर्वोलङ्कारप्रधानं भाविकं नामालङ्कारं लक्षयति — तद्भाविकमिति । प्रवन्धाः ते महाकाव्यनाटकाख्यायिकाद्यः तद्विषयं तत्र वर्त्तमानं धर्मम् चमत्काराधायकं गुणविशेषम् तत् भाविकमिति प्राहुः कथयन्ति । संज्ञां व्युत्पादयति — भाव इति । भावः कवेरभिप्रायस्ततः प्रवृतं भाविकम् , स च भावः श्रासिद्धिसमाप्तिपर्यन्तं संस्थितः एकछ्पेण वर्त्तमानोऽत इदं भाविकं प्रवन्धगतम् ।

काव्यप्रकाशकाराद्यस्तु भाविकलक्षणमन्यथैवाहुः-'प्रत्यक्षा इव यद्भावाः क्रियन्ते भूतभाविनः तद्भाविकम्' ॥ ३६४ ॥

हिन्दी—भाविक नामक एक प्रवन्धगत अलङ्कार भी दण्डीने स्वीकार किया है, उसीका निरूपण इस कारिकामें किया जा रहा है। प्रवन्ध—महाकाव्य, नाटक, आख्यायिका आदि अन्धींसे कविके भावको चमत्काराधायक धर्मविशेषको भाविक अलङ्कार कहते हैं। यह अलङ्कार प्रवन्धगत है, क्योंकि कविभाव पूर्ण ग्रन्थमें रहता है, तन्मूलक यह अलङ्कार भी प्रवन्धगत होगा।

काञ्यप्रकाश आदिमें इसका जो लक्षण है, वह अत्यन्त भिन्न है। इस तरहके भेदका कारण

क्या है ? कहा नहीं जा सकता है ॥ ३६४ ॥

परस्परोपकारित्वं सर्वेषां वस्तुपर्वणाम्। विद्योषणानां व्यर्थानामिकयास्थानवर्णना ॥ ३६५ ॥ व्यक्तिरुक्तिकमबलाद् गम्भीरस्यापि वस्तुनः। भावायत्तिमदं सर्वमिति तद्भाविकं विदुः॥ ३६६ ॥ (इति भाविकम्)

पूर्वकारिकायां कवेरभिप्रायो भाव इत्युक्तं तन्मूलमेवेदं भाविकमित्यपि स्वीकृतम्, सम्प्रति कवेरभिप्रायविषयान् कांश्चिन् प्रवन्धधर्मानुद्दिशति — परस्परोपकारित्वमिति । वस्तुनि आधिकारिकेतिवृत्तानि, पर्वाणि प्राकरणिकेतिवृत्तानि, तेषां वस्तुपर्वणाम् सर्वेषाम् परस्परो-पकारित्वम् अन्योन्यपोषकत्वम् (अयमेकः कवेर्भावः), अत्र धनक्षयेनोक्तम् नवस्तु द्विधा—'तत्राधिकारिकं मुख्यमङ्गं प्रासिङ्गकं विदुः' इति । यथा रामायणे रामसीतावृत्तान्तः आधिकारिकः, सुप्रीवविभीषणादिवृत्तान्तश्च प्रासिङ्गकः, प्राकरणिकः । व्यर्थानां मुख्यार्थान् नुपकारिणां विशेषणानाम् अकिया अविधानम् , अयं द्वितीयः कवेरभिप्रायः, सोऽयम-भिप्रायः परिकरालङ्कारकपत्या परेरङ्गीकृतः । अन्ये त्वस्यापुष्टार्थत्वरूपदोषाभावस्वरूपत्वमानिष्ठन्ते । स्थानवर्णना प्रकृतोपयुक्तविषयवर्णना अयमपरः कवेरभिप्रायः ॥ ३६४ ॥

उक्तिकमबलाद् वचनोपन्यासक्रमसामर्थ्यात् गम्भीरस्य गूढस्यापि वस्तुनः श्रर्थस्य व्यक्तिः श्रभिव्यञ्जना, श्रयमपरः कवेरभिप्रायः, तदेषां सर्वेषामपि कवेरभिप्रायरूपाणां भावानाम् भाविकालङ्काररूपतां निगमयति—भावायत्तमिति ॥ ३६६ ॥

हिन्दी-पूर्वकारिकामें प्रबन्धगत भाविक अलङ्कारको कविके अभिप्रायस्वरूप भावमूलक कहा गया था, उसी भावको विवृत करके समझानेके लिये यह दो कारिकार्ये है।

१. भाविकं तमिति । २. कान्येष्वस्य व्यवस्थितिः ।

धनजयने लिखा है कि कथावस्तु दो प्रकारकी होती है, आधिकारिक और प्रासिक्षक, प्रासिक्षकों ही प्राकरणिक भी कहा जाता है, उनमें—आधिकारिकको वस्तु एवं प्राकरणिकको पर्व शब्दसे दण्डीने कहा है। जैसे रामायणमें रामसीतावृत्तान्त आधिकारिक होनेसे वस्तु है, और सुग्रीव-विभीपणादि वृत्तान्त प्राकरणिक होनेसे पर्व हैं। इन वस्तु और पर्वोका परस्परोपकार-कत्व होना एक कविभाव है, व्यर्थ विशेषणोंका प्रयोग नहीं करना दूसरा कविभाव है, इस कविभावको कुछ लोग परिकरालङ्कारस्वरूप मानते हैं और कुछ लोग अपुष्टार्थत्वदोषाभावस्वरूप कहते हैं। स्थानवर्णना—उपयुक्त विषयोंका वर्णन, यह भी एक कविभाव है। ३६५।।

उक्तिक्रमके वलसे गूढ़ विषयको अभिव्यक्ति भो एक प्रकारका कविभाव है, भाविक अलङ्कार इंन्हीं भावींपर अवलम्बित होता है, इसके समान भावींके होनेपर भाविक अलङ्कार माना जायगा॥ ३६६॥

यच सन्ध्यङ्गवृत्यङ्गलक्षणाद्यागमान्तरे । ज्यावर्णितमिदं चेष्टमलङ्कारतयैव नः ॥ ३६७ ॥

स्वग्रन्थस्य न्यूनतां वारयति — यचिति । यच सन्धयः पश्च — 'मुखं प्रतिमुखं गर्भो विभर्श उपसंहृतिः' इति, तदङ्गानि — 'उपचेपः परिकरः परिन्यासे विलोभनम्' इत्यादोनि चतुःषष्टिप्रकाराणि । एवं दृतयश्चतस्रतन्तद्रसनियताः, यथा — 'श्वङ्गारे कैशिकी वीरे सात्वत्यारभटी पुनः । रसे रौद्रे च बीभत्से वृत्तिः सर्वत्र सात्वतीं' ॥ तदङ्गानि षोडशं — 'नर्भन्तत्स्फ्र्रांतत्स्फोटतद् मेंश्वतुरङ्गिका' इत्यादीनि लक्षणानि भूषणाक्षरसङ्घातादीनि षट्त्रिंशत् । आदिना नाट्यालङ्कारादयः, एतत्सर्वमागमान्तरे भरतमुनिप्रणीतनाट्यशास्त्रे व्यावणितं विस्तरेण निरूपितं तत् इदं नः अस्माकम् अलङ्कारतया एव इष्टम् अलङ्कारहपमेव मतम् । तत्र केषाश्चित् स्वभावाद्यानादावन्तर्भावः, केषाश्चित्र भाविके इति बोध्यम् ॥ ३६७ ॥

हिन्दी—भरतमुनिने जिन सिन्ध, तदङ्ग, वृत्ति, तदङ्ग, लक्षण, आदि (पदबोध्य नाट्यालङ्कार) के लक्षण, भेद आदि विस्तारके साथ बतलाये हैं, उन सभीको दण्डीने अलङ्कारस्वरूप ही मान लिया है ॥ ३६७ ॥

> पन्थाः स प्षै विद्वृतः परिमाणद्वृत्त्या संहृत्यं विस्तरमनन्तमलङ्क्रियाणाम् । वाचामतीत्य विषयं परिवर्त्तमाना-नभ्यास पव विवरीतुमलं विशेषान् ॥ ३६८॥

इत्याचार्यदण्डिनः कृतौ काव्यादर्शेंऽर्थालङ्कारविभागो नाम द्वितीयः परिच्छेदः ।

प्रकरणमुपसंहरति — पन्था इति । अलङ्क्रियाणां तत्तदलङ्काराणाम् अनन्तम् बहु-लीभृतम् विस्तरं प्रपन्नं संहत्य संक्षिप्य परिमाणवृत्त्या परिमितभावेन स एष पन्थाः अलङ्कारमार्गो विवृतः व्याख्यातः, वाचां विषयम् अर्तात्य वर्णनापथमतिकम्य परिवर्त्त-

१. एव । २. संक्षिप्य । ३. इत्यार्य ।

मानान् स्थितान् विशेषान् अलङ्कारप्रभेदान् निवरीतुं प्रकाशियतुम् अभ्यासः सततकाव्य-परिशीलनम् एव अलम् प्रभवति । अयमाशियः— 'सहस्रशो हि महात्मिभिरन्यैरलङ्कार-प्रकाराः प्रकाश्यन्ते प्रकाशिताश्व' इति ध्वन्यालोकोत्तिदिशाऽनन्तमलङ्कारप्रपर्धं संक्षिप्य परिमिताकारोऽयमलङ्कारमार्गो निरूपितः, वर्णियतुमशक्यास्ते तेऽलङ्कारप्रकाराऽभ्यासवशा-देवोक्यस्वरूपा भविष्यन्तीति तदर्थं स्पृहयद्भिस्तदभ्यास एवालम्बनीय इति ॥ ३६८ ॥

हिन्दी—इस प्रकारसे हमने इस अनन्त अलङ्कारिवस्तारको संक्षिप्त करके परिमित रूपमें यह अलङ्कारमार्ग प्रदिश्ति किया हैं, वचनविषयसे परे, वर्णनके अयोग्य अनन्त अलङ्कारप्रकारोंको

सतत काव्यपरिशीलन ही बता सकता है ॥ ३६८ ॥

इति मैथिलपण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रश्चर्मप्रणीते काव्यादर्श-'प्रकाशे' द्वितीयपरिच्छेद'प्रकाशः'।



# तृतीयः परिच्छेदः

# अन्यपेतन्यपेतात्मा न्यात्रित्तर्वर्णसंहतेः। यमकं तच्च पादानामादिमध्यान्तगोचरम्॥१॥

ख्य यमकालङ्कारनिरूपणमारभते — अठ्यपेनेति । श्रव्यपेतः श्रव्यविहतः व्यपेतः व्यवहितश्च श्रात्मा स्वरूपं यस्याः सा श्रव्यपेत्व्यपेतात्मा वर्णसंहतेः स्वरव्यज्ञनसमुदायस्य व्यावृत्तिः विशेषेण श्रावृत्तिः पुनःपुनक्षारणम् यमकमिति लक्षणम् । तथा च पृवीं श्रारिन्तवर्णसमुदायस्य कविद्व्यवधानेन कविद्व्यवधानेन च पुनःपुनक्चारणं यमकमितिं फलित, तश्च यमकं पादानाम् रलोकचरणानाम् श्रादौ मध्ये श्रव्ते च भवति, तदाह— पादानामादिमध्यान्तगोचरमिति । इद्मुपलक्षणं तेन पादखण्डपादपर्यार्धसम्पूर्णपर्यानामिप पुनःपुनरावृत्तौ सत्यामिप यमकं भवत्येवेति बोध्यम् ॥ १ ॥

हिन्दी—द्वितीय परिच्छेदके आरम्भर्मे शब्दार्थोभयसाधारण अलङ्कारसामान्यका लक्षण किया गया 'काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते'। अर्थालङ्कारकृत चमत्कारको प्रधान मान कर पहले अर्थालङ्कारका वर्णन भी कर दिया गया, शब्दालङ्कारके यमकादि प्रभेद साधारणचमत्कारकारी होते हैं यह बात माधुर्यगुणवर्णनप्रसङ्गमें प्रथम परिच्छेदमें कही गई थी—

'आवृत्तिमेव सङ्घातगोचरां यमकं विदुः। तत्तु नैकान्तमधुरमतः पश्चाद्विधास्यते ॥' तदनुसार अव यमकका निरूपण प्रकान्त किया जाता है, उसका लक्षण है—वर्णसङ्घातका अन्यवधानसे या न्यवधानसे पुनः पुनः उच्चारण यमक कहा जाता है।' अर्थात्—पूर्वोच्चारित वर्ण-समुदायकां अन्यवधानेन न्यवधानेन वा की गई पुनः पुनः आवृत्ति ही यमक नामसे प्रख्यात है, वह यमक पादोंके आदि, मध्य एवं अन्तमें रहा करता हैं। यह स्थाननियम उपलक्षणमात्र है, अतः पादमें, पादखण्डमें, पद्यार्थमें, सम्पूर्ण पद्यमें भी आवृत्तिका यमक नामसे अभिधान होता है। १॥

#### एकद्वित्रिचतुष्पाद्यमकानां विकल्पनाः । आदिमध्यान्तमध्यान्तमध्याचाचन्तसर्वतः ॥ २ ॥

पूर्वश्लोके 'श्राविमध्यान्तगोचरम्' इत्युक्तवा सामान्यतो दर्शितस्य यमकस्य पादस्थितस्विविधत्वेन संभविनो भेदान्दर्शियतुमाह — एकेति । एकिहित्रिचतुष्पाद्यमकानाम्
एकिहित्रिचतुष्पादस्थितानां यमकानां विकल्पनाः विविधाः प्रभेदाः भवन्तीति शेषः,
तथाहि — प्रथमपादे, द्वितीयपादे, तृतीयपादे, चतुर्थपादे चेति एकपाद्यमकभेदाश्चरवारः,
प्रथमद्वितीययोः, प्रथमतृतीययोः, प्रथमचतुर्थयोः, द्वितीयतृतीययोः, द्वितीयचतुर्थयोः,
तृतीयचतुर्थयोश्चर्ति द्विपाद्यमकभेदाः षट्, प्रथमद्वितीयतृतीयेषु, प्रथमद्वितीयचतुर्थेषु,
प्रथमतृतीयचतुर्थेषु, द्वितीयतृतीयचतुर्थेषु इति त्रिपादयमकभेदाश्चरवारः । चतुष्पादयमकमेकिवधमेव, एवं सङ्कलनया पादयमकस्य पश्चदशभेदाः । श्चर्यं पादविकल्पनासम्भविनां
यमकानां भेदसञ्चयः, सम्प्रति पादेषि श्चादिमध्यान्त। दिभः सम्भविनो भेदान्दर्शियतुमाह—
आदिमध्यान्तिति । पूर्वोक्ताः पश्चदश यमकभेदाः श्चादियमकम्, मध्ययमकम्, श्चाद्वमध्यान्तयमकम्, श्चाद्वमध्यान्तयमकम्, श्चाद्वमध्यान्तयमकम्, श्चाद्वमध्यान्तयमकम्, प्राद्वमध्यान्तयमकम्, स्रादिमध्यान्तयमकम्, स्राद्वमध्यान्तयमकम्, स्राद्वमध्यान्तयमकम्, स्राद्वमध्यान्तयमकम्, स्राद्वमध्यान्तयमकम्, स्राद्वमध्यान्तयमकम्, इति
सप्ति। संभवन्ति, श्चतः सर्वसंहत्या पञ्चाधिकशतं यमकानि जातानि, तेषां च पुनरच्यपे-

१. या वृत्तिः। २. वर्णतः।

तब्यपेतब्यपेताब्यपेतेति भेदत्रयेण पञ्चदशाधिकत्रिंशतिपरिमाणानि यमकानि भवन्तीति

बोध्यम् ॥ २ ॥

हिन्दी —एक, दो, तीन, चार पादोंमें रहनेवाले यमकोंके वहुत मेद हो जाते हैं, जैसे:—
प्रथम पादमें, द्वितीय पादमें, तृतीय पादमें, चतुर्थ पादमें, यमक इस प्रकार एकपाद यमक चार प्रकार के हुए। प्रथम द्वितीय पादोंमें, प्रथम तृतीय पादोंमें, प्रथम चतुर्थ पादोंमें, द्वितीय नृतीय पादोंमें, द्वितीय चतुर्थ पादों, तृतीय चतुर्थ पादोंमें यमक, इस प्रकार हिपाद यमक के छः प्रमेद हुए। त्रिपाद यमक के — प्रथमद्वितीय नृतीय पादोंमें यमक, इस प्रकार हिपाद यमक के छः प्रमेद हुए। त्रिपाद यमक के — प्रथमद्वितीय नृतीय चतुर्थ पादों यमक, प्रथम द्वितीय नृतीय चतुर्थ पाद गत, द्वितीय नृतीय चतुर्थ पाद गत, द्वितीय नृतीय चतुर्थ पाद गत, इस प्रकार चार भेद हैं; चतुष्पाद यमक एक ही प्रकार का है। इस तर ह पाद यमक के १५ भेद हुए। उपर बताये गये १५ भेदों के — आदि यमक, मध्य यमक अन्तय मक, आदि मध्य यमक, आधन्तय मक, मध्य नृतय मक, आदि मध्य यमक, आधन्तय मक, मध्य नृतय मक, क्य पेत यमक, व्य पेत यमक, व्य पेत यमक नामसे तीन प्रमेद हुए, इस प्रकार कुल मिलाकर ३१५ भेद होते हैं। २॥

## अत्यन्तबहवस्तेषां भेदाः सभेद्योनयः। सुकरा दुष्कराश्चैव दृर्श्यन्ते तत्र केचन ॥ ३॥

अत्यन्तबहुव इति । तेषां पूर्वोक्तभेदानाम् संभेदयोनयः परस्परिमश्रणकृताः सजातीयविजातीययमकानामन्योन्यसंमिश्रणेन जायमाना इत्यर्थः । भेदाः श्रत्यन्तबहृवः परि-च्छेतुमशक्याः, तत्र बहुषु प्रभेदेषु केचन सुकराः सुखं साध्याः, केचन च दुष्कराः कठिन-तया साध्याः, सन्तीति योज्यम् । तेषु केचन प्रकारा वर्ण्यन्तेऽस्माभिरिति वेदितव्यम् ॥३॥

हिन्दी — पूर्वविणित यमकों के सजातीय-विजातीय-संमिश्रणजन्य प्रभेद बहुत अधिक हो जाते हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती, उनमें कुछ भेद ऐसे होते हैं जिनकी रचना सुखसाध्य है और कुछ भेद ऐसे भी हैं जिनकी रचना कठिनतासे साध्य है, इस तरहके यमकों में से कुछके उदाहरण यहाँ पर शिब्यबुद्धिवैशदार्थ दिये जा रहे हैं ॥ ३ ॥

# मानेन मानेन सिंख प्रणयोऽभूत् प्रिये जने। खण्डिता कण्ठमास्त्रिष्य तमेव कुरु सत्रपम्॥ ४॥

मानेनेति । हे सिख, प्रिये जने स्विप्रियतमे अनेन मानेन कोरेन सह तव प्रणयः आन्तिरिकः स्नेहः मा भृत् नास्तु, प्रिये जने सस्नेहया त्वया तिस्मन्कोषो न कार्य इत्यर्थः । नतु तथा कृतापराधस्य तस्य प्रतियातनं कयं स्यादित्यपेक्षायामाह — खण्डितित । खण्डिता 'पार्श्वमेति प्रियो यस्या अन्यसंभोगचिहितः । सा खण्डितित कथिता धोरं रीःयांकषायिता' इत्युक्तस्वरूपा सत्यपि त्वं कण्ठमाशिलध्य आलिङ्गय तमेव सत्रपं संजातलज्जं कुरु । अपकर्तार प्रियेऽविंकृतभावेन प्रीतिप्रदर्शनमेव तदीयापकारप्रतियातनस्य सर्वोत्तमं वर्त्मेति सख्यास्तथानुरोधः । तत्र प्रथमपादस्थम् अव्यवहितम् आमिश्रमादियमकम् ॥ ४॥

हिन्दी—खिण्डता होनेसे कृपिता किसी नायिकाकी उसकी सखी समझाती है, अरी सखी, तुमको अपने प्रियतमके ऊपर प्रणयके साथ इस मानका धारण नहीं कर ना चाहिये, (अगर तुम, प्रियतम द्वारा किये गये अपकारके लिये उसे सजा देना चाहती हो, तो यही सबसे अच्छा है कि ) खिण्डता होकर भी तुम उसके गले से लिपटकर उसे लिखत कर दो, (क्योंकि अपकारीके प्रति

प्रीतिप्रदर्शन उसकी बड़ी भारी सजा हो जाती है )॥ ४॥

१. वर्ण्यन्ते । २. तेऽत्र ।

## मेघनादेन हंसानां <u>मदनो</u> <u>मदनो</u>दिना। जुन्नमानं मनः स्त्रीणां सह सत्या विगाहते॥ ५॥

द्वितीसपादगतं यमकमुदाहरति — मेघनादेनेति । मदनः कामः रत्या नाम स्वित्यां सह श्रनुरागेण स सह हंसानां मदनोदिना गर्वापहारकेण मेघनादेन घनगितिन नुषमानं दूरीकृतकोपम् ( घनर्जितस्योद्दीपकतया त्यक्तमानम् ) स्त्रीणां मनो विगादते श्रास्त्रोडयति । घनगिजिताकर्णनेन सर्वासां स्त्रीणां हृदयं विगतमानमनुरक्तं भवतीति भावः ॥ ५ ॥

हिन्दी—मदन अपनी की रित या अनुरागके साथ—हं सोके गर्वको दूर करनेवाले मैंवगर्बंत से अपगतमान अवलाओं के हृदयको आलोडित कर देता है, अर्थात् मेवगर्जन अवण करके सभी क्षियों के हृदयसे मान निकल जाता है, और अनुरागके साथ काम आ जाता है, इस उदाहरणमें 'मदनो मदनो' मह द्वितीयपादगत यमकका उदाहरण हुआ ॥ ५॥

राजन्वत्यः प्रजा जाता भवन्तं प्राप्य सत्पतिम् । चतुर् <u>चतुर</u>म्भोधिरशनोर्वीकरमहे ॥ ६ ॥

तृतीयपादयमकमुदाहरति — राजन्यस्य इति । (हे राजन्) चत्वारः श्रम्भोधयः समुद्रा एव रशना मेखला यस्याः सा चतुरम्भोधिरशना सागरचतुष्ट्रयवेष्टिता या उर्वी पृथ्वी तस्याः करप्रहे राजप्राह्यभागादाने पाणिप्रहणे च चतुरं निपुणं सत्पति योगयपालकं प्राप्य प्रजाः प्रकृतयः राजन्वत्यः सराजीपपन्ना जाताः, त्विय राजनि प्रजानां राजन्वत्यः जातिमत्यर्थः, सुराज्ञि देशे राजन्वान् स्यात्ततोऽन्यत्र राजवान् दत्यमरः ॥ ६ ॥

हिन्दी—चारों सागर जिसकी मेखला हैं, ऐसी पृथ्वीके कर (टैक्स ) या द्वाथ प्रदण करनेमें दक्ष आपको उपयुक्त पालकके रूपमें प्राप्त करके प्रजायें राजन्वती-सुराजयुक्त हो गई, इसमें 'चतुरं चतुरम्भोधि'में तृतीयपादगत् यमक हुआ ॥ ६ ॥

अरण्यं कैश्चिदाक्रान्तमन्यैः सद्ग दिवीकसाम् । पदातिरथनागाश्वर्<u>दितैरिहतैस्</u>तव ॥ ७॥

चतुर्थपादगतं यमकं दर्शयति— अरण्यमिति । पदातयः पादचारिसैनिकाः रथाः यानानि, नागाः हस्तिनः, अरवा, तैः सवैंः रहितैः शून्यैः (पदातिरयनागारवानामपाये तद्रहितेः) तव कैश्वित् अहितैः शत्रुभिः आकान्तम् वने पलायितम्, अन्यैः वनं गतेभ्यो-ऽतिरिक्तेश्व तैः दिवीकसां देवानां सद्य स्वर्गलोकहपम् आकान्तम् गतम् । अत्र रहितैरहितै-रिति चतुर्थपादगतमन्यपेतमादियमकं बोध्यम् ॥ ७॥

हिन्दी—पैदल सैनिक, रथ, हाथी, घोड़ोंसे रहित आपके कुछ श्रानु श्राणभयसे बनमें भाग गये, और उसी तरहके कुछ अन्य श्रानु संगुख रणमें कटकर देवलोक सिधार गये। इसमें 'रहितै-रहितै-' में चतुर्थपादगत अन्यपेत आदियमक है।। ७॥

मधुरं मधुरम्भोजवदने वद नेत्रयोः। विभ्रमं भगरभारत्या विख्यायति किन्तु' ते॥ ८॥

एकपादयमकस्य प्रभेदचतुष्ट्यमुदाहृत्य सम्प्रति हिपादयमकप्रभेदानुदाहर्तुंमुपकम-माणः प्रथमं हिपादगताव्यपेतादियमकमाह माधुरमिति । वसन्तसमये कमलेषु विक-सितेषु श्रमरं श्रमन्तमालोकमानस्य कस्यचित् प्रियाचाडुकारस्य नायकस्य ता प्रत्युक्तिर्यम् हे श्रम्भोजवदने, मद्यः वसन्तः ते तव नेत्रयोः मधुरं हृदयहारिणं विश्रमं शोभातिशयम् भ्रमरश्रान्त्या इमौ श्रमन्तौ भ्रमरावेवेति लोकानां हृदि श्रममाधाय विडम्बयित श्रनुकृत्य

विशेषयति नु किम्, तत् वद्, त्वमेव कथय ॥ ८ ॥

हिन्दी—हे कमलमुखि, तुम्हीं बताओ, यह वसन्तसमय तुम्हारे नयनोंके हृदयाकर्षक शोभा-तिशयको अमरका अम उत्पन्न करके—यह अमर ही है इस प्रकारका ज्ञान कराके क्या बढ़ा नहीं रहा है? वसन्तऋतुमें कमलोंपर अमर घूम रहे हैं, ऐसा माल्स पड़ता है कि वसन्तऋतु चञ्चल-नयन तुम्हारे मुखकी शोभाका अनुकरण करके उसकी प्रतिष्ठावृद्धि कर रहा हो, तुम्हीं कहो, क्या ऐसी बात नहीं है।

वसन्तमें लिखे कमलोंपर घूमते हुए भ्रमरोंको देखकर किसी चाडकार नायकने अपनी प्रेयसी

से यह श्रोक कहा है।

इसमें प्रथम पादमें 'मधुरं मधुरं' एवं द्वितीय पादमें 'वदने वदने' यह अन्यपेत आदिगत यमक है ॥ ८॥

#### वारणो वा रणोदामो हयो वा स्मरदुर्धरः। न यतो न'यतोऽन्तं नस्तदहो विक्रमस्तव॥९॥

प्रथमतृतोयपादयमकमुदाहर्रात — वारण इति । हे स्मर कन्दर्प, यतस्तव रणोहामः युद्धदुर्मदः वारणः करी ( नास्त ) दुर्घरः दुरासदः हयः वाजो वा न श्रस्तीति शोषः, तथापि परामिभवसाधनवैकल्येऽपि नः वियोगिजनान् श्रन्तं नाशं नयतः ते तव श्रहो श्राश्चर्यजनको विक्रमः पराक्रमातिशयः श्रस्तीति योजनीयम् ॥ ९ ॥

हिन्दी—हे कामदेव, तुम्हारे पास न तो लड़ाईके उपयुक्त दुर्जान्त हाथी है, न दुर्धर्ष घोड़ा ही है फिर भी तुम इम लोगों—वियोगिजनोंको विनष्ट करनेमें समर्थ होते ही हो, अद्भुत है तुम्हारा पराक्रम!

इस श्लोकमें 'वारणो वा रणो' यह प्रथम पादगत, 'न यतो नयतो' थह तृतीय पादगत अन्यपेत आदियमक है।। ९॥

## राजितै राजितैक्ण्येन जीयते स्वाहरौर्नु पैः। नीयते च पुनस्तुर्ति वसुधा वसुधारया ॥ १०॥

प्रथमचतुर्थपादगतयमकमुदाह्रित — राजितैरिति । त्राजितैच्ण्येन संग्रामदुर्धर्षतया राजितैः शोभितैः त्वादशैर्नृपैः वसुधा समस्तपृथ्वी वासिजनसमूदः जीयते स्वायत्तीक्रियते, पुनश्च सैव वसुधा वसुधारया दानस्वरूपधनबृष्ट्या तृप्तिं नीयते सन्तोष्यते ॥ १०॥

हिन्दी—संयामकी प्रखरतासे युक्त आपके समान नृपोंने समूची पृथ्वी जीत ली और दानमें

धाराप्रवाह रूपसे धनदान देकर उसी वसुधाको सन्तुष्ट किया है।

इस उदाइरणमें प्रथम पादमें 'राजितैराजितै' और चतुर्थ पादमें 'वसुधा वसुधा' यह अन्यपेत आदियमक है।। १०॥

#### करोति सहकारस्य क<u>लिकोत्कलिकोत्तरम्</u>। मन्मनो मन्मनोऽप्येष<sup>3</sup> मत्तकोकिळनिस्वनः॥ ११॥

द्वितीयतृतीयपादगतमन्यपेतमादियमकमुदाहरति—करोतिती । सहकारस्य श्राम्रस्य मजरी मन्मनः मदीयं चित्तम् उत्कलिकोत्तरम् उत्कण्ठापूर्णं करोति, तथा एषः मन्मनः

१. नयतोस्तं । २. तैक्ष्णेन । १. ग्रेव ।

श्रव्यक्तमधुरः मत्तकोकिलनिस्वनः समद्कोंकिलकलरवः श्रिप (मन्मनः) उत्कलिकोत्तरम् सोत्कण्ठं । करोति । श्रत्र मधौ यथैवाम्रकालेका ममोत्कण्ठयति चित्तं, तथैव मदमत्तको-किलकूजितमपि मदीयमुत्कण्ठयति चित्तमिति भावः । 'मन्मनोऽव्यक्तमधुरो मन्मनो रति-भाषित'मिति विश्वकोषः ॥ ११ ॥

हिन्दी—इस वसन्तसमयमें आमकी मञ्जरी हमारे हृदय को उत्कण्ठापूर्ण बनाती है, एवं यह मदमत्त कोयलकी कुक भी हमारे मनको उत्कण्ठित करती है।

इस उदाहरणश्लोकंके द्वितीय पादमें 'कलिकोत् कलिकोत्' एवं तृतीय पादमें 'मन्मनो मन्मनो' यह आदिगत अन्यपेत यमक है ॥ ११ ॥

## कथं त्वदुपलम्भाशा <u>विहताविह ताहशी</u> । अवस्था नालमारो<u>दुमङ्गनामङ्गना</u>शिनी ॥ १२ ॥

द्वितीयचतुर्थपादगतयमकमुदाहरित कथिमिति । इह वसन्तसमये त्वदुपलम्भाशा-विहतौ त्वदीयसङ्गमाशाया विघाते जाते तादशी वर्णनातिगामिनी अङ्गनाशिनी गात्रक्षय-करी अवस्था कामयमानावस्था अङ्गनां तां तव प्रियां सुन्दरीम् आरोदुम् अभिभवितुं कथं न समर्था, अपि तु समर्था एव । तव विरहे सा मरणोन्मुखो जातेत्यर्थः । नायकं प्रति दूत्या उक्तिरियम् । अत्र द्वितीयपादे 'विहता विहता' चतुर्थपादे च 'मङ्गना मङ्गना' इति यमकम् ॥ १२ ॥

हिन्दी—इस वसन्तसमयमें तुम्हारे मिलने की आशा छूट जानेपर वर्णनसे परे तथा शरीरक्षय-करी कामावस्था तुम्हारी प्रेयसी उस अवलाको सतानेमें किस प्रकार समर्थ नहीं होगी ? अर्थात् अवश्य सताने में समर्थ होगी। नायकके प्रति दूतीकी उक्ति है।

इस इलोकके द्वितीय चरणमें 'विहता विहता' और चतुर्थ चरणमें 'मङ्गना मङ्गना' में यमक है ॥ १२ ॥

#### निगृह्य नेत्रे कर्षन्ति बालपल्लवशोभिना। तरुणा तरुणान् रुष्टानिलनो नलिनोन्मुखाः॥ १३॥

तृतीयचतुर्थपादयमकमुदहरति—निगृह्योति । निलनोन्मुखाः कमलमधुपानमत्ता श्रालनो भ्रमराः बालपञ्चवशोभिना नविकसलयशोभासमृद्धेन तरुणा वृद्धेण कृष्टान् स्वशोभावलोकनार्थमाकृष्टान् तरुणान् युवकान् नेत्रे चक्षुषी निगृह्य गृहीत्वा इव कर्षन्ति स्वसौन्दर्य-दर्शनाय बाध्यभूतानिव कुर्वन्ति, नविकसलयमनोरमं तरु विलोकमाना युवानो भ्रमराणां तद्यक्षस्थितानां दर्शने कृष्टचक्षुष इव जायन्त इत्यर्थः, वसन्तशोभावर्णनिमदम् । अत्र तृतीयपादे 'तरुणा तरुणा' 'निलनो निलनो' इति यमकम् ॥ १३ ॥

हिन्दी—कमललोलुष अमरगण नविकसलय शोभासनाथ वृक्षसे आकृष्ट िकये गये युवकोंको आँख पकड़ कर अपनी ओर खींच रहे हैं, वृक्षकी शोभा देखने के लिये आकृष्ट होने वाले युवकोंको अमर अपनी शोभा देखनेके लिये वाध्य कर रहे हैं। यह वसन्तवर्णन है। इस इलोकमें तृतीय पादमें 'तरुणा तरुणा' और चतुर्थ पादमें 'निलनो निलनो' यह यमक है। १३॥

विश्वादा विश्वादामत्तसारसे सारसे जलै। कुरुते कुरुतेनेयं हंसी मामन्तकामिषम्॥ १४॥ कमप्राप्तं त्रिपादगतमादिगतम्बाव्यपेतयमकमुदाहरति—विश्वादेति । विशदामत्तसा-रसे सारसे जले इयं विशदा हंसी कुरुते न माम् अन्तकामिषं कुरुते इति अन्वयः, विशन्तः प्राविश्य गाहमाना आमत्ताः सारसाः पक्षिभेदा यत्र तादशे सारसे सरोवरस्थे जले विशदा स्वच्छवर्णा इयं हंसी कुरुते न कामोद्दीपकतया विरहिजनासहोन स्वीयेन दुःशब्दैन माम् विरहिणं जनम् अन्तकामिषम् यमस्य भोज्यं वस्तु कुरुते विथत्तं, अत्र 'विशदा विशदा' 'सारसे सारसे' 'कुरुते कुरुते' इति प्रथमणदत्रये कमशो यमकानि, चतुर्थपादमात्रं यमकरहितम्॥ १४॥

हिन्दी—प्रवेश कर रहे हैं मदमत्त सारसगण जिसमें ऐसे सरोवरजलमें वर्त्तमान यह धवलवर्णा हंसी कामोदीपकतया निन्दनीय अपने शब्द से मुझ विरहीको यमका भोज्य बना रही है, हंसीके शब्दसे में मरा जा रहा हूँ।

इस खोक में कमशः प्रथम तीन चरणों में आदिगत अन्यपेत 'विशवा विशवा' 'सारसे सारसे'

'कुरुते कुरुते' यह यमक है, केवल चौथा चरण यमकरहित है ॥ १४॥

## विषमं विषमन्वेति मदनं मदनन्दनः। सहेन्दुकलयापोढमलया मलयानिलः॥ १५॥

प्रथमद्वितीयचतुर्थपादगतं तादशमेव यमकमुदाहरति—विषममिति । मलयानिलः श्रपोढमलया इन्दुकलया सह मदनन्दनः विषमं विषम् मदनम् श्रपन्वेति इत्यन्वयः ।

मलयानिलः दक्षिणदिक् प्रवृत्तः पवनः अपोढमलया त्यक्तमालिन्यया इन्दुकलया चन्द्र-मसो लेखया सह मदनन्दनः मद्प्रीतिकरः सन विषमम् भयद्भरं विषम् विषमिव सन्तापकारं मदनं कामं नाम अन्वेति अनुयाति । निर्मलचन्द्रिकासहकृतो दक्षिणवातो मद्प्रीतिमृत्पाद्य सन्तापकस्य भयद्भरस्य च कामस्य साहाय्यमिव करोति । अत्र प्रथमे द्वितीये चतुर्थे च पादैऽव्यपेतमादिगतं च कमशः—'विषमं विषमम्' 'मदनं मदनं' 'मलया मलया' इति यमकानि ॥ १४ ॥

हिन्दी-यह मलयानिल मालिन्यरहित चिन्द्रकाके साथ हमारी अप्रीतिको बढाते हुए भयद्गर

तथा विषकी तरह सन्तापक कामदेवकी सहायता कर रहा है।

इस इलोकके प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थपादोंमें अन्यपेत आदियमक हैं, उनके आकार हैं— 'विषमं विषमम्' 'मदनं मदनं' 'मलया मलया' ॥ १५ ॥

## मानिनी मा निनीषुस्ते निषद्गत्वमनङ्ग मे । हारिणी हारिणी शर्म तनुतां तनुतां यतः ॥ १६ ॥

प्रथमतृतीयचतुर्थपादगतं यमकमुदाहरति—मानिनीति । मानिन्याः प्रसादनाय कोऽपि कामी कामदेवं प्रार्थयते—मा ते निषक्तत्वं निनीषुः हारिणी हारिणी इयं मानिनि तनुतां यतः मे शर्म तनुताम्, इत्यन्वयः । मा माम् ते तव कामस्य निषक्तत्वं तूणीरभावम् अविरलनिपतितशरसमाश्रयत्वम् निनीषुः प्रापयितुमिच्छुः ( मानमाधाय कृतवैमुख्या सततपतितकामबाणपात्रत्वेन निषक्ततां प्रापयितुमिच्छुः ) हारिणी मौक्तिकहारभूषणा अत एव हारिणी मनोहरसौन्दर्या इयं मानिनी तनुतमं कृशभावं यतः प्राप्नवतः मम शर्म सुखं तनुताम् । यथेयं मयि प्रसीदेत्तथा कुरुष्वेति प्रार्थना । अत्र प्रथमे तृतीये तुर्ये च पादे क्रमशो 'मानिनी मानिनी' 'हारिणी हारिणी' 'तनुतां तनुतां' इति यमकानि ॥ १६ ॥

हिन्दी—हे काम, मुझसे विमुख होकर यह की मुझे तुन्हारे वार्णों का तरकस बनाना चाह रही है, अर्थात तुन्हारे वाण मुझपर गिरकर एकत हुए जा रहे हैं जिससे में वार्णोका तरकस सा हुआ जा रहा हूँ, ऐसी तथा मौक्तिकहार धारिणी अतप्य मनोहारिणी यह रमणी अनवरत दुवैंठ होनेवाले मेरे सुखको करे। में उसके बिना दुवैंठ हुआ जा रहा हूँ, वह मेरे अनुकूल हो जाय जिससे में सुखका उपमोग कर सकूँ। इसमें प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ चरणोंमें यमक स्पष्ट है ॥१६॥

#### जयता त्वन्भुखेनास्मान<u>कथं न कथं</u> जितम् । कमलं कमलं कुर्वदक्षिमद्दलि मत्प्रिये ॥ १७ ॥

द्वितीयतृतीयचतुर्थपाद गतयमकमुदाहरति जयतेति । हे प्रिये अस्मान् जयता स्ववशीकुर्वता त्वन्मुखेन तवाननेन कम् पानीयम् अलङ्कुर्वत् भूषयत्, तथा अलिमद्दलि अमरयुक्तपत्रम् कमलम् अल्यम् विना संशयम् अविवादरूपेण कथं न जितम् ! अवश्यं जितम्, चेतनानामस्माकं जेतुर्मुखस्य अमरजयो नितान्तासन्दिग्ध इत्यर्थः । अत्र द्वितीये तृतीये चतुर्थे च पादे कमशो 'नकथं नकथं 'कमलं कमलं' 'दलिमद् दलिमत्' इति यमकानि ॥ ९७॥

हिन्दी—हे प्रिये, हम लोगोंको अपने वशमें कर लेने वाला यह तुम्हारा मुख जलकी शोभा बढ़ाने वाले तथा अमरसे युक्त दलों वाले हन कमलपुष्पोंको जीत लेगा, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस मुखने सचेतन मुखको अपने वशमें कर लिया है, वह अचेतन कमलोंको क्यों न जीतेगा? इस उदाहरणके दितीय, तृताय एवं चतुर्थ पादमें क्रमशः 'नक्थं नक्षं' 'क्रमलं कमलं' तथा 'दिलमद दिलमत्' यह यमक स्पष्ट है।। १७॥

## रमणी रमणीया मे पाटलापाटलां शुका। वारुणीवारुणीभूतसौरभा सौरभास्पदम् ॥ १८॥

पादचतुष्टयगतमन्यपेतमादिभागयमकमुदाहरति रमणीति । पाटलापाटलांशुका पाटलपुष्पवच्छ्वेतरक्तवल्ला सौरभास्पदम् पश्चिनीनाथिकात्वेन सुगन्धिशरीरा मे रमणी प्रेयसी श्रक्णीभूतसौरभा रक्तसूर्यकररिता वाक्णी पश्चिमदिगिव रमणीया मनोहरा। श्रत्र चतुर्व्वपि पादेषु श्रन्थपेतमादिगतं यमकम् ॥ १८॥

हिन्दी—गुलाबके फूलकी तरह रक्तरवेत वस्त्र धारण करने वाली, पश्चिनी नायिका होनेसे परम सुगन्धिश्वरीरा, मेरी प्रिया लाल सूर्यकान्तिसे मण्डित वारुणी-पश्चिमदिशाकी तरह रमणीय लग रही है।

इसमें 'रमणी रमणी' 'पाटला पाटला' 'वारुणी वारुणी' 'सौरभा सौरभा' इस प्रकार चारों चरणोंमें आदिगत अन्यपेत यमक वर्षमान है। इस प्रकार यहाँ तक अन्यपेत आदिगत यमकके उदाहरण दिये गये॥ १८॥

#### इति पादादि यमकमध्यपेतं विकल्पितम्। व्यपेतस्यापि वर्ण्यन्ते विकल्पास्तस्यं केचन॥ १९॥

श्चन्यपेतसादियमकमुपसंहरति — इतीति । इति पूर्वद्शितप्रकारेण पादादि पादादि-भागगतम् श्चन्यपेतम् श्चन्यविहतं यमकम् विकल्पितम् संभविद्यभेदिभेदितमुदाहतम् तस्य पूर्वोद्दिष्टस्य व्यपेतस्य व्यवहितस्य यसकस्य केचन विकल्पाः प्रभेदाः कमप्राप्ततया वर्ण्यन्ते दशियितमुपकम्यन्ते ॥ १९ ॥ हिन्दी-पूर्वदर्शित प्रकारसे पादादिगत अन्यपेत यमकके संभवी प्रभेदोंके भेद-प्रभेद तथा उदाहरण बताये गये, अब न्यपेत यमकके प्रभेद बताये जायेंगे॥ १९॥

मधुरेणहर्शां मानं मधुरेण सुगन्धिना। सहकारोद्गमेनैव शब्दशेषं करिष्यति॥ २०॥

प्रथमद्वितीयपादगतं व्यपेतमादियमकमुदाहरति—मधुरेणेति । मधुरेण मधुबिन्दुसुगन्धकृतमाधुर्ययुतेन सुगन्धिना सौरभपूर्णेन सहकारोद्गमेन आन्नमझरीविकासेनैव मधुवसन्तसमयः एणदशां हरिणाक्षीणां मानम् प्रणयकोपम् शब्दशेषम् नाममात्रावशिष्टम्
करिष्यति समापयिष्यति । अत्र 'मधुरेण मधुरेण' इति वर्णसमुदायावृत्ते'र्दशां मान' मिति
वर्णचतुष्टयव्यवहितमिति व्यपेतयमकोदाहरणमिदम् ॥ २०॥

हिन्दी—यह वसन्तसमय मधुबिन्दुसे मधुर तथा अतिशयसुगन्धित आम्रमक्षरीविकाससे ही इन इरिणनयनाओं मानको कथावशेष बना देगा, इन आम्रमक्षरियों के विकसित होते ही मानि-

निओं के मानकी कथाभर रह जायगी।

इस उदाहरणर्मे 'मधुरेण मधुरेण' की आवृत्ति है, उन आवर्त्यमान वर्णसमुदायोंके बीचमें 'इशं मानम्' यह व्यंवधान है, अतः इसे आदिगत व्यपेतयमक कहा है। यह प्रथमद्वितीयपाद-गत व्यपेतयमक हुआ, एकपादगत व्यपेतयमकका उदाहरणसरल समझकर नहीं दिया गया है ॥२०॥

## करोतिताम्रो रामाणां तन्त्रीताडनविश्रमम् । करोति सेर्प्यं कान्ते चै श्रवणोत्पलताडनम् ॥ २१ ॥

प्रथमतृतीयपादगतं व्यपेतमादियमकमुदाहरति—करोतीति । विलासिन्या विलासस्य वर्णनम् । रामाणाम् रमणीनाम् श्रतितामः रक्तवर्णः करः हस्तः तन्त्रीताडनविश्रमम् वीणावादनविलासम्, तथा कान्ते परस्रोसज्ञादिना कृतापराधे नायके सेर्ध्यं कृतेर्ध्याप्रकाशनं श्रवणोत्पलताडनम् कर्णावतंसीभूतनीलकमलकरणकं प्रहारं च करोति । श्रवावत्र्यमानयोः 'करोति' 'करोति' इति वर्णसङ्खातयोर्मध्ये बहुवर्णव्यवधानमिति व्यपेत्यमकमिदम्, तज्ञ प्रथमतृतीयपादादिगतं स्पष्टम् ॥ २१॥

हिन्दी—इस विलासिनी रमणीका अति रक्तवर्णं कर वीणावादनविलास करता है और कृता-

पराध नायकके प्रीत ईर्घ्यांसे कर्णभूषण नीलकमलद्वारा प्रहार भी करता है।

इस उदाहरणमें प्रथमं तृतीय चरणोंमें 'करोति करोति' वर्णसमुदायकी आवृत्ति है, बीचमें अनेकवर्णव्यवधान है, पादादिमें आवृत्ति है, अतः अनेकपादगत व्यपेत आदियमकका यह उदा-हरण है ॥ २१ ॥

#### सकलापो इसनया कलापिन्यार्जुं नृत्यते । मेघाली नर्त्तिता वातैः सकलापो विमुञ्जति ॥ २२ ॥

प्रथमचतुर्थपादगतं यमकमुदाहरति सकलेति । वातैः वर्षाकालिकपवनैर्निता बालिता सकला समस्ता मेघाली घनमाला अपः जलानि विमुद्धति वर्णति, अनु पश्चात् कलापस्य बर्हभारस्य बर्द्धमारस्य बर्द्धमारस्य बर्द्धमारस्य बर्द्धमारस्य बर्द्धमारस्य क्रियते । अत्र प्रथमचतुर्थपादयोः 'सकलापो' 'सकलापो' इति स्थवहितमादिगतं यमकम् ॥ २२ ॥

हिन्दी-बरसाती इवासे नचाई गई यह मैघमाला पानी बरसा रही है, और तदनन्तर उल्लेसित पिच्छथ।रिणी यह मयूरी हर्षनृत्य कर रही है।

इस उदाहरणश्लोकके प्रथम तथा चतुर्थ चरणोंमें 'सकलापो' 'सकलापो' का यमक है, जो आदिगत तथा व्यवहित है।। २२।।

#### स्वयमेव गलन्मानकि कामिनि ते मनः। किलकामिह नीपस्य दृष्टा कां न स्पृशेद्दशाम्॥ २३॥

हितीयतृतीयपादगतं व्यपेतमादियमकमुदाहरति—स्वयमेवेति । हे कामिनि नायक-सङ्गमाभिलािषणि, स्वयमेव विनैव नायकानुनयं घनोदयं वा गलन्मानकिल श्रपगच्छन्मान-कलद्रम् इदं ते तव मनः इह वर्षासमयसमागमे नीपस्य कदम्बस्य किलक् कोरकं दृष्ट्वा कां दशां न स्पृशेत्, सर्वा श्रापे कामकृता श्रवस्था श्रनुभवेत्, कामातुराया स्वयमपगच्छ-न्मानायाः स्वल्पावशिष्टमानायाश्च ते कोपोऽत्र फुल्लात्कदम्बे काले न स्थातुं शक्त इत्यर्थः।

श्रत्र द्वितीयतृतीयपादयोः कलिकाकलिकेति पादादिगतं व्यवहितं यमकम् ॥ २३ ॥ हिन्दी—तुम्हारा मानकल् स्वयं ही शान्त होता जा रहा है, तुम्हारा दृदय स्वतः अपगत-कानकल् हो रहा है, इस वर्षासमयमें खिलती हुई कदम्बकलिकाको देखकर, न जाने, किस अव-स्थाको प्राप्त करेगा ?

इस उदाहरणमें दितीयतृतीयपादगत 'किलका किलका' शब्दमें व्यवहित आदियमक है ॥२३॥

#### भारुह्याकी डरीलस्य चन्द्रकान्तस्थलीमिमाम्। नृत्यत्येष लस्मारुचन्द्रकान्तः शिखावलः॥ २४॥

द्वितीयचतुर्थपादगतं व्यपेतयमकमुदाहरति आरुह्यति । आक्रीडशैलस्य उद्यानगत-क्रीडापर्वतस्य चन्द्रकान्तस्थलीम् चन्द्रकान्तमणिनिर्मितां भूमिम् आरुह्य एषः चारवः चन्द्रकाः मेचकाः बर्हस्थाश्चिह्नविशेषास्तैरन्तो रमणोयोऽयं शिखावलो मयूरः नृत्यति । 'पुमानाकीड उद्यानम्' इति 'अन्तः प्रान्तेन्तिके नाशे स्वरूपेऽतिमनोहरे' इति चामरविश्वौ । अत्र प्रथमचतुर्थपादगतं 'चन्द्रकान्त' 'चन्द्रकान्त' इति व्यपेतं यमकम् ॥ २४॥

हिन्दी—उद्यानस्थित कीङापर्वतकी चन्द्रकान्तमणिनिर्मित भूमिपर आरोइण करके चार मैचक से रमणीय यह मयूर नृत्य कर रहा है।

इस उदाहरणमें 'चन्द्रकान्त' 'चन्द्रकान्त' यह द्वितीयचतुर्थपादगत आदिवर्त्ती व्यपेतयमक है ॥२४॥

#### उद्धृत्यै राजकादुवीं भ्रियतेऽद्य भुजेन ते। वराहेणोद्धृता यासौ वराहेरुपरि स्थिता॥ २५॥

तृतीयचतुर्थपादगतयमकमुदाहरति— उद्घृत्येति । (हे नृप) या असौ पृथ्वी वराहेण वराहरूपेण भगवता विष्णुना उद्घृता सागरादू ध्वमानीता, तथा या वराहेः श्रेष्ठ- नागस्य शेषस्य उपरि स्थिता (सा) श्रय ते तव भुजेन बाहुना राजकात् अन्यराजसमू- हात् उद्घृत्य श्राच्छिय ध्रियते स्ववशीकृत्य पाल्यते ।

अत्र तृतीयचतुर्थपादगतमादौ व्यपेतयमकम्-'वराहे वराहे' इति ॥ २४ ॥

हिन्दी—हे राजन्, जो पृथ्वी वराहमूर्त्ति विष्णुद्वारा सागर से निकाली गई, जो श्रेष्ठ सपै शेषके ऊपर स्थित है, आजकल आपके भुज अन्य राजगणसे छीनकर उसका यथान्याय पारून

१. कामि । २. चलचार । ३. उद्धृता।

करते हैं। इस उदाहरणमें 'वराहे' 'वराहे' यह तृतीयचतुर्थपादगत आदिमें व्यपेतयमक है ॥ २५ ॥ करेण ते रणेष्वन्तकरेण द्विषतां हताः।

करेणवः क्षरद्रका भान्ति सन्ध्याघना इव ॥ २६ ॥

प्रथमद्वितीयतृतीयपादेध्वादिगतं व्यपेतयमकमुदाहरति करेणेति । पराक्रमशालिनृपवर्णनिमदम् । रणेषु युद्धक्तेत्रेषु द्विषतां शत्रूणाम् अन्तकरेण नाशकरेण ते करेण हस्तेन
हताः ताडिताः क्षरद्वक्ताः गलद्वृधिराः करेणवः हस्तिन्यः सन्ध्याघनाः सार्यकालिकरक्ताभमेषा इव भान्ति शोभन्ते ।

श्चन्न 'करेण करेण' इति प्रथमद्वितीयतृतीयपादेष्वादिगतं व्यपेतयमकम् ॥ २६ ॥ हिन्दी—हे राजन्, युद्धमें शत्रुओंके संहारक तुम्हारे इस भुजदण्डसे आहत एवं रक्तस्नावयुक्त इषिनियाँ ऐसी मालूम पड़ती हैं, मानो सन्ध्याकालमें आरक्तवर्ण घनमाला हो।

इस उदाहरणव्लोकमें 'करेण करेण करेण' यह प्रथम द्वितीय तृतीय पार्दोमें व्येपत आदिगत

यमक है।। २६॥

#### परागतरुराजीच वातैर्ध्वस्ता भटैश्चमूः। परागतमिव क्वापि परागततमम्बरम्॥ २७॥

प्रयमतृतीयबतुर्थपादगतयमञ्ज्ञदाहरति — परागिति । (हे राजन ) तव भटैः योद्धृः
गणैः वातैः वायुभिः श्वस्ता उत्पादिता परागतरुराजीव परे महित अगे पर्वते स्थिता
तरुराजी वृक्षतितिरिव चमूः शत्रुसेना श्वस्ता दूरे क्षिप्ता, (तथा ) परागततम् त्वत्प्रयाणसमये सैन्यसंमर्दजनित्द्यूलिपूर्णम् अम्बरम् व्योम क्वापि परागतम् इव, आकाशं धृलिपटलेनादृश्यमिवाजायतेति भावः । अत्र प्रथमतृतीयचतुर्थ पादेषु 'परागत परागत परागत'
इति आदिगतं व्यपेतयमकम् ॥ २७ ॥

हिन्दी—हे राजन्, आपके वीर भटोंने शत्रुसेनाको उसी तरह उखाड़ फेंका है, जैसे ऊंचे पर्वत पर अवस्थित वृक्षमाळा को हवा उखाड़ फेंकती है, आपके प्रयाणसमयमें सैन्य द्वारा उड़ाये गये पृष्ठीपटळसे भरा हुआ आकाश कहीं चळा:सा गया, छिप गया, अदृश्य हो गया।

इस उदाइरणक्लोकमें 'परागत परागत परागत' यह प्रथम-तृतीय-चतुर्थपादगत व्यपेत आदि-

यमक है।। २७॥

## पातु वो भगवान् विष्णुः सदा नवधनद्युतिः'। स दानवकुलध्वंसी सदानवरदन्तिहा ॥ २८॥

द्वितीयतृतीयचतुर्यपादगतयमकमुदाहरति—पास्यिति । सदानः समदो यो वरदन्ती श्रेष्ठगजः कुबलयापीडाख्यस्तस्य हा हन्ता, सः प्रसिद्धो दानवकुलध्वंसी राक्षसवंशविनाशकः नवधनयुतिः नवीनमेघच्छविः भगवान् विष्णुः वः युष्मान् सदा पातु ।

श्चन-'सदानव सदानव सदानव' इति द्वितीयतृतीयचतुर्थपादेष्वादिगतं व्यपेत-यमकम् ॥ २८ ॥

हिन्दी- मदमत्त कुबलयापीड नामक श्रेष्ठ हस्तीके इन्ता, प्रसिद्ध दानवकुलसंहारी तथा मनीन बन्दस्यामछतनु भगवान् विष्णु सदा आप लोगोंका कल्याण करें। इस उदाहरणश्लोकमें 'सदानव सदानव' यह द्वितीयतृतीयचतुर्थपादमें आदिगत व्यपेतयमक है। २८॥

## कमलेः समकेशं ते कमलेष्यांकरं मुखम्। कमलेख्यं करोषि त्वं कमलेवोन्मदिष्णुषु॥ २९॥

णदचतुष्टयगतं व्यपेतयमकमुदाहरति—कमलेरिति । (हे बाले) तव अलेः सम-केशं श्रमरोपमकेशराशि कं शिरः, तथा कमलेर्घ्याकरं कमलशत्रुत्वकरं मुखम्, अतः त्वं कमला लक्ष्मीः इव कं जनम् उन्मदिष्णुषु उन्मत्तेषु अलेख्यम् अगणनीयं करोषि, सर्वानेवो-न्मतेषु गणनीयं करोषि, उन्मादयसीति यावत् । अत्र सर्वेष्वेव पादेषु 'कमले' इति आदि-गतं व्यपेतयमकम् ॥ २९ ॥

हिन्दी—शिरपर श्रमरके समान काले घुंघराले तुम्हारे केश हैं और तुम्हारा मुख कमलोंके हृदयों में ईर्ष्या पैदा करता है, ऐसी तुम कमलाकी तरह मुन्दरी किस जनको पागलोंमें नहीं गिनवा देती हो ? अर्थात् सभी तुस्हारे सौन्दर्यपर उन्मत्त हो उठते हैं। 'कमले' यह इस उदाहरण- इलोकमें चारों पार्दों आदिमें ज्यपेतयमक है॥ २९॥

## मुद्रा रमणमन्वीतमुद्रारमणिभूषणाः । मद्भमदृद्दराः कर्त्तुमद्भन्नघनाः क्षमाः ॥ ३०॥

श्रय व्यपेतस्यैव यमकस्य सजातीयविज्ञातीयघटितानि प्रभेदान्तराण्युदाजिहीर्षुः प्रथम-द्वितीयपादयोरेकप्रकारं तृतीयचतुर्थपादयोश्च तदन्यप्रकारं यमकमुपस्थापयति — मुद्रेति । उदारमणिभृषणाः रमणीयरत्नाभरणाः मदभ्रमद्दशः मद्योपयोगघूर्णमाननयनाः श्रदभ्रज-धनाः विशालनितम्बाः ( स्त्रियः ) रमणम् स्वनायकम् मुदा श्रानन्देन श्रन्वीतं युक्तं कर्तुं क्षमाः समर्था भवन्तीति शेषः ॥ ३०॥

हिन्दी—इसके आगे व्यपेत यमकके ही सजातीय-विजातीयघटित प्रभेदोंके उदाहरण देनेकी इच्छासे प्रथम-दितीय पादोंमें अन्य प्रकारके तथा तृतीय-चतुर्थपादोंमें अन्य प्रकारके यमकसे युक्त एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरणश्लोकका अर्थ है—

रमणीय मणि-भूषणोंसे युक्त, मदसे घूमते हुए नयनोंवाली तथा विशालनितम्बा रमणियाँ अपने प्रियतमोंको आनन्दमन्न बना देनेमें समर्थ होती हैं।

इस उदाहरणके प्रथम-दितीय पादोंमें 'मुदार मुदार' और तृतीय-चतुर्थ पादोंमें 'मदभ मदभ' यह विजातीय ब्यपेत यमक हैं ॥ ३० ॥

## उदितैरन्यपुष्टानामा रुतैमें हेतं मनः। उदितैरपि ते दृति मारुतैरपि दक्षिणैः॥ ३१॥

प्रथमतृतीययोर्द्वितीयचतुर्थयोक्ष पादयोर्यमकमुदाहरति—उदितेरिति । आः खेदे, अन्यपृष्टानाम् कोकिलानाम् उदितैः प्रकटीभूतैः हतैः कूजितैः, हे दूति, ते तव उदितैः वचनैः, तथा दक्षिणैः माहतैः मलयानिलैः च मे मम मनः हतम् व्यथितम् ।

श्रत्र प्रथमतृतीयपादयोः 'मारुतैः मारुतैः' इति द्वितीयचतुर्थपादयोश्च 'रुतै रुतैः' इति यमकम् ॥ ३१ ॥

हिन्दी—कोकिलोंके उदित होनेवाले क्जितोंसे, हे दूति, तुम्हारे वचनोंसे तथा दक्षिण पवनसे हमारा मन व्यथित हो रहा है।

इस उदाहरणश्लोकके प्रथम-तृतीय चरणोंमें 'उदितैः उदितैः' और द्वितीय-चतुर्थं चरणोंमें

'मारुतः मारुतः' यह यमकं है ॥ ३१॥

## सुराजितह्रियो यूनां तनुमध्यासते स्त्रियः। तनुमध्याः क्षरत्स्वे वसुराजितमुखेन्दवः॥ ३२॥

प्रथमचतुर्थयोद्वितीयतृतीययोश्च पादयोर्थमकमुदाहरति सुराजिति । तनुमध्याः कृशोद्यः क्षरता प्रस्नवता स्वेदेन घर्मबिन्दुना सुराजिताः सुशोभिताः मुखेन्दवः मुखचन्द्राः यासां तादश्यः श्रय च सुराजितिहियः मद्यपानापगतल्जाः स्त्रियो रमण्यः यूनाम् युवक-पुरुषाणाम् तनुम् शरीरम् श्रध्यासते श्रारोहन्ति विपरीतरतये पुंसामुपर्योकाकन्तीति भावः ।

श्रत्र प्रथमचतुर्थपादयोः 'सुराजितसुराजिते'ति द्वितीयतृतीयपादयोश्व 'तनुमध्या

तनुमध्या' इति चादिगतं विजातीयं व्यपेतं च यमकम् ॥ ३२ ॥

हिन्दी—क्रशोदरी चृते हुए पसीनेकी बूँदोंसे अलङ्कृत मुखचन्द्रशालिनी तथा मधसेवनसे

अपगतल्जा ललनायं युवर्कों के शरीरपर आरूढ़ होकर विपरीतरितप्रवृत्त हो रही हैं।

इस उदाहरण इलोकमें प्रथम-चतुर्थं चरणोंमें 'सुराजिह सुराजित' तथा दितीय-उतीय चरणोंमें 'तनुमध्या तनुमध्या' यह आदिगत विजातीय तथा व्यपेत यमक है ॥ ३२ ॥

#### इति ब्यपेतयमकप्रभेदोऽप्येष द्शितः। अब्यपेतब्यपेतात्मा विकल्पोऽप्यस्ति तद्यथा॥ ३३॥

स्पष्टार्थेयं कारिका ॥ ३३ ॥

हिन्दी—एतावत्पर्यन्त शुद्ध-असङ्कीणं अन्यपेत तथा न्यपेत यमकोंके स्वरूप दिखलाये गये, अब उनको छोड़कर मिश्रित-अन्यपेतात्मा यमकके स्वरूप दिखलये जायेंगे, उदाहरण आगे कहा जा रहा है ॥ ३३ ॥

## सालं सालम्बकलिकासालं सालं नै वीक्षितुम्। नालीनालीनवकुलानाली नालीकिनीरपि॥ ३४॥

प्रथमद्वितीययोस्तृतियचतुर्थयोश्च पादयोश्चाव्यपेतव्यपेतात्मकं यमकमुदाहरित सालः मिति । 'सा श्रलम् सालम्बकलिकासालम् सालम् न बोक्षितुम् न श्रलीन् श्रालीनबकुलान् श्राली नालीकिनीः श्रवि' इति पदपाठः वसन्ते नायिकाद्ती नायकं वक्ति —

सा त्विदिरहाकुला मम सखी श्रालम्बाः लम्बमानाः किलकाः कोरकाः एव सालः प्राकारस्तेन सिहतम् सालम्बकिलकासालम् सालम् श्राम्नत्वम् बीक्षतुम् द्रव्हं न श्रलम्, श्रालीनबकुलान् श्राश्रितबकुलबृक्षान् श्रलीन् भ्रमरान्, तथा नालीकिनीः पिद्यनीः श्रपि वीक्षितुं नालिमिति योजना । 'नालीकौ पद्मनाराचौ' इति त्रिकाण्डशेषे । श्रत्र प्रथमपादे 'सालं सालम्' इत्यव्यपेतयमकम्, तदेव द्वितीयपादे व्यपेतं च, एवमुत्तरार्धे 'नाली नाली' इत्यत्रापि ॥ ३४ ॥

हिन्दी—मेरी सखी आपके वियोगमें लटकती हुई मजरीरूप प्राकारसे घिरे आम्रतरुओं की ओर दृष्टि नहीं डाल सकती और बकुल बृक्षपर आश्रित इन भ्रमरोंको तथा पिंचनीको भी नहीं देख सकती है।

१. त्स्वेदाः । २. प्रपञ्चोऽप्येष । ३. निरीक्षितुम् ।

इस उदाहरण इलोकके प्रथम पादमें 'सालं सालं' यह अन्यपेत यमक है, द्वितीय पादमें होने-पर वही न्यपेत भी है। इसी प्रकार अगले चरणोंमें भी॥ २४॥

## कालं कालमनालक्ष्यतारतारकमीक्षितुम् । तारतारभ्यरसितं कालं कालमहाघनम् ॥ ३५॥

प्रथमचतुर्थपादयोद्धितीयचतुर्थयोश्वाव्यपेतव्यपेतयमकमुदाहरति कालं कालमिति । 'का श्रव्यम् कालम् श्रमालद्यतारतारकम् ईक्षितुम् तारताऽरम्यरसितम् कालं कालमहाघनम्' इति पदपाठः । का विरहाकान्ता स्त्री श्रमालद्याः श्रदृश्याः ताराः निर्मलमौक्तिकानीव तारकाः नक्षत्राणि यत्र तादशम्, तारत्या श्रत्युचतया श्ररम्यं कर्णकटु रसितं गर्जितं यस्य तादशम्, कालमहाघनम् श्यामवर्णमहाघनयुक्तम् कालं यमोपमानम् कालं वर्षास्यम् इक्षितुं द्रष्टुम् श्रव्यम् समर्था । प्राष्ट्रसमयमागतं वीद्तय नायिकाप्रेषिता दूती तमाह । 'तारो निर्मलमौक्तिके' इति हेमचन्द्रः ॥ ३५ ॥

हिन्दी—अदृश्य हो गये हैं उज्ज्वल मौक्तिकाकार नश्चत्र जिसमें ऐसे, अत्युचस्वरतया कर्णकड़ शब्द करनेवाले, श्याम वर्णवाले धर्नोसे युक्त, यमराजतुल्य इस वर्षाकालको कौन वियोगिनी देख सकनेमें समर्थ हो सकती है।

इस उदाहरण श्लोकके प्रथम तथा चतुर्थ पादमें 'कालं काल' यह अन्यपेतन्यपेत यमक है, इसी तरह द्वितीय तृतीय चरणोंमें 'तार तार' यह यमक है। यद्यपि 'कालं काल' में एकमें अनुस्वार है और दूसरे में नहीं है, परन्तु इससे यमकमें कुछ बाधा नहीं होती है, आलङ्कारिकोंने अनुस्वार विसर्गकी न्यूनतमें भी यमकादिको स्वीकार कर लिया है, लिखा है:—

'नान्स्वारो विसर्गश्च चित्रभङ्गाय कल्पते' ॥ ३५ ॥

## याम यामत्रयाधीनायामया मरणं निशा। यामयाम धियाऽस्वर्त्याया मया मथितैव सा ॥ ३६॥

पादचतुष्टयगतमञ्यपेतव्यपेतात्मकं यमकमुदाहरति—यामेति । 'याम यामत्रयाधीन् नयामया मरणं निशा याम् श्रयाम धिया श्रस्वत्यांया मया मिथता एव सा' इति पदपाटः । यामत्रयाधीनः प्रहर्गततयवशगः श्रायामो विस्तारो यस्यास्त्याम्त्त्या निशा निशया मरणं याम प्राप्ता भवम, याम् प्रियाम् धिया बुद्ध्या श्रयाम प्राप्तवन्तः यां लब्धुं सङ्कल्पमकुर्म, सा श्रस्वत्यांया प्राणबाधागामिनी (श्रसवः प्राणास्तेषामित्त पोडा-मायातीलि क्रिबन्तम्—'श्रस्वत्यांया' इति पदम् ) मया मिथता एव व्यापादिता एव । ममाप्यस्यां निशि मरणमवश्यंभावि, किन्तु सा तपस्वनी मिद्वयोगे म्नियेतेति चिन्तास्पद-मिति भावः । श्रत्र सर्वेष्विप पादेषु यमकम् ॥ ३६॥

हिन्दी—इस तीन प्रहरोंके अधीन विस्तारवाली-त्रियामा-रात्रिमें मेरा तो मरण होगा ही, परन्तु जिसे पानेका मैंने सङ्कल्प किया था, चित्तवृत्ति जिसके पास पहुँच चुकी थी, उस प्राणसङ्कटा-षत्रा रमणीको मैंने समाप्त कर दिया, मेरे वियोगमें वह भी नहीं बच सकी।

इस उदाहरणश्लोकके चारों चरणोंमें अञ्यवहित तथा व्यवहित आदिगत यमक है ॥ ३६ ॥

इति पादादियमकविकल्पस्येदशी गतिः। प्रवमेव विकल्पानि यमकानीतराण्यपि॥ ३७॥

१. धिया स्वर्त्या या मया।

पादादियमकमुपसंहरति इतीति । पादादियमकविकल्पस्य पादादिगतानां यमकानां प्रभेदस्य इति ईदशी दर्शितरूपा गतिः प्रकारः, इतराणि पादमध्यपादान्तभागगतानि तानि तानि यमकानि एवमेव दर्शितप्रकारेण विकल्प्यानि कल्पितभेदानि विधातव्यानि ॥३७॥

हिन्दी—इस प्रकार हमने पादादिभागगत यमकके यथासंभव विकल्प-भेदप्रभेद बतला दिये हैं, इसी प्रकार पादमध्यगत एवं पादान्तगत यमकों के भी उदाहरणभेद आदिकी कल्पना कर लें॥३७॥

#### न प्रपञ्चभयाद्भेदाः कात्स्म्येनाख्यातुमीहिताः। दुष्कराभिमता ये तु वैण्यन्ते तेऽत्र केचन॥ ३८॥

स्वयं भेदानां कथनं न कृतं तत्र कारणमुपन्यस्यति — नेति । प्रपञ्चभयात् विस्तार-भीतेः भेदाः सर्वे विकल्पाः कारस्न्येंन साकल्यन श्राख्यातुं कथियतुम् न ईहिताः नाभि-मताः, विस्तारभयादेव तेषामभिधाने न चेष्टितमिति भावः । य तु भेदा दुष्कराभिमताः कठिनसम्पादनाः ते केचन कतिपये भेदाः श्रत्र वर्ण्यन्ते ॥ ३८॥

हिन्दी-विस्तारके भयसे मैंने सारे प्रभेद बतानेकी चेष्टा नहीं की है, उन्हीं कुछ प्रभेदोंको मैं

आगे बता रहा हूँ जो कठिन हैं —बनाने में कष्टसाध्य हैं ॥ ३८॥

## स्थिरायते यतेन्द्रियो न हीयते यतेर्भवान् । अमायतेयतेऽप्यभूत् सुखाय तेयते क्षयम् ॥ ३९ ॥

सकलपादगतमन्यपेतन्यपेतं मध्यगतं यमकमुदाहरति—स्थिरेति । स्थिरा श्रायितः उत्तर्कालो यस्य तत्संबोधने हे स्थिरायते, निश्चलहृद्य, भवान् यतेन्द्रियः निगृहीतकरणगणः श्रात एव यतेः संयमात् न हीयते न च्युतो भवति, ते तव श्रमायता मायाकपटराहित्यम् इयते एतावते क्षयम श्रयते श्रगच्छते श्रविनाशिने सुखाय श्रिप श्रभृत्, स्वीयमायाराहित्यकृतैव तवेयमात्मज्ञानसंभवाऽक्षयसुखावाधितरिति भावः ॥ ३९ ॥

हिन्दी—हे स्थिरायते निश्चलहृदय जीवन्मुक्त योगिप्रवर, आप जितेन्द्रिय होनेके कारण संयमसे च्युत नहीं होते हैं, और आपकी अमायता-मायासंपर्कश्चन्यता ही आपके इस आत्मज्ञानसंभव अक्षयसखका कारण होती है।

इस उदाइरणश्लोकके चारों चरणोंमें 'यते यते यते यते' यह अन्यपेतन्यपेत मध्यगत

यमक है।। ३९॥

## सभासु राजन्नसुराहतैर्मुखैर्महीसुराणां वसुराजितैः स्तुताः । न भासुरा यान्ति सुरान्न ते गुणाः प्रजासु रागात्मसु राशितां गताः ॥४०॥

पादचतुष्टयगतं केवलव्यपेतं मध्ययमकसुदाहरति—सभास्विति । हे राजन् , असु-राहतः मद्यपानकृतदोषास्ट्रष्टेः वसुराजितेः भवदीयदानधनशोभायुतेः महीसुराणां ब्राह्मणानां सुखैः सभासु लोकसमाजेषु स्तुताः प्रशस्ताः रागात्मसु अनुरक्तहृदयासु प्रजासु तब प्रकृतिषु राशितां गताः सततोपाचिताः भासुराः प्रकाशहृपास्ते तव गुणाः शौर्योदार्याद्यो धर्माः सुरान् देवान् न यान्ति, देवा श्रापि त्वद्गुणसहशभासुरगुणानां पात्राणि न भवन्तीति भावः ॥ ४० ॥

हिन्दी — सुरापा नकृत दोषसे अस्पृष्ट तथा मवदीय दानधनकृत शोभासे युक्त ब्राह्मणजनमुखोंद्वारा

सभाओं में प्रशंसित एवं स्नेहपूर्ण हृदयवाली प्रजाओं में राशीभूत आपके स्वच्छ गुणगण देवोंको भी नहीं प्राप्त हैं।

इस उदाइरणश्लोकमें 'सुरा सुरा सुरा सुरा' यह चारों चरणोंमें यमक है जो केवल व्यपेत एवं मध्यगत है ॥ ४० ॥

### तव प्रिया सञ्चरिताप्रमत्त या विभूषणं धार्यमिहांशुमत्तया। रतोत्सवामोदेविशेषमत्तया प्रयोजनं नास्ति हि कान्तिमत्तया॥ ४१॥

अथ व्यपेतं पादचतुष्ट्यगतमन्तयमकमुदाहरति ति । हे अप्रमत्त, कपटेनानुन्यकर्मणि सततसावधान, तव या सचिरता साधुशीला (विपरीतलक्षणया श्रष्टा) प्रिया प्रियतमा (विगते ) तया इह अस्मिनानन्दावसरे अंशुमत् किरणावलीश्राजमानम् इदं भूषणम् रतोत्सवामोदविशेषमन्त्रया त्वया सह कृतस्य रतोत्सवस्य आमोदेन हर्षातिरेकेण विशेषमन्त्रया सातिश्यप्रसन्नया सत्या धार्यम् धारणीयम् (सैव तव प्रयसी धारयत्वदं भूषणम् ) (मम त्वदुपेक्षिताया ) कान्तिमन्त्रया भूषणधारणजन्यशोभासम्पत्त्या प्रयोजनं नास्ति । 'प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता' इति न्यायेन या त्वया सह समवाप्तम्रतसौभाग्या सैवेदमधिकरोति भूषणं न तु त्वयोपेक्षिताऽहमिति भावः ॥ ४९ ॥

हिन्दी—हे कपटानुनयसावधान, आपकी वह सचरिता (अष्टा) प्रिया हो इस अवसरपर इस चमकदार आभूषणको धारण करें, क्योंकि वह आपके साथ सुरतिबहार करके आनन्दमन्न हैं, मुझ उपेक्षिताको इस शोभासम्पत्ति की क्या आवश्यकता है। नायकने किसी अन्य नायिकासे सम्बन्ध जोड़ा, नायिका कठ गई, उसको भूषण देकर असत्र करनेको उचत नायकके प्रति उस उपेक्षिता नायिकाकी यह तिरस्कारोक्ति है

इम उदाहरणहलोकके चारों चरणोंमें 'मत्तया' का अन्तगत व्यपेतयमक है ॥ ४१ ॥

## भवाह्या नाथ न जानते नते रसं विरुद्धे खलु सन्नतेनते। य एव दीनाः शिरसा नतेन ते चरन्त्यलं दैन्यरसेन तेन ते ॥४२॥

पादान्तगतमत्यपेतयमंबसुदाहरात— भवादशा इति । हे नाथ, भवादशाः प्रभवः नतेः नमनस्य रसम् आस्वादिवशेषम् न जानते न विदन्ति, सज्जतम् सम्यङ् नमनम् इनता प्रभुता च सज्जतेनते खलु विरुद्धे नैकत्र संभवतः । ( अतश्व प्रभुणा त्वया न नमनरसो वेद्यः ) ये जनाः दीनाः त एव केवलं नतेन शिरसा चरन्ति स्वामिनं सेवन्ते, तेन नमनकृतेन दैन्यरसेन दैन्यास्वादेन ते तव प्रभोः अलग्, नास्तिकिमपि प्रयोजनमिति ॥४२॥

हिन्दी—हे नाथ, आपको 'नमन' का स्वाद नहीं मालूम है क्योंकि आप प्रमु हैं, आपको कभी किसीके सामने झुकना नहीं होता है, नमन और प्रमुख एकास्पद नहीं हुआ करता है, जो दोन हैं वे सिर हुकाये सेवा करते हैं, (भगवान् की क्रपासे) आपको कभी दन्यरसका अनुभव न करना पड़े।

इस उदाहरणइलोकके सभी चरणों भें 'नते नते' यह अन्तगत अन्यपेत यमक हैं ॥ ४२ ॥

लीलास्मितेन शुचिना मृदुनोदितेन व्यालोकितेन लघुना गुरुणा गतेन। ब्याजृम्मितेन जघनेन च द्शितेन सा हन्ति तेन गलितं मम जीवितेन ॥४३॥ चतुर्षि पादेषु मध्यान्तयोर्थिपतयमकमुदाहरति—लीलेति। सा नायिका शुचिना

१. चरित प्र। २. वानन्द। ३. न मे फलं किंचन कान्ति।

निर्मलेन लीलास्मितेन सविलासहितिन, मृदुना उदितेन मधुरेण बचनेन, लघुना व्याली-कितेन अपाज्ञवीक्षितेन, गुरुणा गतेन स्तनितम्बभारवशान्मन्दगमनेन, व्याजृम्भितेन जृम्भया (अनुरागस्चकजृम्भितेन) दर्शितेन जघनेन जघनदर्शनेन च (माम्) हन्ति मारयित व्यथयित, मम जीवितेन गलितम् च्युतम् गतिमत्यर्थः, तदीयानुरागचेष्टाभिः कामानुरीभूतोऽहं न शक्नोमि प्राणान धारियतुमित्यर्थः॥ ४३॥

हिन्दी—वह नायिका अपने निर्मल सविलास हाससे, मधुर बचनसे, असमग्र कटाक्ष-निक्षेपसे, मन्द गमनसे, जम्माई लेनेसे तथा जघनदर्शनरूप कामचेष्टासे मुझको व्यथित कर रही है,

मेरे प्राण गये।

इस उदाहरणश्लोकमें चारों चरणोंमें मध्यान्तगत व्यपेत यमक है।। ४३॥

## श्रीमानमानमर्वर्मसमानमानमानमानमानतजगत्प्रथमानमानम् ।

भूमानमानमत यः स्थितिमानमाननामानमानमतमप्रतिमानमानम् ॥४४॥
पादचतुष्टयगतं मध्यानतवित् चाव्यपेतव्यपेतयमकमुदाहरति श्रीमानिति । यः
श्रीमान् स्थितिमान् ग्रमान् तम् ग्रमाननामानम् ग्रानमतम् ग्रप्रतिमानमानम् ग्रानतजगत्प्रथमानमानम् भूमानम् ग्रमरवर्त्मसमानमानम् ग्रात्मानम् ग्रानमत इत्यन्वयः ।
यिश्लिविकमो भगवान् श्रीमान् लद्दमीसम्पन्नः, स्थितिमान् मर्योदाशाली, ग्रमान् ग्रपरिमितः (वर्तते ) तम् ग्रमाननामानम् ग्रान्तहीननामगणम्, ग्रन्नतीति ग्रानाः प्राणिनस्तेषां मतम् पूजितम्, ग्रप्रतिमानमानम् प्रतिमीयते ग्रमीयते येस्तानि प्रतिमानानि प्रमाणानि तैने मानं द्वातं यस्य तादशम् लोकिकप्रमाणावेद्यम् , ग्रानते प्रह्वीभूते भजमाने जगति लोके प्रथमानः बहुलो मानः पूजा यस्य तथाविधम् , भूमानम् पृथ्वीमापकचरणन्यासम्, श्रमरवर्त्मसमानमानम् श्राकाशवद् व्यापकम् ग्रात्मानम् श्रात्मस्वरूप भगवन्तम् श्रानमत

हिन्दी—जो लक्ष्मीसम्पन्न, अपरिमित, मर्यादापालक हैं, उस अपरिमितनामवाले, योगियों-हारा पूजित, लौकिक प्रमाणोंसे अवेध, भक्तलोकमें प्रथितपूजन, एक चरणसे पृथ्वीको नाप लेने बाले, आकाशकी तरह व्यापक तथा आत्मचैतन्यस्वरूप त्रिविक्रम भगवानको प्रणाम करें।

नमस्करत । त्रात्र 'मानमान' इति यमकम् ॥ ४४ ॥

इस उदाहरणहलोकके सभी चरणोंमें 'मानमान' यह अन्त मध्य दोनों जगह अञ्यपेतव्यपेत यमक है। ४४॥

#### सार्यन्तमुर<u>सा रमयन्ती सारभृतमुरुसारधरा तम्</u>। सार्यवानुकृतसारसकाञ्ची सा रसायनमसारमवैति॥ ४५॥

पादचतुष्टयंगतं व्यपेतमादियमकं दर्शयति—सारयन्तमिति । सारयन्तम् सङ्केत-स्थाने आत्मानमुपस्थापयन्तम्, सारभूतम् संसारसारभूतसौन्दर्ययौवनयुतम्, तं नायकम् उरसा वक्षसा रमयन्ती आलिङ्गनेन सुखयन्ती, सारवा सरावदा आत एव आनुकृतसारसा तुलितसारसाह्यपक्षिमेदा काश्ची मेखला यस्याः सा तथोक्ता—सारवानुकृतसारमकाश्ची सारसाह्यपक्षिमेदा काश्ची मेखला यस्याः सा तथोक्ता—सारवानुकृतसारमकाश्ची सारसाह्यपिश्वरवानुकारिरवशालिनीं मेखलां धारयन्तीत्थर्यः, उरुसारधरा विपुलसौन्दर्यसारधारिणी च सा नायिका रसायनम् अमृतम् असारम् तुच्छम् अवैति जानाति, प्रियसमागमसुखं ह्यमृतमप्यतिरोते इत्याशयः॥ ४५॥

१. सारसानु ।

हिन्दी—सङ्केतस्थानमें अपनेको उपस्थित करनेवाले तथा जगत्सारभूत सौन्दर्य-यौवन भृषित उस प्रियतमको छातीसे लगाकर आनन्दित करनेवाली, सारस पश्चियोंके शब्दका अनुकरण करने-वाले शब्दावली काञ्चोसे भृषित और विपुल सौन्दर्यसार धारण करनेवाली वह सुन्दरी अमृतको अतितुच्छ समझती है।

इस उदाहरण श्लोकके सभी चरणोंमें 'सार सार' यह व्यपेत आदिमध्य यमक है ॥ ४५ ॥

#### न्यानयालोचनयानयानयानयान्धान् विनयानयायते । न यानयासीर्ज्जिनयानया नयौनयानयाँस्ताञ्जनयानयाश्चितान् ॥ ४६ ॥

इदानीं चतुर्ष्वि पादेष्वायन्तगतमन्यपेतन्यपेतयमकमुदाहरति—नयेति । अत्रायमन्वयः —हे अनयायते अनया नयानयालोचनया अनयान् अयानयान्धान विनयः, (तथा)
अनयाश्रितान् तान् अयानयान् नयान् जनयः, यान् जिनयानयाः न अयासीत् । अयमर्थः –
एति गच्छतीति अया विनाशिनी न अया अनया अविनाशिनी आयितः उत्तरकालो यस्य
तत्संबोधने हे अनयायते, अनया मदुक्तरूपया नयानयालोचनया न्यायान्यायविवेचनया
अन्यान् न्यायविमुखान् अयः शुभावहो विधिः अनयः अशुभावहो विधिस्तयोरन्धान् शुभाग्रुभविवेकश्रुन्यान् विनय शिक्षयः । तथा अनयाश्रितान् अन्यायमार्गगमिनः तान् अयानयान् शुभप्रापकान् नयान् नीतीः जनय उपदिश्य प्रापयः, यान् नयान् जिनयानयाः जैनमार्गानुसारी न अयामीत् । कश्चित्सचिवः स्वनृपमुपदिशति—उन्मार्गगमिजनान् उचिते
वर्त्मन्यानयेति भावः॥ ४६॥

हिन्दी—कोई मन्त्री अपने राजाको समझा रहा है—हे अनयायते-अनपायिभविष्य, इस न्यायान्यायिवेचना-द्वारा नीतिविमुख, शुभाशुभिववेकशून्य लोगोंको विनीत कीजिये और अन्यायगामी लोगोंको शुभप्रापक मार्गपर लाह्ये, जिस मार्गपर जैनमार्गानुसारी नहीं चल सके हैं।

इस श्लोकमें चारों चरणोंके आदि अन्तमें अन्यपेतन्यपेत यमक है, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि प्रथम-तृतीय पादके आदि-अन्तमें और द्वितीय-चतुर्थ पादके आदि-मध्यमें अन्यपेत-ब्यपेत यसक है ॥ ४६ ॥

#### र्वेण भौमो ध्वजवर्त्तिवीर<u>वेरवे</u>जि संयत्यतुलास्त्रगौरवे । रवेरिवोग्रस्य पुरो हरेरवेरवेत तुल्यं रिषुमस्य भैरवे ॥ ४७ ॥

पादचतुष्टयगतं व्यपेतमायन्तयमकसुदाहरति—रवेणेति । श्रालाक्षगौरवे भैरवे भयक्करे संयित संप्रामे ध्वजवर्त्तिवीरवेः ध्वजाप्रस्थितस्य वीरस्य देः पिक्षणो गरुडस्य रवेण सिंहनादेन भौमो नरकासुरः श्रवेजि रिहंग्नः कृतः कम्पितः। रवेः सूर्यस्य इवं उपस्य दीप्तस्य सूर्यसमयुतेः हरेः सिंहसमानस्य श्रस्य भगवतः कृष्णस्य पुरः श्रप्रतः रिपुं नरकासुरनामानम् श्रवेः मेषस्य तुल्यम् श्रवेत श्रवगच्छत । श्रत्र संयच्छव्दस्य क्षीबत्वं चिन्त्यम्, श्रथवा स्वतन्त्राः कविद्यद्यः, सामान्ये नपुंसकत्वं तु दुरुपपादम् ॥ ४७ ॥

हिन्दी—अनुपम, अस्तगौरवपूर्ण एवं भयानक उस युद्धमें ध्वजाप्रवित्तं वीर गरुड पक्षीके शब्द-सिंहनादसे वह नरकासुर धबड़ा गया-काँपने लगा, और सूर्यके समान प्रदीप्त सिंहपराकम भगवान् कृष्णके सामने उसकी दशा भेड़ की-सी हो गई, यही समझ लें। इसमें कृष्ण-नरकासुर-युद्धका विवरण दिया गया है।

१. कृति । २. सीर्जिनः । ३. नरा ।

इस उदाहरण द्लोकके चारों पादोंमें आवन्तगृत न्यपेत यमक है ॥ ४७ ॥ मया मयालम्ब्यकलामयामयामयामयातन्यविरामयामया । मयामयार्त्ति निरायामयामयामयामूं करुणामयामया ॥ ४८ ॥

पादचतुष्टयगतमञ्यपेतञ्यपेतं तथायन्तवित्तयमकमुदाहरति—मयेति । तत्रान्वयः हे अमय करुणामय अयातञ्यविरामयामया अमया अमया निशया मया मयात्तिम् अयाम्, अमया मया मयालम्ब्यकलामयामयाम् अमृग् अमय। कश्चिद् विरही स्विमित्रम् मन्हणिद्धि—हे अमय निष्कपट, करुणामय दयाशालिन्, अयात्व्यविरामयामया असम्पाप्यप्रहर्या दोषया, अमया मा शोभा तद्रहितया, अमया अमावस्यासदृशया (विरहान्धकारपूर्णतयाऽमासादृश्यम् ) निशया राज्या अहम् मयामयात्तिम् मयः क्षयः आमयो रोगः तस्य आर्तिम् पीडाम् दौर्बल्यातिशयकृतयन्त्रणाम् अयाम् प्राप्तवानः (अतः) अमया अमं क्षयं याति तेन अमया क्षीणेन मया सह मयालम्ब्यकलामयाम्याम् मयः क्षयः तेन आलम्ब्याः ग्रसनीयाः कलाः तन्मयश्चन्द्रः स एव आमयो रोगो रोगवद्व्ययको यस्याः सा ताम् चन्द्रदर्शनसंजात्व्यथाम् अमृग् नायिकाम् अमय योजय।

हिन्दी—हे निष्कपट करुणामय, जिसके प्रहरोंका विराम ही नहीं हो रहा है ऐसी तथा शोभाशत्य इस विरहान्धकारपूर्ण अमासमान रात्रिसे में विरहातिश्वीणताको प्राप्त हो गया हूँ, अतः क्षीण होनेवाली कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमा को देखकर सन्तप्ता उस नायिकाको मुझसे मिला दो।

इस उदाहरण इलोकके चारों चरणोंमें अन्यपेत-व्यपेतात्मक आद्यन्तवर्त्ती 'मयामया' यह यमक है ॥ ४८ ॥

> मेता धुनानारम्तामकामतामतापलन्यात्रिमतानुलोमता। मतावयत्युत्तमताविलोमतामताम्यतस्ते समता न वामता॥ ४९॥

ययमस्यान्वयः — यताम्यतः ते मतौ उत्तमता विलोमताम् ययती स्रतापलंब्धाः विमतानुलोमता आरमताम् यकामता धुनाना मता समता न वामता। स्रताम्यतः कथमपि ग्लानिमगच्छतः ते तव मतौ विचारे उत्तमता विलोमताम् अपकृष्टताम् अयती स्राप्युवती स्रतापेन स्रक्लेशन लब्धे अप्रिमतानुलोमते ( अप्रिमता क्षेष्ठता स्रनुलेमता स्रवृक्कलता च ) श्रेष्ठत्वानुकूलते यया सा तथोक्ता, तथा आरमताम् आत्मारामाणां योगिनाम् स्रकामताम् कामवैमुख्यं धुनाना अपनयन्ती योगिनामपि चेतसि स्पृहां जनयन्ती मता इष्टा समता सबैभूतमैत्रो, वामता वेषम्यम् न मतेति शेषः ॥ ४९ ॥

हिन्दी—कभी भी ग्लानिको नहीं प्राप्त करने वाले आपको बुद्धिमें समता—सर्वभूतमैत्री ही अभिमत है—वामता-विषमता नहीं अभिमत है, समताके विशेषण बताते हैं—अतापेत्यादि। जिस समताको उत्तमताविलोमता—अपकृष्टता कभी नहीं मिली, जो अक्लेश, श्रेष्ठत्व तथा अनुकूल्दको पा चुकी है, और जिसके लिये आत्मारामयोगी भी अकामताको छोड़ स्पृहा करते हैं।

इस उदाहरणक्लोकके चारों चरणोंमें आदिमध्यान्तगत व्यपेत—'मता मता' का यमक स्पष्ट है ॥ ४९ ॥

## कालकालगलकालकालमुखकालकाल-

कालकालपैनकालकालघनेकालकालः।

## कालकालसितकालका ललैनिकालकाल-कालकालगैतु कालकाल कलिकालकाल ॥ ५०॥

चतुर्षु पादेषु श्रादिमध्यान्तयमकमन्यपेतन्यपेतं दर्शयति - कालकालेति । श्रयम-त्रान्वयः — हे अलकालकालक, कालकाल, कलिकालकाल, कालकालगलकालकालमुखका-लकालकालपनकालकालघनकालकालकालकालकालका ललनिका आलगत । कश्चित कामी त्वत्प्रसादेन प्रिया मामिच्छत मामालिज्ञत चेति वर्षासमयं प्रार्थयते—हे श्रलकाल-कालक-श्रलका यक्षपुरी तस्याः श्रलकः श्रलङ्कर्ता कुबेरः तद्वत श्रलक पूर्याप्तिकारक ( यज्ञे-श्वरो यथा पर्याप्तं धनं ददाति तद्वत्त्वमि पर्याप्तं जलं वितरसीति संबोधनार्थः ) कालकाल, वसन्तादिकालेषु कालः श्रेष्ठः तत्सम्बोधने कालकालेति । कलिकालकाल-कलिकाः तरु-कोरकान् श्रलन्त भूषयन्ति इति कलिकालकाः वसन्तादिसमयभेदास्तेभ्योऽपि श्रल समर्थ, एवंभत वर्षाकाल, ललनिका प्रशंसनीया ललना त्रालगत मिय त्रातुरज्यतु, सा ललना कीदशीति प्रसङ्गे त्राह—काली यमस्तस्यापि कालः संहत्ती शिवस्तस्य गल एव गलकः, त्रालीनां समृहः श्रालम् , कालं श्यामलं मुखं यस्य स कालमुखो वानरभेदः, कालः कलिः, कालो यमः, कालं कृष्णं के शिरो येषां ते कालका मयुराः तेषाम् श्रालपनस्य कारः कर्ता एव रलयोरभेदात् कालः कालघनकालः श्यामलजलदसमयो वर्षत्ः, एतैः इव कालकैः कृष्णवणैः अलकैः केशपाशैः आलिसतं कृतशोभं कं शिरो यस्यास्तयोक्ता, हरकण्लभ्रमर-समृहकिलयुगवानरमुखयमवर्षासमयसमानश्यामकेशा सा ललना मिय रमतामिति प्रार्थ-नार्थः ॥ ५० ॥

हिन्दी—हे यक्षपुरीभूषण कुबेरके समान पर्याप्तिकारक, कार्लोमें सर्वश्रेष्ठ वृक्षोंकी किलका उगानेवाले वसन्तादि कार्लोसे भी अधिक समर्थ (वर्षासमय) महादेवके कण्ठ, यम, वानरमुख, किल्युग, मयूरनृत्यकर वर्षासमयके समान क्याम केशकलापोंसे भूषित वह ललना मुझे आलिक्तित करे।

इस उदाहरणश्लोकके प्रथम अदृाई चरणोंका एक ही पद है जो नायिकाका विशेषणमात्र है, अन्त्यचरणके उत्तरार्धमें वर्षाकालके दो संबोधन हैं। इसमें चारोंपाद आदिमध्यान्तगत अञ्यपेत व्यपेत यमकशाली है।। ५०॥

#### सन्दष्टयमकस्थानमन्तादी पाद्योर्द्धयोः । उक्तान्तर्गतमप्येतत् स्वातन्त्रयेणात्र कीर्त्यते ॥ ५१ ॥

पराभिमतं सन्दष्टयमकं निरूपयति संदृष्टेति । द्वयोः पादयोरन्तादी श्रवसान-मादिश्व सन्दष्टयमकस्थानम् , एतत् सन्दष्टयमकम् उक्तान्तर्गतमपि पादचतुष्टयगतव्यपेता यन्तनामकयमकप्रभेदे मदुक्तेऽन्तर्गतमपि श्रत्र स्वातन्त्र्येण पृथक् कीर्स्यते वर्ण्यते ॥ ५१ ॥

हिन्दी—प्रथम पादके अन्तमें तथा दितीय पादके अन्तमें रहनेवाले यमकका नाम प्राचीनोंने सन्दष्टयमक रखा है, वह यद्यपि हमारे द्वारा कहे गये पादचतुष्टयगत व्यपेताद्यन्त यमक नामक यमकप्रभेदमें अन्तर्भूत हो जाता है, तथापि प्राचीनानुरोधसे यहाँ स्वतन्त्र रूपसे वर्णन किया जाता है। उपर्युक्त यमकप्रभेदका उदाहरण है:—'रवेण भीमो ध्वजवित्तवीरवे' हत्यादि ३।४७॥५१॥

१. गत । २. कि । ३. लि । ४. न्तादिपदयो । ५. णामा ।

## उपोढरागाप्यवला मदेन सा मदेनसा मन्युरसेनयोजिता। न योजितात्मानमनद्गतापिताङ्गतापि तापाय ममास नेयते॥ ५२॥

संदृष्टयमकमुदाहरति उपोढरागेति । मदेन मद्योपयोगेन यौवनमदेन च उपोढ-रागा संजातमुरताभिलाषापि साऽबला स्त्री मदेनसा मदीयेन दोषेण हेतुना मन्युरसेन कोपेन योजिता ( श्रतश्च ) श्रनङ्गतापिताम् कामसन्तप्तत्वं गतापि सा श्रात्मानं ( मिय ) न योजिता योजितवती मया सह न सङ्गता, ( इदम् ) इदम् मम इयते एतत्परिमाणाय महते तापाय न श्रास न बभूव, श्रापि तु बभूवैवेति काका व्यज्यते । श्रासेति तिङन्तप्रति-रूपमन्ययमिति शाकटायनः ॥ ५२ ॥

हिन्दी—मध्यान तथा यौवनमदसे रत्यभिलाषिणी होकर भी वह अवला मेरे ही दोषसे कोधावेशयुक्त हो गई, अतः कामसन्तप्त होकर भी उसने मेरे पास आना नहीं चाहा, क्या यही मेरे इस महान् सन्तापका कारण नहीं है ?

यह सन्दष्टयमकका उदाहरण है क्योंकि प्रथम पादके अन्तमें एवं द्वितीय पादके आदिमें 'मदेनसा मदेनसा' और तृतीय पादके अन्तमें और चतुर्थ पादके आदिमें 'क्रतापिता क्रतापिता' स्वरूप यमक है ॥ ५२ ॥

#### अर्धाभ्यासैः समुद्रः स्याद्स्य भेदास्त्रयो मताः । पादाभ्यासोऽण्यनेकात्मा व्यज्यते स निदर्शनैः ॥ ५३ ॥

त्रथ समस्तपादयमकमुपकमते अर्घाभ्यास इति । अर्घाभ्यासः पादद्वयावृत्तिः समुद्रः स्यात् समुद्र्यमकनाम्ना व्यवह्रियेतः, समुद्गः सम्पुटकः स यथा भागद्वयात्मको भवित तथैव भागद्वयात्मकतयाऽस्य समुद्गसंज्ञकता । तस्य समुद्गयमकस्य त्रयो भेदा मताः । पादाभ्यासः एकमात्रपादावृत्तिरिष श्रनेकात्मा बहुविधो भवित स निदर्शनैः व्यज्यते उदाहरणप्रदर्शनेन स्फुटीक्रियते ॥ ५३ ॥

हिन्दी—अर्थास्यास-पाददयावृत्तिको समुद्रयमक नामसे व्यवहृत किया जाता है, उसके तीन मेद हैं—प्रथम-तृतीय-एवं द्वितीय-चतुर्थं चरणोंकी समानतामें एक, प्रथम-द्वितीय एवं तृतीय-चतुर्थं चरणोंकी समानतामें द्वितीय, प्रथम-चतुर्थं एवं द्वितीय-तृतीय चरणों की समानतामें तृतीय भेद होगा। यह समुद्रयमक हुआ, समुद्र सम्पुटक पेटारीका नाम है, पेटारीके जैसे दो भाग होते हैं उसी तरह इसके भी दो भाग होते हैं, इसीसे इसका नाम समुद्र कहा गया है।

एकपादावृत्तियमक बहुत प्रकारका है जो उदाहरणोंद्वारा व्यक्त होगा। इस एकपादावृत्तियमकके निम्न प्रभेद संभव हैं, प्रथमपाद दितीयपादमें, प्रथमपाद तृतीयपादमें, प्रथमपाद चतुर्थपादमें इस प्रकार तो भेद। दितीयपाद तृतीयपादमें दितीयपाद चतुर्थपादमें इस प्रकार तो भेद। तृतीयपाद चतुर्थपादमें इस प्रकार तो भेद। तृतीयपाद चतुर्थपादमें यह एक भेद, प्रथमपाद दितीय और तृतीयमें, प्रथमपाद दितीय और चतुर्थमें, प्रथमपाद तृतीय और चतुर्थमें यह चार भेद। प्रथम पाद दितीय तृतीय चतुर्थमें यह चार भेद। प्रथम पाद दितीय तृतीय चतुर्थमें यह एक भेद, कुल मिलाकर एकादश भेद हुए।

समुद्रयमकके उदाइरण दिखलाकर इनके भी उदाइरण दिये जायेंगे ॥ ५३ ॥

ना स्थेयःसत्त्वया वर्ज्यः परमायतमानया । नास्थेयः स त्वयावर्ज्यः परमायतमानया ॥ ५४ ॥

१. तावाच ममाद्य नेयते । २. अत्राभ्यासः ।

समुद्गयमकभेदमुदाहरति ना स्थेय इति। परमायतमानया अत्यन्तिविस्मृतकोपया स्थेयः सत्त्रया निश्वलस्वभावया त्वया सः ना नायकः न वर्ज्यः न परित्यक्तव्यः, किन्तु परम् अत्यर्थम् आयतमानया चेष्टमानया आस्थेयः आदरणीयः आवर्ज्यः अनुकूलाचर-णेन स्ववशीकरणीयश्च। अत्र प्रथमद्वितीययोस्तृतीयचतुर्थयोश्च पादयोरभ्यासः॥ ५४॥

हिन्दी—अत्यन्त विस्तृत मान तथा निश्चल स्वमावशालिनी तुम उस नायकका परित्याग मत कर दो अपितु यथासम्भव चेष्टा करके उसका आदर करो और अनुकूल आचरण करके

उसे अपने वशमें कर लो।

इस उदाहरणइलोकके प्रथम-तृतीय एवं द्वितीय-चतुर्थ चरणोंमें समानताकृत अर्थाभ्यास है ॥५४॥

## नरा जिता माननयासमेत्य न राजिता माननया समेत्य । विनाशिता वैभवतीपनेन विनाशिता वै भवतापनेन ॥ ५५ ॥

समुद्गयमकस्य द्वितीयं प्रभेदमुदाहरति — नरा इति । राज्ञः स्तुतिपरं पद्यमिदम् । अत्र पदच्छेदो यथा — नराः जिताः माननयासम् एत्य न राजिताः माननया सम इत्य-विनाशिता वैभवतापनेन विना अशिताः वै भवता आपनेन । सम माननया इत्य, जिताः नरा माननयासम् एत्य न राजिताः आपनेन भवता वैभवतापनेन विनाशिताः वै विना अशिताः इति चान्वयः ।

हे मया लच्म्या सहित सम सश्रीक, माननया श्रादरेण इत्य प्राप्य श्रादरणीय, जिताः भवता परासिताः नराः शत्रुभूताः पुरुषाः माननयासम् प्रतिष्ठानीत्योः प्रतिच्रेपम् एत्य प्राप्य न राजिताः न शोभिताः श्रापनेन व्यापकेन भवता वैभवतापनेन धनकृत-पराभवप्रदानेन विनाशिताः मारितास्ते शत्रवो वै निश्चयेन विना गृध्रादिपक्षिणा श्रशिताः भिस्ताः इत्यर्थः। श्रत्र प्रथमद्वितीयौ तृतीयचतुर्थौ च पादौ समानौ ॥ ५५ ॥

हिन्दी—हे लक्ष्मीसम्पन्न तथा सम्माननीय नृपवर, आपके द्वारा पराजित आपके शत्रु प्रतिष्ठा और नीतिके प्रतिक्षेप हो जानेसे शोभासम्पन्न नहीं रह जाते हैं, इतप्रभ हो जाते हैं, और व्यापक प्रभाव आपके द्वारा धनकृत सन्तापनसे विनाशित होकर गृष्ट्रादिपश्चिगणसे मिश्चत हो जाते हैं। इस उदाहरणश्लोकमें प्रथमद्वितीय एवं तृतीयचतुर्थ पादोंको आवृत्ति होनेसे यह अर्थाभ्यासरूप समुद्रका दितीय प्रभेद हुआ ॥ ५५ ॥

## कलापिनां चारुतयोपयान्ति वृन्दानि लौपोडधनागमानाम्। वृन्दानिलापोडधनागमानां कलापिनां चारुतयोपयान्ति ॥ ५६॥

तृतीयं प्रभेदमुदाहरति—कलापिनामिति । लापेन शब्देन केकाध्वनिना ऊढः प्राप्तः स्वागतीकृतः घनागमी वर्षाकालो यैस्तादशानां कलापिनां मयूराणां बृन्दानि समूहाः चारतया शोभया उपयान्ति सङ्गच्छन्ते, शोभायुता भवन्तीत्यर्थः । तथा बृन्दानिलेन सङ्घातवायुनाऽपोढः निरस्तः घनस्य नृत्यविशेषस्यागमः परिशीलनं येषां तादशानां बृन्दानिलापोढधनागमानाम् (वर्षाकाले हंसा मदशून्या नृत्यं त्यजन्तीति प्रसिद्धिः) कलापिनां मधुरशब्दानां के जले लापिनां कूजतां च हंसानां च आरतंयः कूजितानि अप-

१. तायनेन। २. तमीप। ३. खापोढ।

यान्ति मन्दीभूय शनैरपसरन्ति । श्रत्र प्रथमचतुर्थौं तथा द्वितीयतृतीयपादौ तुल्याविति

समुद्गभेदस्तृतीयः ॥ ५६ ॥

हिन्दी—केकाध्विनिसे वर्षासमयका स्वागत-सत्कार करनेवाले मयूरोंके समुदायकी शोभा बढ़ रही है, और वर्षाऋतुके सङ्घवायुसे दूर कर दिया गया है नृत्याभ्यास जिनका ऐसे मधुरभाषी तथा जलमें कूजन करनेवाले इंसोंका कूजन उनसे छूट रहा है। 'घनं स्यात्कांस्यतालादिबाद्यमध्यम-नृत्ययोः' इति मेदिनी।

इस उदाहरणश्लोकमें प्रथमचतुर्थमें एवं द्वितीयतृतीय चरणोंमें आवृत्तिकृत समत्व है, अतः यह

ससदगयमकका तृतीय प्रभेद हुआ ॥ ५६ ॥

## नमन्द्यावर्जितमानसात्मेया न मन्द्यावर्जितमानसीत्मया। उरस्युपास्तीर्णपयोधरद्वयं मया समालिङ्गर्यंत जीर्वितेश्वरः॥ ५७॥

पादाभ्यासमुदाह त्तुं मुपक्रममाणः प्रथमद्वितीयपादाभ्यासमुदाह रित — नमन्द्येति । मन्द्या मन्दमत्या मृद्या श्रविति श्रपित्यक्तं माने कोपे सात्मया सप्रयासया तथा दयया विति मानसम् श्रात्मा स्वभावश्च यस्यास्तथाभूत्या मया नमन् श्रपराधक्षमापणार्थं पादयोः पतन् जीवितेश्वरः प्राणनाथः उरिस वक्षोदेशे उपास्तीर्णपयोधरद्वयं स्थापितनिजकुचयुगलं न समाश्लिष्यत नालिङ्गितः । पादपिततं प्रियं निराकृत्य मानिन्याः पश्चात्कोपापगमेऽनुतापोक्तिरियम् ॥ ५७॥

हिन्दी—मूढ़मति अपरित्यक्त मानके प्रति सदा सयल तथा दयाशून्यहृदय एवं स्वभावशालिनी मैंने चरणोपर पड़ते हुए प्रियतमकी छातीसे अपने स्तनोंको लगाकर आलिङ्गन नहीं किया। पादपतित प्रियतमकी उपेक्षा करके पीछे पछतानेवाली नायिकाकी यह उक्ति है। इस उदाहरणश्लोकमें प्रथमद्वितीय पादकी आवृक्ति है। ५७॥

## सभा सुराणामबला विभूषिता गुणैस्तवारोहि मृणालनिर्मलैः। स भासुराणामबला विभूषिता विहारयिन्नविंश संपदः पुराम् ॥५८॥

प्रथमतृतीयपादाभ्यासमुदाहरति— सभेति । अवला बलसंज्ञकदैत्यशून्याऽतश्च निर्भया विभूषता विभुना स्वामिना शकेण उषिता अध्यासिता सुराणां सभा सुधर्मा तव मृणाल-निर्मलैः स्वच्छेर्गुणैः आरोहि अध्याकान्ता, सुधर्माऽपि तव गुणान गायतीत्यर्थः । सः त्वम् विभूषिताः अलङ्कृताः अवलाः स्रियः विहारयन रमयन भासुराणाम् उज्ज्वलानाम् पुराम् नगरीणां सम्पदः निर्विश उपभुङ्क्व ॥ ४८ ॥

हिन्दी—हे राजन, आपके मृणालधवलगुणोंने इन्द्रसे शोभित एवं बलके नहीं होनेसे निर्भय देवसभा सुधर्मा तक आरोहण कर लिया है—सुधर्मामें आपका गुणगान होता है, आप अलंकृत रमणियों के साथ विहार करते हुए उज्ज्वल नगरियोंको सम्पत्तिका उपभोग करें। किसी राजाकी प्रशंसामें यह रलोक कहा गया है।

इस इलोकमें प्रथम-तृतीय पादका अभ्यास है ॥ ५८ ॥

कलं कमुक्तं तनुमध्यनामिका स्तनद्वयी च त्वहते न हन्त्यतः। न याति भूतं गणने भवनमुखे क्लङ्कमुक्तं तनुमध्यनामिका ॥५९॥

१. सार्थया।

प्रथमचतुर्थपादाभ्यासमुदाहरति कलमिति। कमिप महान्तं प्रतीयमुक्तः, (विलास-वतीनाम्) कलम् मधुरम् उक्तं वचनम्, तनुमध्यनामिका कृशकिटनमियत्री स्तनद्वयी च त्वहते त्वद्भिन्नं कं न हन्ति व्यथयति ? देवलं स्वमेव निर्विकारिचत्ती नान्यः कोऽपीति भावः। अतः भवन्मुखे भवत्प्रमुखे समाजे गणने त्वाहशजनसंख्याने अनामिकानामाङ्गिलः कलङ्कमुक्तं सर्वथा जितेन्द्रियम् तनुमत् शरीरिभूतं जन्तुम् न याति, जितेन्द्रियाणां गणना-प्रसङ्ग प्रथमं भवान् कनिष्ठिकामारोहति, त्वनुल्यस्य पुरुषान्तरस्याभावाञ्चानामिकां न कोऽप्यन्यः प्राप्नोतीति सा सार्थनामा जायते इत्याश्यः॥ ५९॥

हिन्दी—विलासिनियों के मीठे वचन तथा किटमागको मारावनत बना देनेवाले स्तनद्वय आपके अतिरिक्त किसको नहीं व्यथित कर देते हैं, इसीलिये आपके समान जितेन्द्रिय निष्कलङ्क पुरुषोंकी गणनामें अनामिका किसी शरीरी प्राणीतक नहीं पहुँच सकती है, किनिष्ठकापर आपका नाम ले लिया गया, आपके समान कोई दूसरा मिला नहीं, अतः अनामिकापर कोई नहीं गिना गया।

इस उदाहरणश्लोकके प्रथमचतुर्य चरणोंमें आवृत्ति है ॥ ५९ ॥

## यशश्च ते दिश्च रजश्च सैनिका वितन्वतेजोपम दंशिता युधा। वितन्वतेजोपमदं शितायुधा द्विषां च कुर्वन्ति कुलं तरस्विनः॥६०॥

द्वितीयतृतीयपादाभ्यासमुदाहरति यश्चेति । कस्यापि विकान्तस्य नृपतेर्वर्णनमिदम् । हे श्रजोपम विष्णुतुल्य, ते तव दंशिताः कविचनः शितायुधाः तीच्णधारप्रहरणशालिनः तरिन्ननो वेगवन्तः च सैनिकाः युधा युद्धेन दिक्षु रजः सेनासंमदंभवां धूलिम्,
यशः कीर्त्तम् च वितन्वते विस्तारयन्ति, तथा द्विषां कुलं शत्रुसमृहम् वितनु विनष्टशरीरम्
श्रोतेजः प्रभावदरिद्रम्, श्रापमदं गलितगर्वश्च कुर्वन्ति ॥ ६०॥

हिन्दी—हे अजीपम विष्णुसमान, आपके कवचधारी, तीक्ष्णायुधवाले एवं वेगवान् सैनिकगणयुक्त द्वारा सभी दिशाओं में रज तथा की कि फैला देते हैं, एवं शत्रुसमूहको अतन्त (शरीररहित), अतेज (प्रभाद्दीन्) तथा अपमद (गर्वेद्दीन्) कर देते हैं।

इस इलोकके दितीय तृतीय चरेणोंमें अभ्यास हुआ है ॥ ६० ॥

## विभक्ति भूमेर्वलयं भुजेन ते भुजङ्गभीमा स्मरतो मदश्चितम्। श्रुण्कमेकं स्वमवेत्य भूधरं भुजं गमो मा स्म रतो मदं चितम्॥ ६१॥

द्वितीयचतुर्थपादाभ्यासमुदाहरति — विभक्तौति । (हे नृप,) ते तव भुजेन श्रमा सह भुजङ्गमः शेषनागः भूमेर्वलयं धरामण्डलं विभक्ति धारयति, श्रतः स्मरतः एतस्व स्मृतिपथे रक्षतो मत्सकाशात् श्रिष्ठतम् सर्वजनपृजितम् एकम् उक्तम् वचनं श्रणुः किन्तद्वचनं यच्छ्रोतुमनुरुणत्सीत्यपेक्षायामाह — स्वं निजं भुजम् एकम् सहायान्तरनिरपेक्षान् मेव भूधरं पृथ्वीभारसहं समर्थम् श्रवेत्य ज्ञात्वा रतः सन्तुष्टहृदयः चितम् उपचितम् मदं गर्वे मा स्म गमः न याहीति ॥ ६९ ॥

हिन्दी—हे राजन् , आपके अुजके साथ शेषनाग पृथ्वीका धारण करते हैं, इस बातको ध्यानमें रखकर में आपसे एक बात कहूँगा, उस सर्वपृजित बातको आप सुनें, वह बात यही है कि

भापका भुज बिना किसीकी सहायतासे पृथ्वीको धारण करता है यह जानकर सन्तुष्टचित्त हो भाप उपचित मदका वहन मत करें।

इस उदाहरणक्लोकके द्वितीय-चतुर्थ चरणोंमें अभ्यास हुआ है ॥ ६१ ॥

## स्मरानलो मानविवर्धितो यः स निर्वृति ते किमपाकरोति । समन्ततस्तामरसेक्षणेन समं ततस्तामरसे क्षणेन ॥ ६२ ॥

तृतीयचतुर्थपादयोरभ्यासमुदाहरति— स्मरानल इति । हे तामरसेक्षणे कमलनयने, हे अरसे नीरसहृदये, यः मानविवर्धितः मानेन वृद्धि गमितः, तथा क्षणेन उत्सवेन समं ततः परिपूर्णश्च, एतादृशः स स्मरानलः कामाग्नः समन्ततः सर्वतोभावेन तां पूर्वानुभूताम् ते निर्वृतिं परमानन्दम् न अपाकरोति किम् ! कि त्वं मानसमुपचितेन कामेन न सन्ताप्यसे ? अतो मानं विहाय पतिमनुवर्त्तस्वेति संख्या अनुरोधः ॥ ६२ ॥

हिन्दी—हे कमलनयने, हे नीरसहृदये, मान करनेसे बढ़ा हुआ और उत्सर्वोसे परिपूर्ण यह कामानल उस तुम्हारे पूर्वानुभूत परमानन्दको क्षति नहीं पहुँचाता है? क्या मान करनेसे तुम्हारी रितको बाधा नहीं हो रही है? अतः मान छोड़कर अपने प्रियतमका अनुवर्त्तन करो।

इस उदाहरणमें तृतीय-चतुर्ध चरणोंका अभ्यास है ॥ ६२ ॥

#### प्र<u>भावतोनाम न वासवस्य प्रभावतो नामन वा सवस्य ।</u> प्रभावतो नाम नवासवस्य विच्छित्तिरासीस्वयि विष्टपस्य ॥ ६३ ॥

पादत्रयाभ्यासमुदाहर्तुमुपक्रममाणः प्रथमं प्रथमपादत्रयाभ्यासमुदाहरति प्रभावत इति । हे प्रभावतः स्वप्रभावातिशयेन प्रभावतः प्रभासम्पन्नस्य वासवस्य इन्द्रस्यापि नामन विनम्नताकारक, हे स्थनाम, नास्ति स्थामः रोगो यस्य तत्सम्बोधने स्थनामिति पदम्, त्विय श्रीकृष्णेऽतः विष्टपस्य जगतः प्रभौ पालके सित न वासवस्य नित्यनूतन-सुरायाः सवस्य यज्ञस्य वा विच्छित्तिः विच्छेदो नासीत् । यादवानां सुरापानं धार्मिकाणां यज्ञकमं च निर्वाधं प्रवर्त्ततेस्मेत्यर्थः । श्रीकृष्णस्तुतिरियम् ॥ ६३ ॥

हिन्दी—अपने प्रभावसे प्रभावशाली इन्द्रको भी नम्र करनेवाले, तथा सर्वथा नीरोग भगवान् श्रीकृष्ण, आपके ब्रगत्प्रभु होनेपर यादवोंके नवासव—नवीन मधका तथा धार्मिकोंके यज्ञका कभी विच्छेद नहीं हुआ।

इस उदाहरणके प्रथम तीन चरणोंका अभ्यास हुआ है ॥ ६३ ॥

## परंपराया बालवारणानां परं पराया बलवारणानाम्।

धूलीः स्थलीब्योंमि विधाय रुन्धन् परं पराया बलवा रणानाम् ॥६४॥

प्रथमदितीयचतुर्थपादाभ्यासमुदाहरति—परंपराया इति । बलवारणानाम् प्रबल-गजानाम् परायाः श्रतिवृहत्याः श्रेष्ठायाः परम्परायाः पङ्काः रणानां स्थलीः युद्धभूमीः व्योप्ति श्राकाशे धूलीः धूलिहपाः विधाय कृत्वा बलेन स्वसामर्थ्येन शत्रून् वारयतीति बलवाः त्वम् परं श्रेष्ठं परं शत्रुं रुन्धन् श्रवरुध्य निगृह्णन् परायाः निर्गतः । गजसेनया युद्धभूमौ वृहद्रजः समुत्थाप्य स्वपराक्तमेण शत्रूनवरुन्धंस्त्वं रणस्थलान्निर्गत इत्यर्थः ॥६४॥

हिन्दी-प्रवल गजसेनाकी बढ़ी पङ्किके द्वारा युद्ध भूमिको आकाशमें धूलिके रूपमें परिणत

१. व्येमि।

करके और आत्मसामध्येंसे शञ्जको निवारित करनेवाले आप बड़े-बड़े शञ्जकोंको रोककर निगृहीत करके युद्धस्थलसे निकल गये।

इस उदाहरणश्लोकके प्रथम, दितीय और चतुर्थं चरणका अम्यास हुना है ॥ ६४ ॥

## न श्रद्धे वाचमळज मिथ्याभवद्विधानामसमाहितानाम् । भवद्विधानामसमाहितानां भवद्विधानामसमाहितानाम् ॥ ६५॥

इदानी पुनर्द्वितीयपादमारभ्य चतुर्थपादपर्यन्तगतमभ्यासमुदाहरति— न श्रद्धे इति । हे अलज, निर्लज, भवद्विधानाम् भवत्सदशानाम् जनानाम्— मिथ्याभवद्विधानाम् अस-त्यार्थप्रतिपादकतया मिथ्याभवत् विधानं प्रतिपादनं यस्यास्तादशीम्, असमाहितानाम् क्षटिलसपसमविस्ताराम् अतिवकाम्, भवद्विधानाम् भवत् प्रतिक्षणजायमानं नवं नवं विधानं विधिः प्रकारो यस्यास्ताम् प्रतिक्षणं नृतनेन प्रकारेण प्रकटन्तीम्, वाचं न श्रद्धे न प्रत्येमि । किंभूतानां भवद्विधानाम् इत्यपेक्षायामाह— असमाहितानाम् अप्रतीकाराणाम्, असमाहितानाम् अनुपमश्त्रुभूतानाम् ॥ ६५ ॥

हिन्दी—हे निर्रुज, आपके समान अप्रतीकार अथवा सदा न्यय रहनेवाले असमाहित, एवं अनुपम शत्रुभूत असमाहितजनकी मिथ्याभविद्यान —असत्यार्थपितपादक, असमाहितान कुटिल-सर्पविद्यतार (अतिवक्ष) एवं भविद्यान प्रतिक्षण नृतनप्रकारके वचर्नोपर मै श्रद्धा नहीं रखता हूँ।

इस स्रोकके द्वितीय-तृतीय चतुर्थ पादमें अभ्यास है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस स्रोकसे पूर्व प्रथमतृतीयचतुर्थपादाभ्यासका उदाहरण देना प्रकरण-प्राप्त था, जो नहीं है। माल्म पड़ता है वह स्रोक ब्रुटित हो गया होगा। किसी भी टीकाकारने उसकी व्याख्या नहीं लिखी है, इससे यह भी पता लगता है कि वह स्रोक बहुत पहले ही ब्रुटित हो गया था॥ ६५॥

## सर्नाहितोमानमराजसेन सर्नाहितोमानम राजसेन। सर्ना हितोमानमराजसेन सर्नाहितो मानम राजसे न॥ ६६॥

पादचतुष्टयाभ्यासमुदाहरति समादितोमानैति । हे अनम अनम्भित्, तथा आहितोमानमराजसेन, (न नमन्तीति अनमाः द्विजाः तेषां राजा चन्द्रः अनमराजः, उमा च अनमराजधोमानमराजौ, आहितौ अहे शिरसि च धृतौ उमानमराजौ येन सः आहितोमानमराजः तेन शिवेन सेनः सस्वामिकः शैव इत्यर्थः, तत्सम्बोधने आहितोमानमराजसेनेति ) समादित, समाः विनष्टाः अहिताः शत्रवो यस्य तथाभृत, उमानम पार्वतीनमस्कारकर्तः, राजसेन राजसानां क्षत्रियाणाम् इन श्रेष्ठ, अमराजसेन देवच्चेपकसैन्यसमन्त्रतः, एतादशनृपते, त्वं सन् ना उत्तमः पुमान् हितः सर्वभूतिहतकारी, अमान् अतिमहान् सम्नाहितः युद्धार्थं कृतकवचादिधारणः सन् न मा राजसे न शोभसे इति मा निह, द्वी नत्री प्राकृतार्थं गयमत' इत्युक्तया राजसे एवेति प्रतीयते ॥ ६६ ॥

हिन्दी—हे अनम (किसीके सामने नहीं झुकनेवाले) आहितोमानमराजसेन—उमा और द्विजराजको रखनेवाले शिवजीसे सनाथ अर्थात् शिवमक्त, सन्नाहितविनष्टशत्रो, उमानम-पार्वतीनमस्कर्त्ता, राजसेन—क्षत्रियश्रेष्ठ अमराजसेन-सैन्यद्वारा अमरोंको भी परास्त करनेवाले

१. सन्नामितो।

नृपवर, आप उत्तमपुरुष तथा सर्विहतैषी हैं, आप अतिमहान् हैं, आप जब युडार्थ सन्नाहादि धारण करते हैं तब नहीं शोभते हैं ऐसी बात नहीं है, अर्थात् बहुत शोभाशाली लगते हैं ॥ ६६ ॥ इस उदाहरणक्षोकके चारो चरणोंका अभ्यास है ॥ ६६ ॥

सक्टद्बिस्त्रिश्च योऽभ्यासः पादस्यैवं प्रदर्शितः। स्रोकद्वयं तु युक्तार्थं स्रोकाभ्यासः स्मृतो यथा॥ ६७॥

श्लोकावृत्तियमकप्रभेदमाह स्वकृदिति । एवम् प्रोक्तप्रकारेण पादस्य चरणस्य सकृत् एकधा, द्विः दिवारम्, त्रिः वारत्रयम् च यः श्रभ्यासः श्रावृत्तिः सः प्रदर्शितः । तत्र सकृद्भ्यासः पादद्वयगतः, द्विरभ्यासः पादत्रयगतः, त्रिरभ्यासश्च पादचतुष्टयगत इति बोध्यम् । युक्तार्थम् परस्परसम्बद्धार्थम् एकवाक्यतापन्नम् श्लोकद्वयं तु श्लोकाभ्यासः स्मृतः, यथैत्युदाह्रणोपक्रमे, श्लोकाभ्यास उदाह्रिध्यत इति भावः ॥ ६७ ॥

हिन्दी—पादका एक बार दो बार तथा तीन बार अभ्यास अवतक बताया गया, एक बारका अभ्यास पादद्वयगत होता है, दो बारका अभ्यास पादत्रयगत होता है, और तीन बार का अभ्यास पादचतुष्टयगत होता है, इन सभी प्रभेदोंके उदाहरण दिये जा चुके हैं। परस्पर-सम्बद्धार्थक-एकवाक्यतापन्न दो समानानुपूर्वीक श्लोकको ही श्लोकाभ्यास कहा गया है, उसका उदाहरण दिया जा रहा है॥ ६७॥

विनायकेन भवता वृत्तोपिवतबाहुना।
स्विमित्रोद्धारिणा भीता पृथ्वी यमतुलाश्रिता॥ ६८॥
विनायकेन भवता वृत्तोपिवतबाहुना।
स्विमित्रोद्धारिणाभीता पृथ्वीयमतुलाश्रिता॥ ६९॥

श्लोकाभ्यासमुदहरति—विनायकेनेति । श्रत्र समानानुपूर्वीके श्लोकद्वये प्रथमेन वर्णनीयस्य राज्ञः शत्रूणां दशा वर्ण्यते, श्रपरेण च राज्ञः स्तुतिः करिष्यते । तत्र प्रथम-स्यार्थो यथा—विनायकेन नियामकर्ग्यन्येन कृतोपचितवाहुना-कृतौ संजातौ उपचितं चितासमीपे बाहू यस्य तथाभृतेन चितासमीपेगतबाहुयुगलेन नष्टप्रायबाहुनेति भावः । स्विमेत्रोद्धा स्वं धनं मित्राणि च उज्जहातीति स्विमेत्रोद्धास्तेन धनमित्रत्यागिना भीता भियम् एतीति भीत् तेन भयशालिना श्रारणा शत्रुणा पृथ्वी विशाला यमतुला रणपराङ्मुखानां क्षत्रियाणां दण्डनाय तप्तायोनिर्मिता तुला लोकप्रसिद्धा श्राश्रिता श्राह्वा । नियामकमुख्यग्रुन्यो नष्टप्रायबाहुश्च धनमित्रत्यागी तव रिपुर्यमतुलामाहृद्ध इति भावः ॥ ६८ ॥

द्वितीयस्यार्थो यथा — विनायकेन विशिष्टनेत्रा वृत्ती वर्त्तुलाकारी उपचिती पृष्टस्थूली च बाहू यस्य तेन यथोक्तेन, स्विमित्रोद्धारिणा निजिमित्रोद्धारकरेण सु-स्रिमित्रविनाशकेन च भवता च स्राश्रिता स्ववशे कृता इयं पृथ्वी भूमिः स्रतुला स्रतुपमा स्रभीता भयशूर्न्या च जातेति शेषः ॥ ६ १ ॥

हिन्दी—िवना नियामकके होनेसे अस्तव्यस्त, चिताके पास पहुँचे हुएके समान नष्टप्राय बाहुबाले, धन तथा मित्रका त्याग करनेवाले, एवं भययुक्त आपके शत्रु विशाल यमतुलापर आरूढ़ हो गये। (युद्ध-पराङ्मुख लोगोंको दण्डित करनेके लिये गरम लौह्शलाकाओंसे बनी तुलाका यमतुला नाम दण्डनीति-प्रसिद्ध है) यह अर्थ शत्रुपरक हुआ ॥ ६८ ॥

१. यमुक्तार्थ ।

समीचीन नेता, बर्जुलम्थूलबाहुशाली, अपने सु अमित्रोंको नष्ट करनेवाले आपसे अधिकृत यह पृथ्वी अनुपम तथा भयरहित हो गई है। यह राजपरक अर्थ है।

इन दोनों अर्थीका एकवाक्यत्व-परम्पइसंबद्धत्व हो जाता है, अतः इन दोनों क्षोंकों को मिला

कर श्रोकाभ्यास थमकका उदाहरण हुआ ॥ ६९ ॥

#### पकाकारचतुष्पादं तन्महायमकाह्रयम्। तैत्रापि दश्यतेऽभ्यासः सा परा यमकिकया ॥ ७० ॥

महायमकमुपवर्णयति—पकाकारेति । एकाकारचतुष्पादं समानानुपूर्वीकपादचतु-ष्टयम् तत् महायमकाह्वयम् महायमकनामकं भवति, तत्रापि तत्र पादमध्येऽपि श्रभ्यासः श्रावृत्तिः दृश्यते, श्रत एव सा यमकिकया महायमकिनर्माणं परा उत्कृष्टा, श्रत्यन्तकष्ट-सम्पाद्यति भावः ॥ ७० ॥

हिन्दी-एक समान चारो चरण होनेपर महायमक नामक होता है, उसमें पाद-मध्यमें

भी आवृत्ति हो सकती है, वही यमककी पराकाष्ठा मानी जाती है।

इससे पहले 'सन्नाहितोमानमराजसेन' इत्यादि क्षोकमें (तृती० ६६) जो पादचतुष्टय यमक है उसके पादमध्यमें अभ्यास नहीं होता है, इस महायमकमें पादमध्यमें भी अभ्यास होता है, अतः यह उससे भिन्न नामान्तरप्रकाश्ययमकभेद माना जाता है ॥ ७० ॥

#### समानयासमानया समानयासमानया। समान यासमानया समानयासमानया।। ७१॥

महायमकमुदाहरति—समानयेति । समानया, श्रसमानया, समानयाससमानया, सः, मा, न, या, श्रसमानया, समानय, श्रसम, श्रनया इति पदच्छेदः । हे श्रसम निरुपम (सखे), सः त्वम् मा माम् समानं यासस्य श्रायासस्य खेदस्य मानं परिमाणं यस्यास्तथाभूतया समदुःखया समानया मानसहितया श्रसमानया निरुपमया श्रनया न यिकया समानया मेलय, (ननूपेच्यतां साऽतिकोपनेति चेत्तत्राह—) या सा नायिका मा लच्मीः शोभा नयः विवेकश्च मानयौ ताभ्यां सहिता समानया न समानया श्रसमानया न भवतोति शेषः, सा हि सुन्दरी विवेकशालिनी च श्रतो नोपेक्षामहित, श्रतो मां तया सह समानयेत्यनुरोधस्यौचित्यमिति । श्रस्य श्लोकस्यैकाकारचतुष्पादत्वं पादमध्येऽपि चावृत्तिमत्विमिति महायमकमिदम् ॥ ७९ ॥

हिन्दी-हे मेरे निरुपम मित्र, समदु:खशीला, मानशालिनी, निरुपमसीन्दर्या, इस नायिकासे

मुझे मिला दो, जो शोभा तथा विवेकसे शून्या नहीं है।

इस उदाहरणके चारों चरण एकाकार हैं, और प्रत्येक चरणोंमें भी आवृत्ति होती गई है, अतः यह दुष्कर महायमकका उदाहरण है ॥ ७१ ॥

## धराधराकारधरा धराभुजां भुजा महीं पातुमहीनविकमीः। कमात् सहन्ते सहसा हतारयो रयोद्धरा मानधुरावलम्बिनः॥ ७२॥

यमकनिरूपणप्रक्रमेः 'श्रत्यन्तबहवस्तेषां भेदाः संभेदयोनयः' इत्युक्तं, तेषु संभेदयो-निषु भेदेषु सजातीयमिश्रणजनिता यमकप्रभेदा उदाहृताः, सम्प्रति विजातीयमिश्रणजनितं

१. तस्यापि । २. विक्रमात्।

भेदमुदाहरति **धराधरेति ।** धराधराकारधराः पृथ्वीधारकशेषनागाकारधारिणः ब्रहीन-विक्रमाः ब्रन्यूनपराक्रमाः सहसा हतारयः मारितशत्रवः रथोद्धुराः उत्कटवेगाः मान-धुरावलम्बिनः श्रिभमानपूर्णाः धराभुजां राज्ञां भुजाः बाहवः क्रमात् पूर्वजक्रमेण महीं पृथ्वीं पातुं रक्षितुं सहन्ते समर्था भवन्ति । श्रत्र 'धराधराकारधराधरा' इत्यव्यपेतव्यपेतः यमकम्, 'भुजां भुजे'ति सन्दष्टयमकम्, 'महीं पातुमही' इति 'सहन्ते सहसा' इति च व्यपेतयमकम्, 'रयोरयो' इति श्रव्यपेतयमकं सन्दष्टयमकं च, 'धुरा मानधुरा' इति व्यपेत-यमकम् । एवमत्र बहुप्रकाराणां यमकानां संभेदो बोध्यः ॥ ७२ ॥

हिन्दी—पृथ्वी धारण करनेवाले शेषनागके समान दीर्घ, पीन, अन्यूनपराक्रमशाली, हठात शत्तुसंहारक तथा उत्कट वेगशाली राजाओं के भुजगण ही इस पूरी पृथ्वीका धारण कर सकते हैं,

जिस प्रकारसे उनके पूर्वज करते आये हैं।

इस उदाइरणक्षेकमें बहुत प्रकारके यमकोंकी संसृष्टि है, जैसे 'धराधराकारधरा धरा' यह अब्यपेतव्यपेतयमक है, 'भुजां भुजा' यह सन्दृष्टयमक है, 'महीं पातुमही' यह और 'सहन्ते सहसा' यह ब्यपेतयमक है, 'रयो रयो' यह अव्यपेतयमक और सन्दृष्टयमक है, 'धुरा मानधुरा' यह व्य-पेतयमक है।

यमकिनिरूपणके प्रारम्भमें यह बात कही गई थी कि उक्त यमकोंके संमिश्रणसे बहुत अधिक भेद हो सकते हैं—'अत्यन्तबह्वस्तेषां भेदाः संभेदयोनयः' तदनुसार सजातीय यमकोंके सम्मिश्रणमें संभवी भेदोंके उदाहरण इससे पूर्व दिये गये थे, यह विजातीय यमकोंके मिश्रणका उदाहरण दिया गया है। ७२॥

#### आवृत्तिः प्रातिलोम्येन पादार्घश्लोकगोचरा । यमकं प्रतिलोमत्वात् प्रतिलोमंमिति म्मृतम् ॥ ७३ ॥

प्रतिलोमयमकनिरूपणमुपकमते—आवृत्तिरिति । प्रातिलोम्येन विपरीतक्रमेण पादः एकश्चरणः, श्रार्धम् श्लोकार्धम्, श्लोकः सम्पूर्णपद्यं च तृद् गोचरा तद्विषया श्रावृत्तिः श्रभ्यासः प्रतिलोमत्वात् (विपरीतक्रमेण वर्णाभ्याससद्भावात ) प्रतिलोमम् इति स्मृतम् प्रतिलोमयमकनान्ना उक्तम् । एवं च पादप्रतिलोमयमकम्, श्लोकप्रतिलोमयमकम्, श्लोकप्रतिलोमयमकं चेति त्रयः प्रतिलोमयमकप्रकाराः ॥ ७३ ॥

हिन्दी—इससे पहले जो यमकके प्रभेद कहे गये हैं उनमें अनुलोम आवृत्ति होती थी, अब प्रतिलोम आवृत्ति सूलक प्रतिलोम यमकका निरूपण करते हैं। प्रतिलोम—उल्टी वर्णावृत्ति होनेसे प्रतिलोमयमक नाम पड़ा है। यह तीन प्रकारका है, पादप्रतिलोमयमक, अर्धप्रतिलोमयमक एवं इलोकप्रतिलोमयमक।

पादप्रतिलोमयमकर्मे पूर्वपादको उल्टा लिखकर दूसरा पाद बनाया जाता है, अर्धप्रतिलोम-यमकर्मे पूर्वार्थको ही उलटा लिखकर उत्तरार्थ बनाया जाता है और इलोकप्रतिलोमयमकर्मे एक इलोकको उल्टे क्रमले लिखकर दूसरा इलोक बना लिया जाता है। इन तीनोंके उदाहरण क्रमशः दिये जाते हैं॥ ७३॥

#### यामताश कृतायासा सा याता कृशता मया। रमणारकता तेम्तु स्तुतेताकरणामर ॥ ७४॥

पादप्रतिलोमयमकमुदाहरति—-यामताशेति । श्रमते श्रनिष्टे परनायिकाप्रसङ्गे

श्राशा यस्य सोऽमताशस्तत्संबोधने हे श्रमताश, या कृतायासा दुःखप्रदा कृशता विरह-प्रतीक्षादिकृता दुर्बलता सा मया याता प्राप्ता, (त्वद्विरहकष्टं मयानुभृतमेव), हे स्तुतेत श्रस्तुत्य, निन्याचरण, श्रकरणे श्रकार्यकरणे श्रमरवदप्रतिबन्ध = श्रकरणामर, हे रमण, ते तव श्रारकता इतो गन्तृत्वम् श्रस्तु । त्वमितो गच्छेति विवक्षा । श्रत्र प्रथमपादस्य विलोमाश्रस्था द्वितीयपादः, तृतीयपादस्य च विलोमाश्रस्या चतुर्थपादः संपाद्यत इति प्रति-लोमयमकमिदम् । तदपि च पादगतम् ॥ ७४ ॥

हिन्दी—अनिष्ट परनायिकाप्रसङ्गमें आज्ञा रखनेवाले मेरे प्रिय, दुःखदायिनी विरहकृत दुर्बलता में पा चुकी (आपके वियोगमें प्रतीक्षामें जो कष्ट भोगने थे, मैंने भोग लिए), हे निन्ध-चिरत, अकार्य करनेमें देवोंकी तरह अप्रतिबन्ध मेरे रमण, अब आप यहाँ से चले जाह्ये।

अन्यनायिकासक्त नायकके प्रति नायिका फटकार बता रही है। इस उदाहरणश्लोकमें प्रथम चरणको उल्रटाकर दुहरा देनेसे दितीय चरण एवं तृतीय चरणको उल्रटाकर दुहरा देनेसे चरम चरण बन गया है, अतः यह पादगत प्रतिलोमयमकका उदाहरण हुआ ॥ ७४ ॥

### नादिनोमद्ग्ना धीः स्वा न मे काचन कामिता । तामिका न च कामेन स्वाधीना दमनोदिना ॥ ७५॥

श्लोकार्धप्रतिलोमयमकमुदाहरति— नादिन इति । नादिनः नादब्रह्मध्यानपरस्य मे मम साधकस्य श्रमदना कामविकारवर्जिता स्वा स्वीया धीः स्वाधीना श्रात्मवशाः, श्रतः काचन कामिता विषयाभिलाषुकता न, श्रस्तीति शेषः, तथा दमनोदिना इन्द्रियनिम्रहा-पनयनक्षमेण कामेन विषयाभिलाषेण हेतुभूतेन तामिका ग्लानः नास्ति । कस्यचिद्योगिनः स्वावस्थानिवेदनमिदम् । श्रत्र पूर्वोर्द्धस्य विपरीतपाठेन द्वितोयार्धस्य निर्मितिरिति श्लोकार्ध-यमकमिदम् ।

श्रत्रानुलोमपाठकाले मदनाधीः स्वा इत्यत्र धीपदोत्तरं विसर्गश्रुतिः, प्रतिलोमपाठकाले तु सा नास्तीति वैगुण्यं यमकेऽत्र दोषाय न जायते, 'नानुस्वारिवसर्गौ च चित्रमङ्गाय सम्मतौ' इत्याचार्यैः स्वीकारात्॥ ७५॥

हिन्दी—अनादहतनादस्वरूप ब्रह्मके ध्यानमें रत मुझ साधककी कामविकारसून्या अपनी बुद्धि अपने अधीन है, अतः किसी प्रकारकी विषयवासना नहीं होतो है, और इन्द्रिय-निम्नहको दूर करनेवाली विषयतृष्णाके कारण ग्लानि भी नहीं होने पाती है। किसी साधक योगीका यह स्वावस्थानिवेदन हैं।

इसमें पूर्वार्द्धका प्रतिलोमाभ्याप्त करके उत्तरार्ध बना लिया गया है, अतः यह रलोकार्ध प्रति-लोमयमकका उदाहरण हुआ ॥ ७५ ॥

> यानमानयमाराविकशोनानजनाशैना । यामुदारशताधीनामायामायमनादिसा ॥ ७६ ॥ सा दिनामयमायामा नाधीता शरदामुया । माशनाजनना शोकविरामाय न मानया ॥ ७७ ॥

> > (इति यमकचक्रम्)

श्लोकगोचरं प्रतिलोमयमकमुदाहरति — यानमानैति । द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम्, श्रनयोः श्लोकयोरर्थः सहैव भवतीति तदन्वयोऽपि सहैव, तत्रान्वयो यथा—उदारशता-धीनां याम् त्रायाम् त्रमुया शरदा त्रधीता सा यानमानयमाराविकशा ऊनानजनाशना श्रायमनादिसा दिनामयमा श्रयामा नाशनाजनना मानया शोकविरामाय न न । श्रयमर्थः - उदारशताधीनाम् बहुधनदायकजनगणवशगतामपि याम् गणिकाम् ( सौभाग्य-वरोन श्रहम् ) श्रयाम् प्राप्तवान् , तथा या श्रमुया शरदा शरत्कालेन श्रधीता श्राकान्ता उत्पन्नमदना विद्युत इति शेषः, सा यानमानयमाराविकशा-याने कामिजनविजयप्रयाणे यो मानः श्रभिमानः तं यातीति यानमानयाः एतादृशो यो मारो मदनः स एव श्रविः मेषः तस्य कशा ताडनी - विजययात्रासाभिमानमदनवशीकारसम्थंत्यर्थः, ऊनानजनाशना-ऊनः स्वल्पः भ्रानः प्राणः सामध्ये येषान्ते ऊनानाः स्वल्पसामध्यशालिनः ये जनाः तान श्चरनाति सर्वस्वापहारद्वारा समापयति या सा तथोक्ता-स्वल्पप्राणतया चपलानां जनानां वित्तापहरणक्षमेत्यर्थः, त्रायमनादिसा-त्रायमनम् इन्द्रियनित्रहः त्रादिर्येषां तेषाम् न्रायम-नादिसमाधिसाधनानाम सा क्रशताकारिणी-यमनियमादिविष्नकरी, दिनामयमा दिनं दिवसमामयं रोगमिव मिमीते जानाति दिनं कामभोगपन्थितया रोगमिव मन्यमाना. त्रयामा-त्रयस्य शुभावहस्य विधेः त्रमतीति त्रमा त्रापिका प्राप्त्री शुभान्वितेत्यर्थः, नाशनाजनना-नाशनं कामिजनानां विनाशमाजनयतीति नाशनाजनना, मानया सत्कार-गामिनी शोकविरामाय मदीयशोकसमापनाय न इति न. सा मम शोकमवश्यमपनदेदिति भावः । कश्चित् कामी स्वोपभुक्तपूर्वां गणिकां स्तौति ॥ ७६-७७ ॥

हिन्दी—बहुतसे उदार पुरुषोंके वशमें रहनेवाली जिस गणिकाको मैंने सौमाग्यसे पा लिया था, जो शरद्की कामुकतासे आकान्त है, ऐसी वह कामिजनविषयप्रयाणमें साभिमान काम रूप भेंडकी चाबुकसमान-अपने अधीन रखनेवाली, चञ्चलिक्त जनोंके सर्वस्वका अपहरण करनेवाली, इन्द्रियनिम्रहादि समाधिसाधनोंको कृश बनानेवाली, दिनको कामोपभोगप्रति-पन्थितया रोग समझनेवाली, शुमान्विता, कामिजनोंके नाशको सम्पन्न करने वाली और सत्कार-भागिनी वेश्यानायिका मेरे शोकको समाप्त न करे यह नहीं हो सकता है। श्लोक-द्रयम्रथित इस उदाहरणश्लोकमें एक श्लोक प्रतिलोमाभ्याससे श्लोकान्तरमें परिणत हो गया है, अतः यह श्लोकावृत्तिरूप प्रतिलोमयमक-प्रमेद है॥ ७६-७७॥

#### वर्णानामेकरूपत्वं यौरवेकान्तरमर्धयोः । गोमूत्रिकेति तत्रै प्राहुर्दुष्करं तद्विदो यथा ॥ ७८ ॥

इयता प्रकरणेन दुष्करान् यमकालङ्कारप्रभेदान् निरूप्य श्रातिदुष्करान् चित्रालङ्कारा-चिरूपयिष्यन् प्रथमं गोमूतिकाबन्धं लक्षयति—वर्णानामिति । श्रध्योः पूर्वाधोत्तराधयोः ( जर्ष्वाधःक्रमेण लिखितयोः ) वर्णानाम् एकान्तरम् एकवर्णव्यवहितम् एकल्पत्वम् समानाक्षरत्वकृतमभिन्नत्वम् तत् तादृशवर्णरचनम् तिहृदः चित्रालङ्कारपण्डिताः 'गोमूत्रिका' इति प्राहुः कथयन्ति । तद्धि गोमूत्रिकारूपं चित्रकाव्यं दुष्करम् साधारणजनैर्निर्मातुम-शक्यम् । इयं हि गोमूत्रिका त्रिधा—पादगोमूत्रिका, श्रधंगोमूत्रिका, श्लोकगोमूत्रिका, च । तत्रेदमधंगोमूत्रिकाया लक्षणम् ॥ ७८॥

१. यद्येका। २. तम्।

हिन्दी—इससे पहले दुष्कर यमकप्रभेदों के उदाहरणादि बताये गये हैं, अब अतिदुष्कर चित्रा-लङ्कारों के उदाहरणादि बताने उपक्रममें गोमूत्रिकाका लक्षणादि बताया जाता है। जिसमें कथ्वीथः क्रमसे लिये गये बणोंमें एकवर्णव्यवहित समानाकारता पाई जाय, उसे चित्रकाव्यके विशेषच्च विद्वान् अर्थ गोमूत्रिका नामसे अभिहित करते हैं। यह गोमूत्रिकाचित्रप्रभेद अतिदुष्कर माना जाता है। यह गोमूत्रिका तीन प्रकारकी है—पादगोमूत्रिका, अर्थगोमूत्रिका और इलोकगोमूत्रिका॥ ७८॥

#### मदनो मदिराक्षीणामपाङ्गीस्त्रो जयेदयम् । मदेनो यदि तत्क्षीणमनङ्गायाञ्जलि द्दे<sup>3</sup>॥ ७९ ॥

श्रघंगोम् त्रिकामुदारित मदन इति । अयं मदनः कामः मदिराक्षीणाम् मद्घूर्णि-तलोचनानां मदिरेव मादके नयने यासां तासामिति वा अपान्नं कटाक्षावलोकनमेवासं प्रहरणं यस्य तथोक्तः कामिनीजननयनप्रहरणः यदि जयेत् मामात्मवशगं कुर्यात्, तत् तदा मदेनः मदीयं पातकं क्षीणम् नष्टम् (इति मंस्ये), श्रहम् श्रनन्नाय कामदेवाय श्रज्ञलिं ददे साज्ञलिः प्रणमामीत्यर्थः । विलासिन्यो यदि कटाचेण मां प्रहरेयुस्तदाऽहं कृतिं। स्याम्, तथा भावश्च कन्दपंक्रपामात्रसाध्योऽतस्तामर्जयितुमहं कन्दपं प्रति प्रणतोऽस्मीन्त्याशयः ॥ ७९ ॥

हिन्दी—मदमत्त नेत्रशालिनी रमणियोंके कटाक्षरूप अस्त्रवाला कामदेव यदि मुझे जीत ले, रमणियोंके अधीन बना दे, तो मैं समझूंगा कि मेरे पाप क्षीण हो गये, इसी मनोरथसे मैं कन्दर्पको साक्षलि नमस्कार किया करता हूँ।

इस उदाहरणके पूर्वार्क एवं उत्तरार्धके विषम वर्ण समान हैं, इस अर्थगोमूत्रिका की पढ़नेका कम यह है कि इस क्लोकके उत्तरार्धका पहला अक्षर पहले पढ़ें, फिर पूर्वार्कका दूसरा अक्षर पढ़ें, अनन्तर उत्तरार्ध का तीसरा फिर पूर्वार्दका चतुर्थ अक्षर पढ़ें, इसी कमसे पढ़ते जानेपर पूर्वार्ध निकल जायगा, इसी प्रकार पूर्वार्ध प्रथमाक्षरके बाद द्वितीयार्धका द्वितीयाक्षर पढ़ें, फिर प्रथमार्धका तृतीयाक्षर अनन्तर दितीयार्धका चतुर्थ अक्षर पढ़ें, इसी प्रकार ऊर्ध्वाधःकोणस्थ अक्षरोंको पढ़ते जाने पर उत्तरार्थ भी निकल जायगा।

जिस उदाहरणमें समवणोंकी एकरूपता हो, उसमें पूर्वार्द्धके प्रथमाक्षर से ही पढ़ना प्रारम्भ करें, बादमें उत्तरार्थका द्वितीयाक्षर कहें, फिर पूर्वार्थका उत्तीयाक्षर इसी तरह बदल कर पढ़ते जानेसे पूर्वार्थ और उत्तरार्थके प्रथमाक्षरसे प्रारम्भ करके बदल-बदलकर पढ़ते जानेपर उत्तरार्थ निकल जायगा। उदाहरण लीजिये—

'अजरामशुमाचारविष्ठशीलिवनोचिता । भुजङ्गमिनभासारकलिकालजनोचिता ॥' इस इलोकके द्वितीयादि समवर्णोमें एकरूपता है । यहाँ तक अर्थगोमूत्रिका का वर्णन हुआ । पादगोमुत्रिकाका उदाहरण निम्नलिखित है—

'काङ्झन् पुलोमतनयास्तनताडितानि वक्षःस्थलोरिथतरयाञ्चनपीडितानि । मायादपायभयतो नमुचित्रहारी मायामपास्य भवतोऽम्बुसुचा प्रसारी ॥'

इस इलोकको चार पिक्क्रियोंमें लिखिए, प्रथम द्वितीय चरणोंमें अर्थगोमूत्रिका-प्रकरणमें बताये गये कमसे अक्षर पिढ़ये, प्रथम द्वितीय चरण निकल आयेंगे, उत्तरार्थमें भी अर्थगोमूत्रिकाकी ही तरह पिढ़ये।

१. पाङ्गास्त्रं। २. च क्षीणम्। ३. दधे।

क्लोकगोमूत्रिकामें बारह पङ्कियोंवाला कोष्ठक बनता है, उनमें अक्षरन्यास करके अर्धगोमूत्रि-कोक्त-कमदारा ही पढ़कर दोनों क्लोक निकाले जाते हैं। उदाहरणक्लोक यों है—

प्रथम श्लोक — पायादश्चन्द्रथारी सकलसुरिशरोलीढपादारिवन्दो देव्या रुद्धाङ्गभागः पुरदनुजदवस्त्यानसंविज्ञिधानम् । कन्दर्पक्षोददक्षः सरससुरवधूमण्डलीगीतगर्वो दैत्याधीशान्धकेनानतचरणनखः शङ्करो भव्यभाव्यः ॥

द्वितीय इलोक-

देयान्नश्चण्डधामा सिल्लिहरकरो रूढकन्दारिवन्दो देहे रुग्भङ्गरागः सुरमनुजदमं त्यागसंपन्निधानम् । मन्दं दिक्श्लोभदश्रीः सदसंदर्वधृदाण्डनागीरगम्यो दैत्येधी बन्धहानावतत्रसनयः शंपरो दिव्यसेव्यः॥

गोमूत्रिका का बहुतसा विस्तार सरस्वतीकण्ठाभरणमें दिया गया है, वहाँ ही देखें। ऊपर दिये गये उदाहरणक्लोकोंके चित्र सामने (पृ. २५५ पर) देखें।

गोमूत्रिका नाम इसिल्ये रखा गया कि चलते हुए बैलके मूत्रपातसे जिस तरह भूमिपर बहु-कोणयुक्त ऊपर नीचे रेखायें बनती जाती हैं, उसी तरहकी रेखाकृति इसमें भी बनाई जाती है ॥७९॥

#### प्राहुरर्धभ्रमं नाम श्लोकार्धभ्रमणं यदि । तदिष्टं सर्वतोभद्रं भ्रमणं यदि सर्वतः ॥ ८० ॥

श्रधंश्रमं सर्वतो मद्रं च लक्षयित — प्राहुरिति । यदि श्लोकार्धश्रमणं श्लोकस्य तत्पादानां वा श्रधंमार्गेण श्रमणं तदा श्रधंश्रमं नाम चित्रं प्राहुः, श्रनुलो मश्रमणेन पादोप-स्थितावर्धश्रमो नाम चित्रभेद इति पूर्वोर्द्धार्थः। यदि सर्वतः श्रनुलो मश्रतिलो माभ्यां श्लोक-पादानां श्रमणं तदा तत् सर्वतो भद्रं नाम चित्रमिष्टं कविभिरिति शेषः॥ ८०॥

हिन्दी—इस कारिकार्मे अर्थभ्रम और सर्वतीभद्रनामक चित्रभेदोंके परिचय दिये गये हैं, अर्थभ्रम उसे कहते हैं जिसमें इलोकका —बन्धाकारलिखित इलोकपादका अर्थमार्गसे अर्थात् अनुलोमपाठ और प्रतिलोमपाठमें केवल अनुलोमपाठसे भ्रमण—भ्रमणद्वारा पादोत्थान होता हो।

सर्वतोमद्र उसे कहते हैं जिसमें सर्वतोभ्रमण—अर्थात् अनुलोमप्रतिलोम उमयविध भ्रमणसे पादोत्थान हो जाता हो। चित्रमें उदाहरण स्पष्ट है। इन दोनों चित्रोंमें वर्णसिन्नवेशप्रकार यह होता है। यह वन्ध चौसठ कोष्ठोंमें लिखे जाते हैं, इनके लिये अष्टाक्षरवृत्त हो उपयुक्त हैं। आठ-आउ कोष्ठवाली आठ पिक्स्याँ बनाइये, उनके प्रथमपिक्सचतुष्टयमें इलोकके चारो चरण सीधे लिख लीजिये, इसके बाद नीचेकी चार पिस्स्योंमें चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम इस कमसे उन्हीं इलोक चरणोंको लिखिये, इसी तरह दोनों बन्ध लिखे जायेंगे। अर्धभ्रमके अधःस्थित पिक्सचतुष्टयमें लीटकर चतुर्थादिचरण लिखे जायेंगे, और सर्वतोमद्रमें लीट-लीटकर या बिना लीटे भी चतुर्थादिचरण लिखे जायेंगे, और सर्वतोमद्रमें लीट-लीटकर या बिना लीटे भी चतुर्थादिचरण लिखे जायेंगे, यही अन्तर है। यह तो हुआ वर्णसिन्नवेशप्रकार, इनका उद्धारप्रकार यह है कि अर्धभ्रममें जपरवाली पिक्सयोंमें वामभागसे दिक्षणभागकी ओर, और नीचेवाली पिक्सयोंमें दिक्षणभागसे वामभागकी ओर एवं वामभागके उपरवाले कोष्ठसे नीचे कमसे दिक्षणभागस्थ नीचेके कोष्ठसे उपर कमसे अनुलोमोच्चारण करते जानेसे प्रथमादि इलोकचरण निकलते जाते हैं।

सर्वतोमद्रमें वामभागसे दक्षिणभागकी ओर अथवा दक्षिणभागसे वामभागकी ओर ऊपरसे नीचे अथवा नीचेसे ऊपर उलटा या सीधा किसी तरह आवर्त्तन करनेपर क्लोकके चरण निकलते जाते हैं। (अर्थभ्रम और सर्वतोमद्र चित्र पृ० २५६ पर देखें)॥ ८०॥

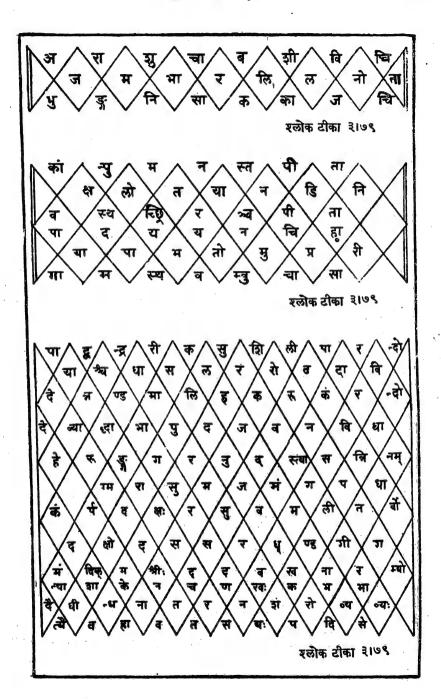

| F                              |            |                           |     |      |      |    |     |     |      |
|--------------------------------|------------|---------------------------|-----|------|------|----|-----|-----|------|
|                                | 1 68 ==    | म                         | नो  | भ    | व    | त  | वा  | नी  | कं   |
| <                              |            | नो                        | द   | या   | य    | न  | मा  | नि  | नी   |
| E C                            | >4a        | भ                         | या  | द    | मे   | या | मा  | मा  | बा   |
| hv <                           | >.to       | व                         | य   | मे   | नो   | म  | या  | न   | त    |
| <b>→</b>                       | <b>≥</b> Æ | य                         | E   | IF   | H    | 午  | 存   | h   | Þ    |
| 15                             | > hs       | TF                        | 1FF | 1h   | lh   | 年  | Þ   | TF. | k    |
| 尼                              | > E        | 午                         | 舟   | 1FF  | 上    | F  | TF  | 2   | 作    |
| E. <                           | > E.       | क                         | 作   | 1Þ   | घ    | 4  | 土   | 作   | 止    |
| 5                              | > = =      | ॥ अर्घभमः॥ इलो. टी. ३।८०॥ |     |      |      |    |     |     |      |
| 4                              | > # (A)    | 0.0                       |     | N    | /50g | 4  | 344 | 120 |      |
| <b>F</b>                       | म म        | सा                        | मा  | या   | मा   | मा | या  | मा  | स्रा |
| \$                             | > = =      | मा                        | रा  | ना   | या   | या | ना  | रा  | मां  |
| *                              | > k        | या                        | ना  | वा   | रा   | रा | वा  | ना  | या   |
| \$P\$                          | >#         | मा                        | या  | स    | भा   | मा | रा  | या  | मा   |
| 1                              | A          | मा                        | या  | रा   | मा   | भा | रा  | या  | मा   |
| #                              | <b>*</b>   | या                        | ना  | त्रा | रा   | रा | वा  | ना  | या   |
| 5                              | > to       | मा                        | रा  | ना   | या   | या | ना  | रा  | मा   |
| #<                             | ) H        | सा                        | मा  | या   | मा   | मा | या  | मा  | सा   |
| ॥ सर्वतो भद्रम् ॥ रहो दी ३।८०॥ |            |                           |     |      |      |    |     |     |      |

## मेनोभव तवानीकं नोद्याय न मानिनी। भयाद्मेयामा मा वा वयमेनोमया नत॥ ८१॥

श्रधेश्रममुदाहरति—हे नत कामिवन्दनीय, मनोभव मदन, तव श्रनीकम् सैन्यस्वरूपा मानिनी इयं प्रहिला नायिका उदयाय न इति न, श्रवश्यमेव विजयसाधनमियमिति भावः । वयम् एनोमयाः कृतापराधतया पापिनः मा वा नैव, न वयमपराद्धाः, परन्तु भयाद त्वदीयमानिनीरूपसेनाभयात् श्रमेयामाः श्रपरिमितपोडायुक्ताः, (श्रतः इमां मद्वशवर्तिनीं कुरुविति योज्यम् )॥ ८९॥

हिन्दी हे कामिजनवन्दितं कामदेव, तुम्हारी यह कामिनी स्वरूपसेना उदयके लिए नहीं होगी यह बात नहीं है, मैंने कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर भी भयसे अपरिमित पीड़ाका पात्र हो रहा हूँ, (अतः इस मानिनीको मेरे वशमें कर दो जिससे निर्भय तथा सुखी होकर रह सकूँ)॥ ८१॥

#### सामायामा माया मासा मारानायायाना रामा । यानावारारावानाया मायारामा मारायामा ॥ ८२ ॥

सर्वतोभद्रमुदाहरति—सामायामेति । श्रामस्य विरहज्वरस्य श्रायामो दैर्ध्य यस्याः सा तथोक्ता, मायाः लद्धम्याः श्रपेक्षया रामा रमणीया, मारानायायाना—मारं काम-मानयित जनयतीति मारानायं तादशमायानम् समागमनं यस्याःतादशी, यानावारारा-वानाया—यानं गमनसाधनं पादस्तमाष्ट्णोति वेष्टयतीति यानावारो नृपुरस्तस्यारावो ध्वानः स एव श्रानायः कामिजनबन्धकं जालकं यस्याः सा तथोक्ता, मायारामा शाम्बरीस्विष्टिष्टपा ललना श्रातिविस्मयकारिसौन्दर्यतया मायामयीव प्रतीयमाना रमणी मासा चन्द्रेण श्रमा सह माराय मम वधाय श्रस्तीति शेषः । किंबत् सखायं प्रति कस्यापि कामिनः स्वावस्थाविनिवेदनिमदम् । मास्शब्दः चन्द्रपरः, 'मास्तु मासे निशाकरे' इति हेमचन्द्रकोषात् ॥ ८२ ॥

हिन्दी—विरष्ट्रज्वरके विस्तारसे पौड़िता, कामोत्पादक आगमनवाली, लक्ष्मीसे भी अधिक सुन्दरी, नृपुरध्वनिरूप जालमें कामियोंको बाँधनेवाली, मायामयी वह सुन्दरी चन्द्रमाके साथ मैरे वधके लिये उचत है। सर्वतीभद्रका यह उदाहर्रण संलग्नचित्रमें उचित क्रमसे लिखा गया है, वहाँ देखकर उद्धारक्रमसे मिला लें।

इस प्रकारके और बहुतसे पद्मबन्ध, मुरजबन्ध, हरूबन्ध, मुसलबन्ध आदि चित्रकाच्य होते हैं, उनका निर्माण और उद्धार इतना किंठन नहीं है, अतः कठिनतम अर्धभ्रम और सर्वतोगद्रके ही उदाहरण यहाँ दिये गये हैं, शेष बन्धोंके उदाहरणादि सरस्वतीकण्ठाभरणमें देखें ॥ ८२ ॥

#### यः स्वरस्थानवर्णानां नियमो दुष्करेष्वसौ । इष्टश्चतुष्प्रभृत्येषे देश्यते सुकरः परः ॥ ८३ ॥

सम्प्रति प्राचीनाभिमतान् स्वरस्यानवर्णनियमेन वैचित्र्यशालिनः शब्दालङ्कारानवतार-यति—यः स्वरस्थानैति । स्वराः श्राकरादयः, स्थानानि कण्ठादीनि, तात्स्थ्यात्तदुद्भ-वानि श्रक्षराणि गृह्यन्ते, वर्णाख व्यञ्जनाक्षराणि, तेषां स्वरस्थानवर्णानाम् यः नियमः नियन्त्रणम्—श्रनेनैव एभिरेव वा स्वरेण स्वरैर्वा, एतत्स्थानाक्षरैर्वा, एतद्वयञ्जनैर्वा समस्तं

१. मानोमव । २. प्रमृत्येषु । १. दृश्यते ।

पद्यं प्रथनीयित्येवंरूपो यो नियम इत्यर्थः, दुष्करेषु कविकर्मसु इष्टः श्रभिमतः, एषः चतुः-प्रभृति चतुरादि, चतुःस्वरः, त्रिस्वरः, द्विस्वरः, एकस्वरः तथा चतुःस्थानः, त्रिस्थानः, द्विस्थानः, एकस्थानः, एवमेव चतुर्वर्णः, त्रिवर्णः, द्विवर्णः, एकवर्णः, एतादशो स्वरस्थानवर्ण-नियमो दर्श्यते उदाहरणप्रदर्शनेन विशयते, परः पञ्चषस्वरस्थानवर्णनियमस्तु सुकरः सुसम्पादः, श्रतो नात्र प्रदर्श्यते इति भावः ॥ ८३ ॥

हिन्दी—प्राचीन आचार्योंने स्वरस्थानवर्णनियमकृत वैचिन्यमूलक भी कुछ शब्दालङ्कार स्वीकार किये हैं, उनको कष्टसम्पाध कहा है, उन स्वरस्थानवर्णनियममूलक कष्टसम्पाध शब्दा- लङ्कारोंमें यहाँ चार स्वर चार स्थान तथा चार वर्ण नियमवाले अलङ्कारों के ही उदाहरणादि बता रहे हैं, पाँच छः स्वरस्थानवर्णनियमवाले शब्दालङ्कार सुखसम्पाध हैं, अतः उनका उदाहरण नहीं दिया जाता है। चतुःप्रमृति का अर्थ है चार स्वरनियम, तीन स्वरनियम, दो स्वरनियम, एक स्वरनियम, (स्वरनियमके चार भेद) चार स्थाननियम, तीन स्थाननियम, दो स्थाननियम, एक स्थाननियम, (स्थाननियमके, चार भेद) चार वर्णनियम, तीन वर्णनियम, दो वर्णनियम, एक वर्णनियम (वर्णनियमके चार भेद)॥ ८३॥

#### अम्नायानामाहान्त्या वाग्गीतीरीतीः प्रीतीर्भीतीः। भोगो रोगो मोदो मोहो' ध्येये वेच्छेद्देशे क्षेमे॥ ८४॥

चतुःस्वरितयममुदाहरित आम्नायानामिति । श्राम्नायानां वेदानाम् श्रन्त्या श्रवसानभना वाग् उपनिषत् गितीः गानानि ईतीः श्रितिबृष्ट्यादितुल्याः मोक्षप्रिति बिन्धकाः, प्रीतीः पुत्राद्यासक्तीः भीतीः भयस्वरूपाः, श्राह कथयति । किञ्च भोगो विषयी-पभोगः (पर्यन्ते ) रोगः सन्तापप्रदः, मोदः सांसारिकमुखास्वादश्च मोहः श्रविवेकरूपः, श्रातः ध्येये ध्यातुं योग्ये भगवचरणे वा एव ज्ञेमे निरुपद्वे देशे एकान्तस्थाने इच्छेत् ध्यातुमभिल्ध्येदित्यर्थः । श्रत्र श्रा = ई – श्रो – ए इति चतुर्भिरेव स्वरंः पद्यमुपनिबद्धमिति स्वरंनियमे चतुःस्वरिनयमोदाहरणिमदम् ॥ ८४ ॥

हिन्दी—वेदोंके अन्तमाग उपनिषद्ने गीत को ईति—विष्नवाधारूप, पुत्राद्यासिक्तको भीति-स्वरूप कहा है और भोग अन्तमें रोगरूप, सांसारिक सुखास्वाद अविवेकस्वरूप सिद्ध होते हैं अतः ध्यान करने योग्य इरिचरणोंको एकान्त स्थानमें ध्यान करें।

इस उदाहरणमें आ-ई-ओ-ए यही केवल चार स्वर व्यवहृत हुए हैं, अतः यह स्वरिनयम-

प्रभेदमें चतुःस्वरनियमका उदाहरण हुआ ॥ ८४ ॥

# क्षितिविजितिस्थितिविहितिवतरतयः परमतय³ः। उठ ठठधुर्गुठ दुधुर्युधि कुरवः स्वमरिकुलम्॥८५॥

त्रिस्वरिनयममुदाहरित — श्वितीति । क्षितेः पृथिव्याः विजितिः स्ववशीकरणम्, स्थितेः मर्यादायाः विहितिः प्रतिष्ठापनम्, एतदेव वर्तं नियमस्तत्र रितरनुरागो येषां ते तथोक्ताः, परमतयः उत्कृष्टबुद्धयः कुरवः पाण्डवाः युधि समरे उद्द विशालं स्वम् स्वीयम् श्रिरिकुलम् शत्रुवर्गम् दुर्योधनादिकम् ६६धुः परिववृः, तथा गुरु सातिशयं दुधुवः कम्पयामासुः । अत्र इ-ग्र-उ-स्वरूपास्त्रय एव स्वरा उपात्ताः ॥ ८४॥

१. धेये । २. ध्येच्छे देशे । ३. गतयः ।

हिन्दी—पृथ्वी-विजय और मर्यादाकी रक्षास्वरूप व्रतमें अनुराग रखनेवाले और उल्कृष्ट-बुद्धि पाण्डवोंने विशाल दुर्योधनादि शत्रुवर्गको घेर लिया और सम्मुख युद्धमें अतिशय कम्पित कर दिया।

%स उदाइरणशोकमें इ-अ-उ नामक तीन ही स्वर लिये गये हैं, अतः यह त्रिस्वरिनयमका उदाहरण है ॥ ८५ ॥

#### श्रीदीप्ती हीकीर्ती धीनीति गीःप्रीती। एंधेति हे हे ते ये नेमे देवेशे॥ ८६॥

द्विस्वरिनयममुदाहरति श्रीदीसी इति । कश्चित्सत्पुरुषः प्रशस्यते । ये द्वे द्वे इमे देवेशे इन्द्रे श्रापि न (स्तः), ते श्रीदीप्ती लच्मीकन्ती, हीकीर्ती लज्जायशसी, धीनीती बुद्धिनयौ, गीःप्रीती वाग्मित्वसन्तोषौ, त्विय राजिन एधेते निरन्तरोपचीयमानतया वर्तेते इत्यर्थः । श्रत्र ई-ए-स्वरूपौ द्वावेव स्वरौ निबद्धौ ॥ ८६ ॥

हिन्दी—जो श्री दीप्ति-धन और कान्ति, लब्बाशीलता और की िंत, बुद्धिमत्ता और नीति-परायणता, एवं वाग्ग्मिता तथा सन्तोष आपमें वृद्धि पा रहे हैं, उस तरह की वह चीजें इन्द्रमें मी नहीं हैं।

इसमें ई-ए रूप दो ही स्वर निबद्ध हुए हैं ॥ ८६ ॥

#### समायामा माया मासा मारानायायाना रामा। यानावारारावानाया मायारामा मारायामा॥ ८७॥

एकस्वरमुदाहरति — सामायामेति । श्लोकोऽयं सर्वतोभद्रोदाहरणप्रस्तावेऽनुपदमेव व्यख्यातः । अत्र 'श्रा' इप एकः स्वरो निबद्धः ॥ ८७ ॥

हिन्दी—इस श्लोकका अर्थ सर्वतोभद्रोदाहरणप्रकरणमें कर दिया गया है, वहीं देख लें। इसमें एकमात्र स्वर-आ-का उपादान हुआ है, यही एकस्वर नियम है ॥ ८७ ॥

#### नयनानन्दजनने नक्षत्रगणैशालिनि । अघने गगने दृष्टिरङ्गने दीयतां सकृत् ॥ ८८ ॥

स्थाननियमप्रस्तावा बतुः स्थानियमभुदाहरति नयनानन्देति । हे अङ्गने प्रशस्त-सर्वावयवे, नयनानन्दजनने नेत्रप्रीतिकरे, नक्षत्रगणशालिनि तारकाचयभृषिते अषने मेषशून्ये गगने वियति सकृत एकवारं दृष्टिः दीयताम् । मेषविर्जितं निर्मलं व्योम वीक्षमाणा मानं जिहहीति भावः । अत्र कण्ठदन्ततालुनासिकारूपस्थानचतुष्टयभवा एव वर्णा निवद्धा इति चतुःस्थाननियमोदाहरणमिदम् ॥ ८८ ॥

हिन्दी—हे सुन्दरि, आँखोंको तृप्त करनेवाले, नक्षत्रमण्डलस भृषित, निर्मेष इस आकाशकी ओर तो एक बार देखो। इस निर्मल आकाशकी ओर देखो और अपना यह मान छोड़ो।

इस उदाहरणमें कण्ठदन्ततालुनासिकारूप चार ही स्थानमें उच्चरित होने वाले वर्ण निकद किये गये हैं, अतः यह चतुःस्थाननियमस्वरूप चित्रप्रमेदका उदाहरण है ॥ ८८ ॥

#### अलिनीलालकलैंतं कं न हन्ति घनस्तनि । आननं नलिनच्छायनं राशिकान्ति ते ॥ ८५॥

१. एवैते । र. चन्द्रनक्षत्रमायिनि । ३. युतं ।

त्रिस्थाननियममुदाहरति अलिनीलिति । हे घनस्तिन कठोरकुचमण्डले, श्रालिनीला भ्रमरश्यामा श्रालकलता केशपाशो यत्र तत् तथोक्तम्, नलिनच्छायं कमलतुल्यं नयनं यत्र तत्तादशञ्च शशिकान्ति चन्द्रोपमं ते तब श्राननं मुखंकं न हन्ति मदनव्यथया कद्र्ययति ? सर्वमिप पुमांसं पीडयतीत्यर्थः । श्रात्र कण्ठयदन्त्यतालव्या एव वर्णा निबद्धा इति त्रिस्वरनियमोऽयम् ॥ ८९ ॥

हिन्दी—हे कठोरस्तिन, भ्रमरके समान काले अलकोंसे वेष्टित, कमलोपम नयनों वाला और चन्द्रमाके समान मनोहर यह तुम्हारा मुख किस पुरुषको पीडित नहीं करता है।

इस उदाहरणश्लोकमें कण्ठतालुदन्तरूप तीन ही स्थानोंमें उत्पन्न वर्ण विन्यस्त हुए हैं, अतः यह त्रिस्थाननियमका उदाहरण हुआ ॥ ८९ ॥

#### अनङ्गलङ्घनालग्ननातङ्का सदङ्गना । सदानघ सदानन्द नताङ्गासङ्गसङ्गतं ॥ ९० ॥

द्विस्थानियममुदाहरति—अनङ्गिति । हे सदानघ, सर्ददा निष्पाप, सदानन्द सता-मानन्दो यस्मात्तादश सज्जनप्रिय नताङ्ग न्तानि नम्राणि श्रङ्गानि यस्य तादश, श्रसङ्ग-सङ्गत विषयानासक्तजनप्रिय, (सा त्वदोया) सदङ्गना सती स्त्री श्रमङ्गलङ्घनेन कामानुप-भोगेन लग्नाः संजाताः नानातङ्काः विविधाः व्यथाः तस्याः तादशी कामानुपभोगजनित-विविधयातना (सञ्जाताऽस्ति, श्रतस्तां स्वसङ्गमेन प्रसादयेति भावः)। श्रत्र केवलं कण्ठय-दन्त्यावेव वर्णौ निबद्धाविति द्विस्थाननियमोदाहरणमिदत्॥ ९०॥

हिन्दी—हे सदा निष्पाप, सब्बनोंके प्रिय, नतशरीर, विषयानासक्तबनिप्रय, वह तुम्हारी सती की कामानुपभोगसे नानाप्रकारकी यातनायें भुगत रही है (अतः कृपाकर उससे मिल लो)। इस श्लोकमें केवल कण्ट्य तथा दन्त्य ही वर्ण निबद्ध हुए हैं, अतः यह दिस्थाननियमका उदाहरण हुआ।। ९०॥

#### अगा गाङ्गाङ्गकाकाकगाहकाधककाकद्दा । अहाहाङ्क खगाङ्कांगकङ्कागखगकाकेक ॥ ९१ ॥

एक्स्याननियममुदाहरति—अगा इति । श्रयमन्वयः—(हे) गाङ्गकाकाकगाहक अहाहाङ्क खगाङ्कागकङ्क अखखगकाकक (त्वम्) अधककाकहा गाम् अगाः ।

गज्ञाया इदं गाज्ञं कं जलम् तस्य गाज्ञकस्य — आकायित शब्दायते इत्याकः अकित कुटिलं गच्छतीति अकः - आकश्चासावकः आकाकः सशब्दितर्यकप्रवाहः तं गाहते इति गाज्ञकाकाकगाहक = गज्ञाप्रवाहस्नानपरायण, हाहाङ्कः संसारक्लेशेन हाहाशब्दपरस्ता- हशो न भवतीति अहाहाङ्क = संसारकष्टवर्जित, खगाङ्कागकङ्क - खगः आकाशचारी सूर्यः अङ्को यस्य ताहशोऽगः पर्वतः सुमेरस्तत्र कङ्कित गच्छतीति खगाङ्कागकङ्क = सुमेरपर्यन्त-गामिन, अगखगकाकक — अगन्ति कुटिलं गच्छन्ति तानि अगानि कुटिलगतीनि यानि खानि इन्द्रियाणि तान्येव अगखकानि तेषु न कक अकक अलोल अवशीभूत-अगखकाकक कृटिलेन्द्रियावशीभूत, (त्वम्) अधककाकहा — अधमेवाधकं तदेव काकः तं जहातीति

१. नन्दिन्तताङ्ग । २. सङ्गतः । ३. अहाहाङ्ग । ४. काङ्गा । ५. काककः ।

श्रघककाकहा = सर्वविधपापरूपकाकपरिहत्ती सन् गाम् भुवम् श्रगाः श्रागतः । श्रत्र केवल-कण्ट्यवर्णविन्यासादेकस्थाननियमोदाहरणमिदम् ॥ ९१ ॥

हिन्दी—गङ्गाके जलके सशब्द तिर्यंक् प्रवाहमें स्नान करनेवाले, संसारतापकृत हाहाशब्दसे अपरिचित, सुमैरुपर्वतपर्यन्त गमनसमर्थ, कुटिल इन्द्रियोंके वशमें नहीं रहनेवाले, आप पापरूप कार्कोंके परिहर्त्ता बनकर इस धराधाममें आये। इस उदाहरणश्लोकमें केवल कण्ट्यवर्ण ही निवद हुए हैं, अतः एकस्थाननियम हुआ ॥ ९१॥

# रे रे रोक्ररुक्तरोरुगागोगोगाङ्गगागैगुः। किं केकाकाकुकः काको मा मामामाममामम ॥ ९२॥

चतुर्वर्णनियममुदाहरति—रे रे इति । काश्चित्मुन्दरीमभिल्षन्तं कश्चिद् व्याधपुत्रं प्रति तस्याः सुन्दर्याः प्रत्याख्यानोक्तिरियम्, रे रे मा मम मायां लच्न्यां मम ममत्वं यस्य तत्संबोधने हे मामम लच्नीलोभिन, त्वं माम् मा मा श्रम न श्रागच्छ (निषेध-दृढतायां मापदद्विक्तिः) यतः काकः कि केकाकाकुकः केका मयूरवाणीं सा काकुर्मद्व-जिती ध्वनिः शब्दो यस्य तथोक्तः भवति १ यथा काको मयूरवाणी नाधिकुकते तथैव तवापि मत्समीपागमनाधिकारो नास्तीति भावः। रोख्यते इति रोद्धः सशब्दो यो कक्त्रम्यः सः रोक्ष्कः तस्य उरसः वक्षसो या कक् शरपातजनिता व्यथा सा रोक्ष्करोक्ष्क् सैव श्रागः अपराधो यस्य तथाभृत रोक्ष्करोक्ष्णागः, श्रगाङ्गगः पर्वतेकभागस्थितः श्रमभ्य इत्यथः, तथा श्रगगुः श्रगा श्रचला गौर्वाणी यस्य तादशः श्रवतुरवचनः श्रासः एभिर्विशेषणैस्तस्य सुन्दरीसमीपोपसरणायोग्यता ध्वनिता। श्रत्र रेफगकारककारमकारक्ष्यर्णच्वतुष्टयनियमः, ङकारस्तु पद्यपूरकत्वाभावाद् वर्णत्वेनात्र न गृह्यते पद्यपूरकवर्णानामेवात्र वर्णपद्माह्यत्वात् ॥ ९२॥

हिन्दी—अरे मामम—लक्ष्मी लोभवाले, तुम मेरे समीप नहीं आना, क्या काकको कभी मयूरकी वाणीका सौभाग्य प्राप्त हो सकता है ? तुम सशब्दरुरु मृगके वङ्घोदेशमें बाणव्यथा पहुँचाने के अपराधी हो, पर्वतमें एकमागपर रहनेसे असभ्य तथा वाणीचातुर्यशून्य हो, (अतः तुमको मेरे पास आनेका क्या अधिकार है ?)

इस उदाहरणक्षोकर्मे रेफ-ग-क-म रूप चार वर्णीसे ही काम चलाया गया है, अतः यह चतुर्वर्णनियमका उदाहरण है।

यद्यपि ड भी सुना जाता है परन्तु वह यहाँ वर्ण नहीं माना जायगा, क्योंकि पद्यपूरक वर्ण ही वर्ण कहे जाते हैं, वह यहाँ पद्यपूरक नहीं है, सन्धिज है ॥ ९२ ॥

# देवानां नन्दनो देवो नोदनो वेदनिन्दिंनः। दिवं दुर्दाव नादेन दाने दानवनन्दिनः॥ ९३॥

त्रिवर्णितियममुदाहरति—देव इति । देवानां नन्दनः श्रानन्दकरः, वेदनिन्दनां वेद-मार्गदूषकाणां दैत्यांनां नोदनः निवारकः देवो नरसिंहवपुर्भगवान् दानवनन्दिनः राक्षसा-नन्दजननस्य हिरण्यकशिपोः दाने खण्डने विदारणे नादेन सिंहनादेन दिवम् श्राकाशं दुदाव तापयामास क्षोभयामास । श्रत्र दवन इति वर्णत्रयनियमः । 'दानवदन्तिनः' इति पाठे तु तकारश्चतुर्थः स्यात्ततश्च त्रिवर्णनियमोदाहरणतैव समाप्येत ॥ ९३ ॥

१. गोगगुः । २. मा मा मामम मामम । ३. देवनिन्दिनाम् । ४. दानव । ५. दन्तिनः ।

हिन्दी—देवगणको प्रसन्न करनेवाले एवं वेदमार्गकी निन्दा करनेवाले राक्षसींके निवारक देव नरिसह ने राक्षसींके आनन्ददाता हिरण्यकशिपुका खण्डन करते समय अपने सिंहनादसे आकाशको कँपा दिया। इस उदाहरणक्षोकर्मे 'द व न' इन तीन वर्णीका ही प्रयोग है, अतः यह त्रवर्णनियम हुआ। ९३॥

सूरिः सुरासुरासारिसारः सार्यससारसाः। ससार सरसीः सोरी ससूकः स सुरारसी॥ ९४॥

द्विर्णनियममुदाहरति स्रिरिति। स्रिः पण्डितः स्रेषु असुरेषु च आसारी प्रसरणशीलः सारो बलं यस्य तथोक्तः, सस्ंहः स्र शोभनौ क्रहः यस्याः सा स्हः रेवतीनाम बलिप्रया तया सिहतः सस्हः रेवतीसिहतः, सुरारसी मद्यरिकः सः सीरी बलभदः सारस-सारसाः शब्दायमानसारसपिक्षयुताः सरसीः सरांसि ससार विहाराय जगाम। अत्र स-रेफाभ्यामेव निर्वाह इति द्विवर्णनियमः॥ ९४॥

हिन्दी—सूरि-विद्वान्, सुरों तथा असुरों पर प्रसरणशीलपराकमशाली, सुन्दरी रेवतीके साथ मध्यपानरिसक बलभद्र सशब्दसारसपिक्षभूषित सरोवरोंमें जलकीड़ा करने चले। इस उदाहरणमें सकार और रेफ रूप दो वर्णीसे ही निर्वाह किया गया है, अतः इसे दिवर्णनियम कहते हैं ॥ ९४ ॥

# नूनं नुन्नानि नानेन नाननेनाननानि नः। नानेना नर्जु नानूनेनेनेनानानिनो निनीः॥ ९५॥

# ( इति चित्रचक्रम् )

एकवर्णनियममुदाहरति - नृनिमिति । अत्रान्वयो यथा - अनेन अननेन नः अन-नानि न तुक्षानि न, अनुनेन एनेन अनाक्षिनीः इनः ना अनेनाः न ।

श्रानेन युद्धे प्रत्यक्षबलेन राज्ञा श्रानेन स्वसामध्येंन नः श्रास्माकम् श्रानानि साम-ध्योनि न नुन्नानि समापितानि इति न, श्रावश्यं समापितानीत्यर्थः । श्रानूनेन एनेन श्राधिक-बलशालीना श्रानेन विजेत्रा श्रानान् बलवतः स्वजनानस्मान् निनीः युद्धे योजयितुमिच्छुः इनः श्रासाकं प्रभुः ना पुरुषः श्रानेनाः निरपराधः नास्तीति शेषः । श्राधिकबलेनानेन विजयिना साधारणबलानस्मान् युद्धे संगमयन्नस्मत्स्वामी निरपराधो न भवतीति भाव । श्रात्र केवलेन नकारेण निबन्धादेकवर्णनियमो बोध्यः ॥ ९५ ॥

हिन्दी—इस बहादुर राजाने अपने पराक्रमसे हमारे पराक्रमको प्रतिक्षिप्त कर दिया है, यह बात अवश्य है, इस विषयमें अधिक बलशाली इस वीरके साथ अल्प बलवाले इम लोगोंको मिड़ा देनेवाले हमारे स्वामी निरंपराध नहीं हैं।

इस श्लोकमें एकमात्र वर्ण नकार द्दी प्रयुक्त हुआ है, अतः इसे एकवर्णनियम कहते हैं ॥ ९५ ॥

# इति दुष्करमाँगेंऽपि कश्चिदादिश्चितः क्रमः। प्रदेलिकाप्रकाराणां पुनरुदिश्यते गतिः॥ ९६॥

इदानीं चित्रचक्रमुपसंहरन् प्रहेलिकाचक्रमवतारयति—इतिति । इति श्रानेन रूपेण दुष्करमार्ग स्वरस्थानवर्णनियमरूपे कठिने कविकर्माण कश्चित् श्राल्पमात्रः क्रमः प्रकारो दिशितः, पुनः प्रहेलिकायाः प्रकाराणां गतिः लक्षणादि उद्दिश्यते प्रकम्यते । प्रहेलिका-

१. स्नारास । २. सीरो । ३. नाननिनां । ४. मार्गस्य ।

सामान्यलक्षणम्—'प्रहेलिका तु सा ज्ञेया वनः संवृतकारि यत्'। विशेषप्रकाराणां लक्ष-णानि पुरो यथावसरं निर्देक्यन्ते ॥ ९६ ॥

हिन्दी—इस प्रकार दुष्करमार्ग स्वर स्थान वर्ण नियमरूप कष्टसाध्य चित्रालङ्कारके कुछ उदाहरणादि दिखलाये गये, अब आगे प्रहेलिकाके प्रकारोंका लक्षणादि दिखलाया जाता है।

क्रमस्थ सर्वव्यक्षन, छन्दोऽक्षरव्यक्षन, मुरजाक्षरव्यक्षन, दी धैंकस्वर आदि और पद्मवन्ध, मुसलवन्ध, हलवन्ध, खड्गवन्ध आदि का उल्लेख इस ग्रन्थमें केवल विस्तारभयसे नहीं किया गया है, इसी बातको व्यक्षित करनेके लिये 'कश्चिदादशितः क्रमः' कहा है।

प्रहेलिकाका सामान्य लक्षण है—'जिसमें कुछ छिपा कर कहा जाय' इसका प्रख्यात नाम पहेली है, जो अतिप्रसिद्धार्थ है ॥ ९६ ॥

# क्रीडागोष्ठीविनोदेषु तज्झैराकीर्णमन्त्रणे । परव्यामोद्दने चाचि सोपयोगाः प्रद्वेलिकाः ॥ ९७ ॥

प्रहेलिकाप्रयोजनान्युपिदशति कीडिति । कीडार्थं या गोष्ठी सभा तत्र ये विनोदाः विचित्रवाग्व्यवहारजनितप्रमोदाः तेषु, तथा तज्ज्ञैः प्रहेलिकाप्रकारज्ञैः आकीर्णं नानाजनव्याप्ते समाजे परस्परं यन्मन्त्रणं गुप्तभाषणं तत्र, तथा परव्यामोहने आभिमतार्थबोधनवैफल्यसंपादने च प्रहेलिकाः सोपयोगाः उपयुक्ताः भवन्तीति शेषः। इयं प्रहेलिका प्रोक्तित्रविधप्रयोजनशालितया नोपेक्षास्पदमिति भावः॥ ९७॥

हिन्दी—प्रहेलिका रसके आम्बादमें परिपन्थी होनेके कारण अलङ्कार नहीं है, तथापि आमोदगोष्ठीमें विचित्र तरहके वाग्व्यवहारोंसे मनोविनोदमें, लोगोंसे मरी भीड़में, गुप्तमाषण करनेमें तथा दूसरोंको अर्थानभिन्न बनाकर उपहासपात्र बना देनेमें इसका उपयोग होता है, अतः इसका निरूपण निरर्थक नहीं है ॥ ९७ ॥

# आहुः समार्गतां नाम गृढार्थो पदसन्धिना । वञ्जितान्यत्र रूढेन यत्र इब्देन वर्ञ्जना ॥ ९८ ॥

श्रथ प्रहेलिकाप्रभेदानुहिशति—आहुरिति । पदसन्धिना पदानां परस्परसन्धिना गृढार्थां दुर्वोधार्थां प्रहेलिकाम् समागतां नाम श्राहुः, तथाऽन्यत्र विवक्षितार्थादन्यस्मित्रर्थे रूढेन प्रसिद्धेन पदेन यत्रं वश्वना परप्रतारणा क्रियते सा विवता नाम प्रहेलिका कथ्यते इति शेषः ॥ ९८ ॥

हिन्दी—जिस प्रहेलिकामें पर्दोमें सन्धि हो जानेसे विविक्षित अर्थ गृढ़ हो जाय, छिप जाय उसे समागता नामक प्रहेलिका कहते हैं, और जहाँ पर योगसे विविक्षितार्थका बोध होता हो परन्तु रूढ़िके द्वारा परवञ्चना की जाय उसे विश्वता नामक पहेली कहते हैं।। ९८।।

# व्युत्क्रान्तातिव्यवहितप्रयोगान्मोहकारिणी । सा स्यात्प्रमुषिता यस्यां दुर्बोधार्था पदावली ॥ ९९ ॥

च्युत्कान्तेति । यदि व्यवहितप्रयोगात् असंबद्धपदैर्व्यवहितानां संबन्धिपदानां प्रयोगात् मोहकारिणी अर्थावबोधे क्लेशदायिनी तदा सा व्युत्कान्ता नाम, यस्यां पदावली सर्वाण्यपि पदानि प्रायः दुवोधार्थो कठिना सा प्रमुषिता स्यात् ॥ ९९ ॥

१. समाहिताम्। २. वञ्चनम्। ३. विहः।

हिन्दी—जो प्रहेलिका असंबद्ध पदोंसे व्यवहित संबद्ध पद होनेके कारण अर्थज्ञानमें किठनाई उत्पन्न करती हो उसे व्यवहाना नामसे कहते हैं, और जिस प्रहेलिकाके पदसमुदाय दुर्बोधार्थ-किठनाईसे जाननेयोग्य अर्थवाले-हों, उसे प्रमुषिता नामक प्रहेलिका कहा जाता है।

विश्वता नामकी प्रहेलिकार्मे एक पद दुर्बोधार्थ होता है, इसमें पदसमुदाय दुर्बोध होता है, विश्वता नामकी प्रदेश होता है, विश्वता ने नामार्थक पदका अप्रसिद्ध अर्थमें प्रयोग होता है, यहाँ पर एकार्थक शब्द ही अप्रसिद्ध

रहता है, यही विश्वता और प्रमुषितामें अन्तर है ॥ ९९ ॥

समानरूपा गौणार्थारोपितैर्प्रथिता पदैः । परुषा लक्षणास्तित्वमात्रन्युत्पादितश्रुतिः ॥ १०० ॥

समानेति । गौणार्थेन लाक्षणिकार्थेन आरोपितैः उपचरितैः पदैः प्रथिता समान-रूपा नाम प्रहेलिका भवति । लक्षणस्य शास्त्रीयनियमस्य आस्तित्वमात्रेण प्रष्टस्या व्युत्पा-दिता श्रुतिः शब्दो यत्र सा परुषा नाम । यत्र शास्त्रीयसूत्रप्रवृत्तिमात्रेणैवार्थो बोधनीयो न प्रसिद्धशः सा परुषा नाम प्रहेलिका भवतीति भावः ॥ २००॥

हिन्दी—जो प्रहेलिका गौणार्थमें उपचरित पदोंसे यथित हो उसे साइश्यमूलक होनेसे समानरूपा नामक प्रहेलिका माना जाता है, और जिस प्रहेलिकामें शास्त्रीय सूत्रोंसे सिद्ध होने पर भी उसका वह योगार्थ अप्रसिद्ध हो उसे परुषा नामक प्रहेलिका कहते हैं।। १००।।

संख्याता नाम संख्यानं यत्रव्यामोहकारणम् । अन्यथा भासते यत्रवाक्यार्थः सा प्रकल्पिता ॥ १०१ ॥

संख्यातेति । यत्र यस्यां प्रहेलिकायां संख्यानं वर्णगणना व्यामोहकारणं संख्यावाचक-शब्दप्रयोगो वा व्यामोहकारणं बोद्धृजनबुद्धिव्यामोहसाधनं सा संख्याता नाम प्रहेलिका । यत्र यस्यां वाक्यार्थः श्चन्यया भासते प्रथममापाततः प्रतीयमानादर्थात् पर्यवसाने भिन्न-तया प्रतीयते सा प्रकल्पितानाम प्रहेलिका भवतीति ॥ १०१ ॥

हिन्दी—जिस प्रहेलिकामें वर्णगण्ना अथवा संख्यावाचकपद्भयोग बुढिको भ्रममें डाल दे उसे संख्याता नामक प्रहेलिका कहते हैं, और जिसमें पहले प्रतीत होनेवाले अर्थसे भिन्न अर्थ पर्यवसानमें समझा जाय उसे प्रकृतिया नामक प्रहेलिका कहते हैं।। १०१।।

सा नामान्तरिता यस्यां नाम्नि नानार्थकरुपना। निभृता निभृतान्यार्था तुल्यधर्मस्पृशा गिरा॥ १०२॥

सा नामान्तरितेति । यस्यां नाम्नि नानार्थकल्पना बहुविधार्थविकल्पनं भवति सा नामान्तरिता नाम प्रहेलिका, तुल्यधर्मस्पृशा प्रकृताप्रकृतपदार्थसाधारणधर्मवाचकगिरा निमृतः निहृतः स्रम्यार्थः प्रकृतोऽर्थो यस्यां सा निमृतार्था नाम ॥ १०२ ॥

हिन्दी—जिसमें अनेकार्थक शब्दसे नाममें अनेकप्रकारक अर्थोंकी कल्पना की जाय उसे नामान्तरिता नामक प्रदेखिका माना जाता है, और जहाँ प्रकृताप्रकृत साधारणधर्मप्रतिपादक शब्दहारा प्रकृत अर्थका गोपन किया गया हो उसे निमृतार्था नामक प्रदेखिका कहते हैं ॥ १०२ ॥

> समानशब्दापन्यस्तशब्दपर्यायसाधिता। संमुढा नाम या साक्षान्निर्दिष्टार्थाऽपि मृढये॥ १०३॥

समानैति । उपन्यस्तानां रलोके प्रयुक्तानां शब्दानां पर्यायो योजनाविशेषः तेन साधिता निष्पन्ना समानशब्दा नाम प्रहेलिका । साक्षात् वाचकशब्देन निर्दिष्टार्था उक्तार्था

१. समानरूप । २. ग्राथतैः । ३. मूट्योः ।

श्चिप या मूढये श्रापाततः श्रीतृणां मूढये मूढभावस्यीत्पादनाय क्षमते सा संमूढा नाम प्रहेलिका बोध्या ॥ १०३ ॥

हिन्दी—प्रयुक्त शब्दों में पर्यायकृत योजना विशेषद्वारा जो प्रहेलिका बन जाती है उसे समान-शब्दा ओर जिसमें वाचक शब्दों द्वारा अर्थ-निर्देश होने पर भी श्रोताओं को मूढ हो जाना पड़े उसे संमूढा नामक प्रहेलिका कहा जाता है ॥ १०३॥

# योगमालात्मिका नाम या स्यात् सा परिहारिका । एकच्छन्नाश्चितं व्यक्तं यस्यामाश्चयगोपनम् ॥ १०४ ॥

योगित । या प्रहेलिका योगमालात्मिका यौगिकशब्दपरम्परास्वरूपा स्यात्— यस्यां यौगिकशब्दमाला एकैकरूढार्थबोधनाय प्रयुज्येत, सा परिहारिका नाम । तथा यस्याम् श्राश्रितम् श्राधेयम् व्यक्तं सुबोधम् , श्राश्रयस्य श्राधारस्य च गोपनं स्यात् सा एकच्छन्ना नाम ॥ १०४॥

हिन्दी—जिस प्रहेलिकाभेदमें यौगिक शब्दोंकी परम्परा एक-एक रूढ अर्थको बतानेके अभि-प्रायसे प्रयुक्त हो उसे परिहारिका कहा जाना है, और जिसमें आधेय तो स्पष्टरूपसे कहा गया हो, परन्तु आधार छन्न-गुप्त हो उसे एकच्छन्ना प्रहेलिका कहते हैं ॥ १०४॥

# सा भवेदुभयच्छन्ना यस्यामुभयगोपनम् । सङ्कीर्णा नाम सा यस्यां नानालक्षणसङ्करः ॥ १०५॥

सा भवेदिति । यस्यां प्रहेलिकायाम् उभयगोपनम् त्राश्रिताश्रययोरुभयोर्निगृहनं कृतं स्यात् सा उभयच्छत्रा नाम प्रहेलिका भवेत, यस्या च नानालक्षणानां समागतादीना-मनुपद्मेवोक्तानां प्रहेलिकानां मध्ये एकाधिकप्रहेलिकालक्षणानां सहावस्थानं भवेत् सा सङ्गीर्णा नाम प्रहेलिका भवेदिति शेषः ॥ १०५॥

हिन्दी—जिसमें आश्रित और आश्रय दोनोंका गोपन किया जाता है उसे उमयच्छन्ना नाम की प्रहेलिका कहते हैं, और जिसमें समागता आदि अनेक प्रहेलिकाओंके लक्षण एक साथ समाविष्ट हों उसे सङ्गीर्णा प्रहेलिका कहते हैं ॥ १०५॥

# पताः षोडरानिर्दिष्टाः पूर्वाचार्यैः प्रहेलिकाः । दुष्टप्रहेलिकाश्चान्याम्तैरधीताश्चतुर्दशः ॥ १०६॥

पता इति । एताः पूर्वोक्ताः षोडश समागताद्याः सङ्गीर्णान्ताः प्रहेलिकाः पूर्वाचार्यैः निर्दिष्टाः, एतःषोडशप्रहेलिकाभिन्नाः अन्याः चतुर्दश दुष्टाः सदोषाः च्युताक्षरदत्ताक्षरा-द्यः तैः पूर्वाचार्यैः अधीताः उक्ताः ॥ १०६ ॥

हिन्दी—इन सोलह पहेलिकाओंका वर्णन प्राचीन आचार्योंने किया है, समागतासे लेकर पन्द्रह रूप शुद्ध प्रहेलिकायें और एक सङ्कीर्णा, कुल सोलह प्रहेलिकायें प्राचीनोंने कही हैं, इन सोलह शुद्ध प्रहेलिकाओंके अतिरिक्त चौदह और च्युताक्षरदत्ताक्षर आदि दुष्ट प्रहेलिकाओंका निर्देश प्राचीनोंने किया है।। १०६।।

# दोषानपरिसंख्येयान् मन्यमाना वयं पुनः। साध्वीरेवाभिधास्यामस्ता दुष्टा यास्त्वलक्षणा॥ १०७॥

दुष्टप्रहेलिकानुक्तौ हेतुमुपन्यस्यति — दोषानिति । वयम् दोषान् न्युताक्षरत्वादिशाब्द-बोधपरिषन्थिदोषचयान् श्रपरिसंख्येयान संख्यातुमशक्यान् बहुन् मन्यमानाः ( न तान् दर्शयाम्ः, किन्तु ) पुनः साध्वीः चमत्कारजननीः स्वल्पदोषाश्च समागताद्याः पोषश प्रहेलिकाः एव श्रभिधास्यामः उदाहरणप्रदर्शनेन स्पष्टीकरिष्यामः, दुष्टप्रहेलिकासामान्य-लक्षणं तु—'या श्रवक्षणाः समागतादिषोडशप्रहेलिकालक्षणशून्यास्ता दुष्टाः' इति ॥१००॥

हिन्दी—प्रहेलिकाके दोष च्युताक्षरत्वादि असीम हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती है, इस बातको माननेवाले इमलोगोंने यहाँ साधु प्रहेलिकाओं के ही उदाहरण दिये हैं, दुष्ट प्रहेलिकायें वह हैं जो समागतादिकथित सोलह प्रहेलिकाओं के लक्षणसे रहित हों।। १०७॥

# न मया गोरसाभिश्चं चेतः कस्मात्प्रकुप्यसि । अस्थानचैदितैरेभिरस्रमास्रोहितेक्षणे ॥ १०८॥

श्रय प्रागुद्दिष्टाः षोडशापि प्रहेलिकाः कमश उदाहरिष्यं बुदेशकमप्राप्तां समागतां नाम प्रहेलिकासुदाहर्रात — न मयेति । काश्चिद् गोपी प्रति कृष्णस्योक्तिरियम् ।

हे आलोहितेक्षणे कोपरक्ताक्षि, मया गोरसाभिज्ञं पयःपानोन्भुखं चेतो हृदयं न कृतम्, कृतः प्रकुप्यसि ? मह्यं कृष्यिस ? अस्थानहित्तैः व्यर्थरोदनैः एभिः अलम्, एषः प्रकाशोऽर्थः समाजवञ्चकः, वास्तवार्थस्तु—मे मम चेतः आगः अपराधः परवनितासंसर्ग-रूपः तदिभिज्ञं चेतो न, शेषं समानम् । मया वनितान्तरोपसर्पणरूपमागो नाचरितमतो वृथा तवायं कोपो हिदतं च वृथेति । अत्र मे आगोरसाभिज्ञमित्यत्र सन्धिना प्रकृतार्थसंवरणं कृतामिति बोध्यम् ॥ १०८ ॥

हिन्दी—मैंने अपने हृदयको दूध पीनेमें कभी नहीं लगाया, दें ने तुम्हारा गोरस नहीं पिया, तुम मुझपर कोध क्यों करती हो ? हे लाल आँखोंवाली, इस तरह तुम बिना कारणके क्यों रो रही हो ? (यह तो खुला अर्थ है, जो समाजको बिन्नत करनेके लिये किया जाता है, वास्तविक अर्थ तो यह है कि ) हे रक्तनेत्रींवाली, मैंने कोई अपराध—परस्त्रीसंपर्क आदि करनेमें अपना मन नहीं दिया, मैंने दूसरी औरतका साथ नहीं किया है, तुम क्यों कोप करती हो ? तुम्हारा यह अकारण रोदन व्यर्थ है।

श्रीकृष्ण किसी गोपीसे लोगोंके सामने कह रहे हैं। इस प्रहेलिकाको समागता कहते हैं क्योंकि इसमें 'मे आगोरसाभिज्ञम्' में सन्धि द्वारा गोप्य अर्थ छिपाया जाता है ॥ १०८ ॥

## कुन्जामासेवमानस्य यथा ते वर्धते रतिः । नैवं निर्विशतो नारीरमरस्त्रीविडम्बिनीः ॥ १०९ ॥

विश्वतां नाम प्रहेलिकामुदाहरति—कुठजामिति । कुठजाम् विकृतोच्चपृष्ठदेशां नारीम् आसेवमानस्य रमयतः ते तव रितः अनुरागो यथा वर्धते उपचीयते अमरस्रोविडिम्बनीः नारीः निर्विशतः देवाङ्गनातुल्याः निर्विशतः उपभुज्ञानस्य रितः एवं न वर्धते इति प्रकाशोऽर्थः । संवृतार्थस्तु कुठ्जां कान्यकुठजानगरीम् आसेवमानस्य ते तव रितर्थथा वर्धते इत्यादिः, शेषं समानम् ।

श्रत्र कुव्जाशब्दो विकृताङ्गनायाँ रूढः, विवक्षितायां नगर्यां न रूढः, तद्र्थप्रत्यय

१. रुपितैर्। २. क्षणैः।

उपक्रमं विना न सँभवीति प्रकृतार्थंस्य निपुणमितवेद्यतयाऽत्र संवरणमिति विश्वता नाम प्रहेलिकेयम् ॥ १०९ ॥

हिन्दी—इस कुबड़ी स्त्रीके साथ रमण करनेसे आपको जो आनन्द होता है वह आनन्द देवबालासमान अन्य नारियोंके साथ रमण करने भी नहीं होता है। यह प्रकाश अर्थ है। छिपा अर्थ यह है कि इस कान्यकुब्जा नगरीका उपभोग करने से जो आनन्द आपको मिलता है वह देवबालाओं के उपभोगसे भी नहीं मिलता।

इसमें कु॰जा शब्द कुबड़ी स्त्रीमें रूढ़ है, कान्यकु॰जा नगरीमें रूढ़ नहीं है, अतः छिपा हुआ अर्थ निपुणमितमात्रवेद्य है, अतः इसे विश्वता नामक प्रहेलिका कहा जाता है।। १०९॥

# दण्डे चुम्बति पश्चिन्या हंसः कर्कशकण्टके। मुखं वल्गुरवं कुर्वस्तुण्डेनाङ्गानि घट्टयन्॥ ११०॥

व्युत्कान्तामुदाहरति दण्डे इति । कर्कशकण्टके तीच्णमुखमण्टकवृते दण्डे पश्चिन्याः नाले अङ्गानि स्वशरीरावयवान् घट्टयन् संघर्षयन् वल्गुरवं मधुररवं कुर्वन् संहः तुण्डेन मुखाग्रेण पश्चिन्याः मुखं कमलरूपं चुम्बति । अत्रान्वयबोधस्य हेतोः पदासत्तः विशेषेणा- तिकान्ततया व्युत्कान्ता नाम प्रहेलिकेयम् ॥ ११०॥

हिन्दी—कठोर कण्टक वाले कमलनालमें अपने अङ्गोंको रगड़ता हुआ और मधुर शब्द करता हुआ इंस मुखायसे कमलिनीके मुखरूप कमलको चूमता है। इसमें आसित्त नामक अन्वयंबोधका कारण अतिशय व्यवहित है, अतः इसे व्युत्कान्ता नामक प्रहेलिका कहा गया है। इसमें आसित्त होने पर अर्थ सुगम हो जायगा, तब यह प्रहेलिका नहीं रह जायगी। आसित्त होगी इस प्रकार पदिनित्यास करने पर-'कर्कशकण्टके दण्डेऽङ्गानि सङ्घट्टयन् वल्गुरवं कुर्वन् हंसः पिश्चन्या मुखं तुण्डेन चुम्बित'॥ ११०॥

# खातयः किन काले ते स्फातयः स्फाईवलावः। चन्द्रे साक्षाद् भवन्त्यत्र वायवो मम धारिणः॥ १११॥

प्रमुषितां नाम प्रहेलिकामुदाहरति — खातय इति । हे किन कुमारि, ते काल्यते क्षिप्यते इति कालः पादः तरिमन् तव पादे स्फातयः स्कीताः प्रभूता इत्यर्थः खे आकाशे आतः गमनं येषां ते खातयः शब्दाः स्फाईवल्गवः प्रभूताः मनोहराश्च (भवन्ति) तादशमनोहरशब्दयुते तव पादे चन्द्रे चन्द्रवदाह्णाद्करे मम वायवः प्राणवायवः धारिणः स्थिराः सन्तीत्यर्थः । अत्र अप्रसिद्धपदैः प्रकृतार्थस्य संवरणात् प्रमुषिता नाम प्रहेलिकेयम् । 'कन्या कनी कुमारी च' इति हेमचन्द्रः ॥ १९१॥

हिन्दी—हे कुमारी, तुम्हारे चरणोंमें ये प्रचुर स्कीत शब्द चलनेपर अधिक तथा मनोहर होते हैं, अतः चन्द्रमाके समान आह्नादक इन तुम्हारे चरणोंमें मेरी प्राणवायु स्थिर हैं। इसमें कनी (कुमारी), काल (चरण), स्काति (प्रचुर स्कीत), खाति (शब्द), स्काहं वल्यु (चलनेपर मनोहर) इन अप्रसिद्धार्थक पदोंका न्यास करके विवक्षित अर्थ निगृह कर दिया गया है, अतः यह प्रमुषिता नाम की प्रहेलिका कही जाती है। १११॥

# अत्रोद्याने मया दृष्टा वैह्नरी पञ्चपह्नवा। पह्नवे पह्नवे ताम्री यस्यां कुसुममञ्जरी॥ ११२॥

समानरूपां नाम प्रहेलिकामुदाहरति अत्रोद्याने हित । श्रत्र उद्याने (नायिकायां) मया पञ्चपल्लवा बल्लरी (बाहुरेव बल्लरी यत्राङ्गलयः पल्लवस्वरूपाः ) दृष्टा, यस्यां वृक्लयाँ (बाहुरे) पल्लवे पल्लवे प्रतिपल्लवं ताम्रा रक्तवर्णा कुसुममज्जरी पुष्पमज्जरी (नखप्रभा ) विराजते इति योजनीयम् । श्रत्र नायिकोद्यानस्वेन, बाहुर्वल्लरीस्वेन, श्रङ्गलयः पल्लवस्वेन, नखप्रभा च रक्तामकुसुममज्जरीस्वेन सादृश्यादुपचर्यत इति समानरूपा नामेयम् ॥ १९२ ॥

हिन्दी—इस (नायिका रूप) उद्यानमें पाँच पहनों (अङ्गुलियों) से युक्त वहरी लता (बाडु) देखी गई है, जिसके प्रत्येक पहनमें रक्तवर्ण कुसुममझरी (नखप्रमा) विद्यमान है।

इसमें नायिका उद्यानसे उसका बाहु पछव रूप अङ्गुिल युक्त होनेके कारण पछिविनी लतासे, पछव अङ्गुलियोंसे और नखप्रभा रक्तवर्ण पुष्पमक्षरीसे सादृश्य द्वारा उपचरित होते हैं, अतः इसे समानरूपा प्रहेलिका मानते हैं ॥ ११२ ॥

# मुराः सुरालये स्वैरं भ्रमन्ति दशनार्चिषा। मज्जन्त इव मत्तासे सौरे सरसि संप्रति॥ ११३॥

परुषां बाम प्रहेलिकामुदाहरति — सुरा इति । सुरा श्रास्ति येषां ते सुराः शौण्डिकाः दशनार्चिषा हासद्वारा प्रकटीभूपतदशनकान्त्या उपलक्षिताः सौरे सरिस सुरामये सोरवरे मज्जन्तः कृतावगाहना इव मत्ताः कृतसुरापानाः सुरालये गञ्जायाम् स्वैरं यथेच्छं भ्रमन्ति, इति प्रकृतार्थः, भ्रामकोऽर्थस्तु देवाः हसन्मुखाः सौरे सरिस मानससरोवरे मज्जन्तः कृतस्नानाः मत्ताः प्रसन्नाश्च सुरालये स्वर्गे यथेच्छं भ्रमन्ति । श्वत्र प्रकृतार्थः शौण्डिक-विषयो ह्व्या संप्रदायेन वाऽप्रतीतः केवलं योगबलादेवानुशासनसमर्थनादुन्नेय इति प्रयोक्तुः पारुष्यप्रतीत्या परुषा नामेयं प्रहेलिकां ॥ ११३ ॥

हिन्दी—सुर-शौण्डिक (कलाल) इंसीसे निर्गत दन्तकान्ति होकर सुराके कुण्डमें स्नान करके खूब पीकर मत्त हुए सम्प्रति मद्यशालामें यथेच्छ भ्रमण कर रहे हैं। यही प्रकृत अर्थ है, इसे छिपानेके लिये यह अर्थ किया जायगा कि —प्रकटितदशनकान्ति सहासमुख देवतागण मानससरोवरमें स्नान करके अतिश्रसन्न हो स्वर्गमें यथेच्छ भ्रमण करते हैं।

इसमें शौण्डिक पक्षवाला अर्थ रूंद्रिसे नहीं निकलता है, उसे सूत्रों द्वारा यौगिक बना कर ही निकाला जा सकता है, अतः प्रयोक्ताकी परुषताके प्रतीत होनेसे यह परुषा नामक प्रहेलिका कही जाती है।। ११३॥

# नासिक्यमध्या परितंश्चतुर्वर्णविभूषिता । अस्ति काचित् पुरी यस्यामध्वर्णाह्या नृपाः ॥ ११४ ॥

संख्यातासुदाहरति—नासिक्येति । नासिक्यः नासिकारूपस्यानोत्पन्नो वर्णो मध्ये नामाक्षरमध्ये यस्याः सा तादशी, परितः समन्ततः चतुर्वर्णविभूषिता प्रक्षरचतुष्ट्येन युक्ता काचित् प्रसिद्धा पुर नगरी श्रारित विद्यते, यस्यां पुर्याम् श्राष्ट्रचर्णाह्वयाः श्राष्ट्राक्षरनाम-शालिने नृपाः सन्तीति । श्रत्र संख्याद्वारा काञ्चीपुरी विवक्षिता, तस्या मध्ये नासिक्यो लकारः तत्परितश्च क-श्रा-च-ई—रूपाश्चत्वारो वर्णाः, तत्र 'पञ्चवाः' नाम राजानः- तद-भिधानमष्टाक्षरम्, यथा प, श्रा, ल, ल, श्रा, व, श्रा, ः । केचित विसर्गस्यायोगवाहत्वेन

१. चातुर्वण्य ।

वर्णमध्ये परिगणनमनुपयुक्तं मन्यमानाः 'पुण्डूकाः' इति नाम कल्पयन्ति— प, उ. ण, ड. र. श्र., क, श्रा, इत्यष्टी वर्णास्तत्र स्थिताः ॥ ११४ ॥

हिन्दी—मध्यमें नासिकास्थानीय वर्ण है, और उसके चारों ओर चार अक्षर हैं, ऐसे नाम वाली एक प्रसिद्ध नगरी है जिसमें अष्टाक्षरनामशाली राजगण रहा करते हैं। इसमें वर्णसंख्या द्वारा काञ्चीपुरी और पछवानरेश विवक्षित हैं। 'काञ्ची' के मध्यमें 'अ' और 'क-आ-च-ई-' रूप चार वर्ण हैं, 'पछवा' में आठ अक्षर हैं—प, अ, ल, ल, अ, व, आ, विसर्ग।

कुछ लोग विसर्गको वर्ण नहीं मानने के कारण 'पछवाः' की जगह 'पुण्ड्काः' की कल्पना करते हैं उसमें विसर्गके बिना ही आठ अक्षर हैं । पछव और पुण्ड्क इस पाठ पर ही दण्डीके समय-

निर्धारणका भार मुख्य रूपसे अवस्थित है, इस विषयमें भूमिका देखें ॥ ११४ ॥

# गिरा स्खलन्त्या नम्रेण शिरसा दीनया दशा। तिष्ठन्नमपि सोत्कर्म्पं वृद्धे मां नानुकम्पसे॥ ११५॥

प्रकल्पितां नाम प्रहेलिकामुदाहरति—हे बृद्धे जरठे, स्खलन्त्या वार्धक्याद् गद्गदया गिरा, नम्नेण अधोनतेन शिरसा मस्तकेन, तथा दीनया कातरया दशा (उपलक्षिता) त्वं सोत्कम्पं ससात्त्विकभावं सभयं वा कम्पमानं मां तिष्ठन्तं त्वत्प्रतीक्षास्थितं नानुकम्पसे न दयसे। बृद्धां कामयमानस्योक्तिरियम्। संवृतिकरोऽर्थस्तु—हे बृद्धे पुराणपुरुषपित्न लिद्म, स्खलन्त्या गिरा नम्नेण शिरसा दीनया च दशा सोत्कम्पं तिष्ठन्तमिप मां नानु-कम्पसे इति। श्रत्र प्रकल्पिता नाम प्रहेलिका॥ ११५॥

हिन्दी—कोई वृद्धाकामुक वृद्धा स्त्रीसे कहता है कि, ओ वृद्धे, तुम्हारी वाणी बुढ़ापे के कारण लटपटा रही है, शिर झुक गया है, आँखें कातर हो रही हैं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षामें सास्विक कम्पयुक्त होकर खड़ा हूँ, फिर भी तुम मुझपर कृपा नहीं कर रही हो। दूसरा संवृतिकारी अर्थ यह भी हो सकता है कि हे लक्ष्मी तुम मेरे ऊपर क्यों नहीं दया करती हो, मैं गद्भदवाणीसे शिर झुकाये, कातर नयनोंसे काँपता हुआ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस स्रोकमें प्रतीयमान प्रथम अर्थ द्वारा द्वितीय अर्थकी कल्पंना की गई है, अतः हसे प्रकल्पिता नायक प्रहेलिका कहते हैं ॥११५॥

#### आदौ राजेत्यघीराक्षि पार्थिवः कोऽपि गीयते। सनातनश्च नैवासौ राजा नापि सनातनः॥ ११६॥

नामान्तरिता प्रहेलिकामुदाहरति — अदाविति । हे श्रधीराक्षि चघलनयने कोपि पार्थिवः पृथिव्यां विदितः प्रसिद्धः श्रादौ राजा इति गीयते कथ्यते, तत्वधासनातनः गीयते कथ्यते, श्रसौ पृथिव्यां प्रसिद्धः नापि राजा नैव सनातनः श्रस्ति, (तिर्हे कोऽसाविति प्रश्नः) तदुत्तरमप्यत्रैव, यथा पार्थिवः कोऽपि पृथ्वीप्रभवो वृक्षः श्रादौ प्रथमं राजा इति तत्वश्च नातनः न तनः श्रतनः न नातनः (परमार्थे तनः) नातनेन सहितः सनातनः तनशब्दयुतः राजातन इति गीयते। राजातनः प्रियालवृक्षः, ययप्यमरकोशे प्रियाल-पर्यायो राजादनशब्द एव दश्यते, परन्तु शब्दमालायां राजातनशब्दोऽपि तद्यवेकोऽस्तीति नानुपपत्तिः।

श्रत्र राजातन इति वृक्षनाम्नि नानार्थकल्पनया नामान्तरिता नामेयं प्रहेलिका ॥११६॥

१. सोत्कण्ठं।

हिन्दी—हे चन्नलनयने, पृथिवीमें प्रसिद्ध कोई पहले राजा कहा जाता है फिर सनातज़ (तन शब्दयुक्त नामवाला) कहा जाता है, परन्तु वास्तवमें न तो वह राजा ही है और न सनातन ही है। (फिर प्रश्न होता है कि तब वह कौन है? इस प्रश्नका उत्तर भी इसी क्षोकमें है) पृथिवीमें उत्पन्न कोई वृक्ष पहले राजा कहा जाता है बादमें मनातन (तनशब्दयुक्त) कहा जाता है—राजा +तन = राजातन कहा जाता है, वह न राजा है न सनातन शाश्वत। बह तो प्रियालवृक्षमात्र है।

इस क्षोकमें प्रियालवृक्षके नाम राजातन शब्दको लेकर नाना अर्थोंकी कल्पना की गई है, अतः यह नामान्तरिता नामक प्रहेलिका है। यद्यपि अमरकोशमें प्रियालका नामान्तर 'राजादन' कहा गया है, परन्तु शब्दमाला नामक कोषमें राजातन शब्द मी प्रियालपर्यायमें आया है, अतः इस तरहकी कल्पना अनुपपन्न नहीं कही जा सकती है।

इस नामान्तरिता नामक प्रहेलिकाके लक्षणमें 'नाम्नि नानार्थकल्पना' कहा गया है, वहाँका नामपद केवल संज्ञापरक नहीं है, वस्तुपरक है, अत एव—

तरुण्यालिङ्गितः कण्ठे नितम्बस्थलमाश्रितः । गुरूणां सन्निधानेऽपि कः कूजित मुदुर्मुदुः ॥ इस श्लोकमें सजलघटरूप वस्तुको कहनेके लिये नाना अर्थकल्पनायें की गई हैं अतः नामान्तिरिता प्रहेलिका होगी, इसी तरह —

य एवादौ स एवान्ते मध्ये भवति मध्यमः । अस्यार्थ यो न जानाति तन्मुखे तं ददाम्यहम् ॥ इस पद्यमें भी नामान्तरिता प्रहेलिका है, यहाँ 'यवस' प्रतिपादन करनेके लिये नाना कल्पनार्ये की गई हैं ॥ ११६ ॥

# हृतद्रव्यं नरं त्यक्त्वा धनवन्तं वजन्ति काः । नानामङ्गिसमार्केष्ठलोका वेश्या न दुर्धराः ॥ ११७ ॥

निम्तामुदाहरति—हतद्रव्यमिति । नानाभिक्षिभः बहुविधाभिर्विलासचेष्टाभिः समाकृष्टाः स्वाभिमुखीकृताः लोकाः याभिस्ताः तथोक्ताः तथा दुर्धराः स्वायत्तीकर्तुं किनाः
कथि चिर्यातिरिका एव प्रश्नविषयाः ) इति प्रकटार्थः । निमृतार्थस्तु नानाभक्षास्तरक्षा यत्र
तादृशं नानाभिक्ष जलं तेन समाकृष्टाः निमिज्जिताः लोकाः याभिस्तास्तयोक्ताः, तथा दुर्धराः
दुःखेन पर्वतेभ्यो निर्गताः नद्यः हतानि गृहीतानि द्रव्याणि गैरिकादीनि येषां तादृशं नरम्
पुरुषिमवाश्रयभूतं (पर्वतं ) त्यवत्वा धनवन्तं रत्नाकरं सागरं व्रजनित ।

श्चत्र तुल्यविशेषणवशात्प्रतीयमानाया श्चपि नद्या वाचकशब्दानुपस्थापिततया निम्-तात्विमिति बोध्यम् ॥ ११७ ॥

हिन्दी—नानाविथ विलासचेष्टाओंसे लोगोंको आकृष्ट करनेवाली, वशमें नहीं आनेवाली तथा हतद्रव्य पुरुषको छोड़कर धनवान्के पास चली जानेवाली कौन है, वेश्याके विषयमें यह प्रश्नन नहीं है, यह तो हुआ प्रकट अर्थ, निस्त अर्थ है कि नानाविध तरक्षों द्वारा लोगोंको डुवानेवाली, कष्टसे पर्वतोंसे निकली हुई निद्या जिसका गैरिकादि धातु ले लिया है ऐसे स्वोद्गम पर्वतको छोड़-कर रत्नाकरकी ओर चली जाती हैं।

इस उदाहरणमें यद्यपि विशेषणसाम्यद्वारा नदीरूप अर्थ प्रतीत होता है, परन्तु नदीकी वाचक शब्दसे उपस्थिति नहीं होती है, अतः इसे निमृता नामक प्रहेलिका कहा जाता है ॥ ११७ ॥

१. हित्वा। २. शताकृष्ट।

# जितमकुष्टकेशांख्यो यस्तवांभूमिसाह्नयः। स मामद्य प्रभूतोत्कं करोति कलभाषिणि॥ ११८॥

समानशब्दामुदाहरति — जितप्रकृष्टकेशाख्य इति । हे कलभाषिणि, मधुरवचने, प्रकृष्टकेशाख्या प्रवाल इति जिता प्रकृष्टकेशाख्या प्रवालो येन तादृशः जितप्रवालस्तथा अभूमिः पृथ्वीरहितः अधरस्तेन साह्वयः समानाभिधानस्तेऽधरः, श्रद्य मां प्रभूतोत्कं जाय-मानोत्कं करोति ।

श्रत्र प्रकृष्टकेशाख्याभूमिसाह्वयशब्दौ लक्षितलक्षणया प्रवालाधरवाचकौ इति प्रकृतार्थ-स्य समानशब्देनोपस्थापनात् समानशब्दा नामेयं प्रहेलिका ॥ ११८ ॥

हिन्दी—प्रकृष्ट केशकी आख्या (नाम) प्रवालको जीत लेने वाले तथा अभूमि—पृथ्वी रहित अधरसे तुल्य नाम वाले तुम्हारे इस अधरने मुझे अतिउत्सुक-पानाभिलाषी बना दिया है।

इस उदाहरणमें प्रकृष्टकेशाख्या और अभूमिसाह्नय शब्द लक्षितलक्षणा द्वारा प्रवाल तथा अधर रूप अर्थ को उपस्थापित करते हैं, अतः प्रकृत अर्थके समान शब्द द्वारा उपस्थापित होनेके कारण इसे समानशब्दा नामक प्रहेलिका कहा जाता है। ११८॥

# शयनीये परावृत्य शयितौ कामिनौ कुर्धौ । तथैव शयितौ रागात् स्वैरं मुखमचुम्बताम् ॥ ११९ ॥

संमूढामुदाहरति — शयनीय इति । कामिनौ कुधा प्रणयकोपेन परावृत्य विदिक्मुखौ भूत्वा शयनीये शय्यायां शयितौ, रागात् प्रमातिरेकात् तथैव शयितौ स्वैरं यथेच्छं मुखम अन्योन्यवदनम् अचुम्बताम् । अत्र विवृत्त्य शयानयोः परस्परमुखचुम्बनमशक्य-कियमिति प्रथमं संमोहः, पूर्व परावृत्त्य शयितौ, परस्ताच कोपशान्तौ पुनः परावृत्त्य शयितौ (परावृत्त्योः परावृत्ते संमुखीनतासिद्धौ ) परस्परं मुखमचुम्बतामिति भवत्यु-पपतिः ॥ १९९ ॥

हिन्दी—कामियुगल कोधके कारण परावृत्त होकर मुँह घुमा कर शय्या पर सो रहे थे, प्रेमातिरेकसे उसी प्रकार सो कर अन्योन्यमुख चुम्बन करने लगे।

इसमें पहले मालूम पड़ता है कि मुँह घुमा कर सोते रहने पर मुख चुम्बन कैसे किया, परन्तु वास्तविकता यह है कि पहले कोधके कारण मुँह घुमा कर सोते रहे, पीछे कोप शान्त होने पर घूम गये, सम्मुख हो कर सो गये और एक दूसरेका मुख चुम्बन कर लिया॥ ११९॥

# विजितौत्मभवद्वेषिगुरुपादहतो जनः। हिमापहामित्रधरैदयीमं व्योमाभिनन्दति॥ १२०॥

परिहरिकामुदाहरति—विजितेति । विना गरुडेन जित इन्द्रस्तस्यात्मभवः पुत्रः स्र्यज्ञनस्तस्य द्वेषी शत्रुः कर्णस्तस्य गुरुः पिता सूर्यस्तस्य पादैः किरणैः हतः सन्तापितः जनः हिमापहो विहः तस्यामित्राणि जलानि तेषां धरैर्जलधरैः मेघैः व्याप्तं व्योम आकाशम् अभिनन्दति प्रशंसति । अत्र यौगिकशब्दपरम्परया प्रकृतार्थोद्भावनात् योगमालात्मकतया परिहारिका नामेयं प्रहेलिका ॥ १२०॥

हिन्दी—िवना गरुड़से जित इन्द्र, उनके पुत्र अर्जुनके द्वेषी कर्णके पिता सूर्यकी किर्णोसे सन्तापित जन हिम जाड़ेको दूर करनेवाला विह्न-हिमापहके अमित्र जलको धारण करनेवाले मेर्चोसे न्यास आकाशकी इच्छा करता है, सूर्यकरसन्तप्त मनुष्य बदली चाहता है। इस उदाहरणमें यौगिक शन्दोंकी मरमार है, अतः इसे परिहारिका नामक प्रहेलिका कहते हैं॥ १२०॥

# न स्पृशत्यायुधं जातु न स्त्रीणां स्तनमण्डलम् । अमनुष्यस्य कस्यापि इस्तोऽयं न किलाफलः ॥ १२१ ॥

एकच्छन्नामुदाहरति—न स्पृश्तीति । कस्यापि श्रमनुष्यस्य मनुष्यत्वायोग्यस्य हस्तः जानु कदाचिदपि श्रायुधं प्रहरणं न स्पृशिति, न च स्त्रीणां युवतीनां स्तनमण्डलं स्पृशिति, तथापि श्रयं हस्तः श्रफलः फलशून्यो न भवित । श्रायुधस्पर्शराहित्येन पौरुषाभावः, स्त्रीणां स्तनमण्डलस्पर्शाभावेन च रिसकत्वाभावः, तदुभयाभावयुत्तरयापि हस्तस्य नाफल्यमिति विशोधः प्रतिभासते । तत्परिहाराय श्रमनुष्यशब्दैन गन्धर्वे लद्द्यते, तथा च श्रमनुष्यहरतो नाम गन्धर्वहस्तः एरण्डवृक्षः, स च नायुधं स्पृशिति—तस्य सुखच्छेयत्वेनायुधानपेक्षणात्, न वा स्त्रीणां स्तनमण्डलं स्पृशिति, श्रमुपयोगात्वन्द्वकरः—त्वाञ्च, तथापि श्रफलो न भवित फलप्रसूत्वात्, इत्यर्थं कृत्वा विरोधो निरस्यते । 'श्रमण्ड-पञ्चांगुलवर्धमानागन्धर्वहस्तः' इति हारावली । श्रत्राश्रितं फलं व्यक्तम्, श्राक्षये वृक्षश्च-च्छन्न इति एकच्छन्ना नामेर्यं प्रहेलिका ॥ १२१ ॥

हिन्दी—न कभी आयुधका स्पर्श करता है—और न श्चियोंके कुचमण्डलको छूता है, फिर भी अमनुष्यका—अयोग्यपुरुषका यह हाथ निष्फल नहीं है। आपाततः यही अर्थ है, इस अर्थमें आयुधस्पर्श नहीं करनेसे पौरुषका अभाव और स्नीस्तनमण्डलस्पर्श नहीं करनेसे रिसकत्वका अभाव स्फुट है, फिर भी सफलताका होना विरुद्ध—सा प्रतीत होता है, उसके परिहारार्थ अमनुष्य-शब्द लक्षणादारा गन्धवीर्थक हो जाता है, तब अमनुष्यहस्त-गन्धवेहस्त-एरण्डवृक्ष हुआ, वह कभी अस्न नहीं छूता, क्योंकि हाथसे ही टूट जाता है, स्वियोंके स्तनमण्डलपर भी उसका सम्बन्ध नहीं होता है, फिर भी फलशाली है। इस अर्थमें विरोध हट जाता है। गन्धवेहस्त एरण्ड का नाम है।

इस उदाहरणमें फल-आश्रित व्यक्त है, बृक्ष-आश्रय छिपा हुआ है, अतः यह एकच्छन्ना का उदाहरण हुआ ॥ १२१ ॥

# केन कः सद्द संभूय सर्वकार्येषु सम्निधिम्। लब्ध्वा भोजनेकाले तु यदि दृष्टो निरस्यते॥ १२२॥

उभयच्छन्नामुदाहरति—केनेति । कः पदार्थः केन पदार्थेन सह संभूय उत्पत्ति प्राप्य सर्वकार्येषु सिन्निधम् उपस्थिति लब्ध्वा प्राप्य भीजनकाले यदि दृष्टस्तदा निरस्यते दूरीकियते इति प्रश्नः । श्रस्योत्तरमप्यत्रैव, कस्य मस्तकस्यायं कः केशः केन मस्तकेन सह संभूय उत्पद्य सर्वकार्येषु भूषणादिधारणात्मकेषु सिन्निधि लब्ध्वापि भोजनकाले (पात्रे) दृष्टक्षेद् दूरीकियते इति । श्रत्राश्रयाश्रयिणोरुभयोर्मस्तककेशयोश्छन्नतया उभयच्छना नामेथं प्रहेलिका ॥ १२२ ॥

हिन्दी—कौन ऐसा पदार्थ है जो किस पदार्थके साथ जन्म लेकर और सभी कार्योमें उपस्थित रह कर यदि भोजनकालमें देखा जाय तो दूर कर किया जाता है, यह प्रश्न है, इसका उत्तर भी इसीमें है—क-मस्तकका क-केश मस्तकके साथ उत्पन्न होकर और अलङ्कार—माल्यादि धारणमें

१. लब्धा । २. वेलायां ।

सान्निध्य पा करके भी यदि मोजनकालमें पात्रमें देखा जाय तो दूर कर दिया जाता है। कस्य मस्तकस्यायं कः केशः, अर्शआधन्।

इस उदाहरणमें आश्रय मस्तक और आश्रित केश दोनों ही छिपे हुए हैं, अतः इसे उभयच्छन्ना

नामक प्रहेलिका कहते हैं ॥ १२२ ॥

# सहया सगजा सेना सभटेयं न चेजिता। अमातृकोऽयं मूढः स्यादक्षरज्ञश्च नः सुतः॥ १२३॥

सङ्गीणीमुदाहरति — सहयेति । सहया साश्वा, सगजा गजयुक्ता, सभटा योद्धृभिः सिहता इयम् शात्रवी सेना चेत् न जिता न पराभृता, तदा श्रयं नः सुतः श्रक्षरङः परमार्थतत्त्वज्ञोऽिप श्रमातृकः परापरसामर्थ्यप्रमाविकलः एतादशो मूढः स्यात् इति प्रकाशोऽर्थः । संवृतार्थस्तु सहया हकारेण यकारेण च सिहता, सगजा गकारेण जकारेण च सिहता, सभटा भकारटकाराभ्यां सिहता, सेना इकारेण नकारेण च सिहता। एवंभूता वर्णमाला न जिता नाभ्यस्ता न सम्यग्लिखिता न सम्यगुदिता चेत् श्रक्षरङ्गः वेदङ्गः विष् श्रमातृकः वर्णपरिचयरहितः मूढः स्यात् । कण्टस्थीकृतवेदस्यापि लिखितुमक्षमस्य पुत्रस्य कृते पितु-रियं चिन्ता ॥ १२३ ॥

हिन्दी—घोड़ोंसे युक्त, हाथीवाली, यह शबुसेना अगर नहीं परास्त की जा सकी, तो परमार्थ-श्वानी होने पर भी परसामर्थशानसे विश्वत यह हमारा पुत्र मूर्ख ही कहा जायगा। यह प्रकाश अर्थ हुआ, छिपा हुआ अर्थ यह है कि-हकारयकारसे युक्त, गकारजकारसे युक्त, भकारटकारसे युक्त तथा इकारनकार से युक्त यह वर्णमाला यदि लिखने पढ़ने योग्य नहीं हो सकी, तो पूरा वेद पढ़कर भी मात्रासे अपरिचित यह मेरा पुत्र मूर्ख ही रह जायगा। कण्ठीकृतवेद किन्तु अक्षरान-भिश्च पुत्रके विषयमें पिता चिन्ता कर रहा है ॥ १२३॥

# सा नामान्तरितामिश्रा वश्चितारूपयोगिनी। पवमेवेतरासामण्युन्नेयः सङ्करक्रमः॥ १२४॥ (इति प्रहेलिकाचकम्)

श्रस्य सङ्कीर्णप्रहेलिकात्वसुपपादयति—सा नामेति । सा प्रदर्शिता प्रहेलिका नामान्तिता मिश्रा ह्यादिशब्दानां विविधार्यकल्पानामान्तिरताख्यानामिकया प्रहेलिकया मिश्रा युक्ता विद्यतारूपयोगिनी सेनाशब्दस्य प्रसिद्धंऽर्थंऽप्रयोगाद् विद्यतानामकप्रहेलिकायुक्ता चेति नामान्तिरता विद्यतानामकप्रहेलिकाद्यसाङ्कर्यमत्र बोध्यम् । एवमेव इतरासाम् अपि प्रहेलिकानां सङ्करकमः सङ्करप्रकारः उन्नेयः स्वयमुहनीयः ॥ १२४॥

हिन्दी—'सहया सगजा' इत्यादि उदाहरणमें दो तरहकी प्रहेलिकाओंका—नामान्तरिता और विश्वता नामक दो प्रहेलिकाओंका साङ्कर्य है, क्योंकि ह्यादि शब्दोंकी विविधार्थकल्पना होनेसे नामान्तरिता हुई और सेना शब्द का प्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग नहीं होने से विश्वता हुई, इस प्रकार नामान्तरिता और विश्वता नामक दो प्रहेलिकायें इस उदाहरणमें संकीर्ण है, इसी तरह अन्यान्य प्रहेलिकाओंके सङ्करका कम-प्रकार भी स्वयं समझ लें।। १२४।।

अपार्थं ब्यर्थमेकार्थं ससंशयमपक्रमम् । शब्दहीनं यतिस्रष्टं भिन्नवृत्तं विसन्धिकम् ॥ १२५॥

१. अमात्रिकः।

# देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि च। इति दोषा दशैवैते वर्ज्याः काव्येषु स्रोरिभः॥ १२६॥

एतावत्पर्यन्तेन प्रन्थेन काव्यशोभाकरा अर्थालङ्काराः शब्दालङ्काराश्च निह्निताः, सम्प्रित 'तदल्पमि नोपेन्दं शास्त्रे दुष्टं कथञ्चन' इति हेयत्वोक्तपूर्वान् दोषानाह—अपार्थमिति । देशकालेति । तत्र दोषसामान्यलक्षणं 'वर्ज्याः' इत्युक्तम् । काव्ये विद्व-द्विर्भमतप्रतीतिपरिपन्थितया विष्नभृता इमे दोषा हेया इति वर्ज्यत्वमात्रं दोषलक्षण-मुक्तम् । वामनस्तु गुणविपर्ययात्मानो दोषा इत्याह । प्रकाशकारस्तु 'मुख्यार्थहतिदोष' इत्याह । तदित्यं लक्षितस्य दोषस्य प्रभेदानाह—अपार्थम् इति । १० अपार्थम् न्प्रयम् र्यन्यम् , २ -व्यर्थम् -विरुद्धार्थम् , ३ -एकार्थम् - अभिन्नार्थम् (पुनरुक्तम् ), ४ -ससंरायम् -सन्दिग्धम् , ५ -श्रव्दहीनम् -अपेक्षितशब्दन्यनम् , ७ -यतिश्रष्टं -विश्वानितविच्छेदशून्यम् । ८ -भिचवृतम् —वृत्तनियमरहितम् , ९ -विसन्धि-कम्-सन्धिशून्यम् , १० -देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि -देशविरुद्धकालविरुद्धकाल-विरुद्धलोकविरुद्धन्यायविरुद्धागमविरुद्धं चेति दश दोषाः सृरिभिः वर्ज्यत्वेन उक्ताः ।

भरतेन हि—'गूडार्थमर्थान्तरमर्थहीनं भिन्नार्थमेकार्थमभिष्लुतार्थम् । न्यायादपेतं विषमं विसन्धि शब्दच्युतं वै दश काव्यदोषाः' इति दशेन दोषा उक्ताः, तदनुसारेण दिण्डनाऽपि तावन्त इव दोषाः स्वीकृताः। श्रवीचीनाचार्ये रसार्थशब्दगतत्वेन बहवो दोषा अभ्युपेताः, परं दिण्डना इष्टार्थव्यवच्छिन्नपदावलीकाव्यत्ववादिना शब्दार्थगता एव दोषाः स्वीकृताः, न रसगताः, तस्य काव्यशरीरबहिर्भृतत्वात् ॥ १२५-१२६ ॥

हिन्दी—अब तक कान्यगत अलङ्कारोंका निरूपण किया गया, अब दोषोंका निरूपण करेंगे। आचार्य दण्डीने भरतके अनुसार दस हो दोष मानकर काम चलाया है, अन्यान्य दोषोंके विषयमें उन्होंने कुछका स्वाभिमत दोषोंमें अन्तर्भाव किया है और कुछ को दोष नहीं माना है। अर्वाचीन आचार्योंने 'पदे पदांशे वाक्येथें संभवन्ति रसेऽिप यत्' कहकर दोषोंके पांच प्रभेद स्थापित किये हैं, परन्तु दण्डीने केवल एक ही प्रभेद माना है—शब्दगत। इसका प्रधान कारण यह है कि दण्डीके मतमें शब्द ही कान्य है, अतः रसादिगत दोषोंके विषयमें वह क्यों ध्यान देते ? दोषोंके नाम कारिकामें आये हैं, वह यह हैं, १-अपार्थ, २-०यर्थ, ३-एकार्थ, ४-ससंशय, ५-अपक्रम, ६-शब्द-हीन, ७-यतिभ्रष्ट, ८-भिन्नवृत्त, ९-विसन्धिक, १०-देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि। इन दोषों की परिभाषा यथावसर की जायेगी॥ १२५-९२६॥

# प्रतिक्षाहेतुहृष्टान्तह।निर्दोषो न वेत्यंसौ। विचारः कर्कशः प्रायस्तेनालीहेन किं फलम्॥ १२७॥

भामहेन 'प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तहीनं दुष्टं च नेष्यते' इति कथयता कथितेभ्यो दशभ्यो दोषभ्योऽधिकाः प्रतिज्ञाहीनत्व-हेतुहीनत्व-दृष्टान्तहीनत्वरूपास्त्रयो दोषाः स्वीकृताः, तान् निराकर्तुमाह —प्रतिक्किति । साध्यनिर्देशाः प्रतिज्ञा, साध्यसाधनं हेतुः, प्रसिद्धोदाहरणो-पन्यासो दृष्टान्तः, एषां हानिः श्रनुपादानं दोषः श्रस्ति न वा श्रयं विचारः प्रायः भूम्ना कर्कशः हक्षः, श्रतः काव्यनिरूपणे तेन विचारेण श्रालीहेन चिंतिन कृतेन किं फलम् ?

१. वेत्त्ययं। २. कर्कशप्रायस्।

प्रतिज्ञाहीनत्वादयो हि दोषाः शास्त्रीयविचाररूपे शास्त्रार्थे समिधकमुपयुज्यन्ते न पुनः सरसकाव्यचिन्तने इति तद्विचारो निष्फलान्मयात्रोपेक्षित इति भावः॥ १२७॥

हिन्दी—भामहने प्रतिशाहीनत्व, हेतुहीनत्व तथा दृष्टान्तहीनत्व नामके तीन दोष माने हैं, वण्डीने उनके विषयमें कहा है कि उन्हें दोष माने कि नहीं माने यह विचार कर्करा है, स्म्र है, अतः उसके सम्बन्धमें विचार करनेसे क्या लाम ? दण्डीका अभिप्राय यह है कि प्रतिशाहीन-त्वादिदोष काव्यसे उतना सम्बन्ध नहीं रखते हैं, अप्रतिशात वस्तुओंका भी वर्णन कविगण करते ही हैं, हेतुहीनत्व भी प्रसिद्ध हेतुस्थलमें दोष नहीं होता है, दृष्टान्तहीन होनेसे भी उतना वैरस्य नहीं होता है, अतः उनके नहीं मानने से भी कोई न्यूनता नहीं होती ॥ १२७ ॥

# स्मुदायार्थशून्यं यत्तद्वार्थिमंतीष्यते । उन्मत्तमत्तवालानामुक्तेरन्यत्र दुष्यति ॥ १२८॥

कमप्राप्तमपार्धे नाम दोषं लक्षयति — समुदायेति । यत् समुदायार्थग्रून्यम् परस्पर-संबद्धार्थप्रतिपादनाक्षमं तत् अपार्थम्, इति इच्यते मन्यते, तत्सम्बद्धार्थप्रतिपादनाक्षमत्वं द्विधा भवति — एकं पदेषु, अपरं वाक्येषु । क्वचित् पदानि सार्थकान्यपि परस्परासम्बद्ध-तया आकाङ्क्षाराहित्याचार्थं मिलित्वोपस्थापयन्तिः यथा गौरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनि-मृगो ब्राह्मण इति । तदत्र वाक्ये पदान्यपार्थानि । एवमेव वाक्यानि प्रत्येकमर्थवन्ति सन्त्यपि मिलित्वाऽङ्गाङ्गिभावभाङ्गि सन्ति । यत्रार्थं नोपस्थापयन्ति तत्राप्यपार्थत्वं भवति, यथा—'रामा हसति, वृक्षस्य शाखा पतित, पत्रिणः विमले व्योम्नि गच्छन्ति, नयः पानीयपरिताः' अत्र वाक्यानि परस्परासंबद्धानोत्यपार्थानि ।

तदिदमपार्थम् उन्मत्ताः उन्मादरोगिणः, मत्ताः मद्यपानजनितबुद्धिश्रमाः बालाः शिशवश्च, तेषामुक्तेः भाषणादन्यत्र दुष्यति, तेषामुक्तौ तु न दुष्टमिति बोध्यम् ॥ १२८ ॥

हिन्दी—जिसमें पद या वाक्यका अर्थ हो, परन्तु समुदायवाक्य या महावाक्यका अर्थ न हो, उसे अपार्थ कहते हैं, अपार्थवाक्यमें सभी पदोंके सार्थक रहने पर भी उनका परस्पर सम्मिलित अर्थ नहीं होता है, अपार्थमहावाक्यमें अवान्तर वाक्यों के अर्थ रहने पर भी परस्पर सम्बद्ध अर्थ नहीं होता है, अतः वह अपार्थ है।

यह अपार्थ दोष पागल, मदमत्त और बालकों की उक्तिके अतिरिक्तस्थलमें ही दोष कहा जाता है, उन्मत्त-बालोक्तिमें परस्परासम्बद्धत्व होना स्वाभाविक है, अतः वहाँ वह दोष नहीं माना जाता ॥ १२८ ॥

# समुद्रः पीयते देवैर्रहमस्मि जरातुरः। अमी गर्जन्ति जीमूता हरेरैरावर्णः वियः॥ १२९॥

श्रवार्थमुदाहरति — समुद्र इति । 'देवैः समुद्रः पीयते' श्रत्र देवानां समुद्रपाने योग्यताविरहात् पदेषु सार्थकेषु सत्स्विप वाक्यार्थकोधविरहादपार्थम् , एवमेव-'श्रहं जरा-तुरः श्रिस्मि, जीमूता श्रमी गर्जन्ति. हरेः ऐरावणः प्रियः' इत्यमीषां त्रयाणामिष वाक्यानां पृथक्-पृथक् सार्थकत्वेऽपि परस्परनिरपेक्षत्वात् एकवाक्यत्वाभावकृतमपार्थत्वम् ॥ १२९ ॥

१. र्थकमिष्यते । २. तन्मत्तोन्मत्तवाला । ३. उत्तरन्यत्र । ४. मेघैः । ५. अण । ६. पेरावत ।

हिन्दी—वाक्यमें अपार्थत्वका उदाहरण है 'दे वैः समुद्रः पीयते'। इस वाक्यमें सभी पद अर्थ वाले हैं, परन्तु देवोंमें समुद्र-पानयोग्यताके नहीं होनेसे उनका मिलितार्थ नहीं होता है, अतः यह वाक्य अपार्थ है। 'अहं जरातुरोऽस्मि, अभी जीमूताः गर्जन्ति, हरे; ऐरावणः प्रियः' इन वाक्योंका अलग-अलग अर्थ होने पर भी परस्पर अङ्गाङ्गिभाव नहीं होनेसे एकान्वित वाक्यार्थ-बोध नहीं होता है, अतः यह महावाक्यगत अपार्थत्व दोध है। १२९॥

### इद्मस्यस्थिचित्तानामभिधानमनिन्दितम् । इतरत्र कविः को वा प्रयुञ्जीतैवमादिकम् ॥ १३० ॥

इदिमिति । श्रस्वस्थिचितानाम् उन्मादादिदोषप्रस्तानाम् इदं पूर्वोक्तस्वरूपम् श्रभि-धानम् कथनम् श्रनिन्दितम् श्रदुष्टत्वेन संमतम् । इतरत्र उन्मन्नादीन् विना को वा कविः एवमादिकं पूर्वोक्तसदशमपार्थे वाक्यं महावाक्यं वा प्रयुक्षीत, कोप्यनुन्मत्तादिरीदृशं न प्रयोक्तं क्षमते, दुष्टत्वात्तादशप्रयोगस्येति भावः ॥ १३०॥

हिन्दी—इस तरहका अपार्थ प्रयोग अस्वस्थिचित्त उन्मादादिग्रस्त जनके लिये निन्दित—दुष्ट नहीं है, और जो उन्मादादिदोषग्रस्त नहीं है, वैसा कौन किव होगा जो ऐसे अपार्थवा≆यादिका

प्रयोग करेगा १॥ १३०॥

#### पकवाक्ये प्रबन्धे वा पूर्वापरपराहतम् । विरुद्धार्थतया व्यर्थमिति दोषेषु पठ्यते ॥ १३१ ॥

व्यर्थे नाम दोषं लक्षयित — एकवाक्ये इति । व्यर्थमित्यत्र विपदं विरुद्धार्थकम्, तथा च एकवाक्ये प्रबन्धे नानावाक्यप्रटिते प्रबन्धे वा (यत्) पूर्वापरपराहतम् परस्पर-विरुद्धं प्रतीयते, तद् विरुद्धार्थतया व्यर्थमिति दोषाणां मध्ये गण्यते ।

त्रपायं त्राकाङ्क्षादिविरहाच्छाब्दबोध एव न भवति, त्रात्र तु शाब्दबोधे जाते पर्यालोचनयाऽर्थविरोधः प्रतिभासते इति त्रापार्थव्यर्थयोः परस्परं भेदः।

बाक्यप्रबन्धपर्यालोचनया विरोधप्रतिभासे व्यर्थत्वदोषः, प्रकरणपर्यालोचनया विरोध-प्रतिसासे तु वच्यमाणो देशकालादिविरोधनामा दोष इति पार्थक्यं बोध्यम् ।

विरुद्धमतिकारित्व-प्रकाशितविरुद्धत्वामतपरार्थत्वपरिपन्थिरसङ्गविभावादिपरिग्रहना-मानो दोषा त्रात्रैव व्यर्थत्वाख्ये दोषेऽन्तर्भवन्तीति दण्डिनो हृदयस्याशय ऊहनीयः ॥१३१॥

हिन्दी—जिस वाक्य अथवा प्रवन्धमें परस्पर विरुद्ध वार्ते कही जाँय, उसे विरुद्धार्थक होनेके कारण व्यर्थत्व नामक दोष कहा जाता है। व्यर्थशब्दगत 'वि' का अर्थ विरुद्धत्व है, अभाव नहीं। व्यर्थत्वदोषस्थलमें अर्थविरोध शाब्दबोधके बाद प्रतिभासित हो उठता है और अपार्थदोषस्थलमें

आकाङ्क्षादिविरह होनेसे शाब्दवोध ही नहीं हो पाता है।

व्यर्थत्वदोषका विषय वह है जहाँ वाक्य या प्रबन्धकी पर्यालोचनासे विरोध प्रतिभासित हो और देशकालादिविरोध नामक वक्ष्यमाण दोष प्रकरण-पर्यालोचनके बाद हो प्रतिभासित होता है। यही भेद है।

दण्डीने इसी व्यर्थत्वदोषमें पराभिमत, विरुद्धमतिकारिता, प्रकाशितविरुद्धता, अमतपरार्थता, प्रिपन्थिरसाङ्गविमावादिपरिग्रह नामक दोषोंका अन्तर्भाव स्वीकार किया है ॥ १३१ ॥

जहि रात्रुवंलं कृत्स्नं ज्ञेय विश्वम्भरामिमाम् । तंव नैकोऽपि विद्येष्टा सर्वभूतानुकम्पिनः ॥ १३२ ॥ प्रबन्धगतं व्यर्थत्वमुदाहरति जहीति । कृत्स्नं राष्ट्रबलं जिह विनाराय, इमां विश्वमभरां पृथ्वीं जय स्वायत्तीकुरु, सर्वभृतानुकम्पिनः प्राणिमात्रदयालोस्तव नैकोऽपि विद्वेष्टा त्र्यस्तीति शेषः । त्रात्र रात्रुश्रून्यस्य रात्रुबलहननं, सर्वभृतदयालोख पृथ्वीजयो विरुद्धतया नोपपदाते इति व्यर्थत्वं नाम दोषोऽत्र ॥ १३२ ॥

हिन्दी—समस्त शत्रुवलको मार दीजिये, और इस पृथ्वीको अधीन बनाइये, सकलभूतदयाल होनेके कारण आपका कोई भी शत्रु नहीं है।

इस उदाहरणक्षोकमें शत्रुशून्य राजा द्वारा शत्रुजय और प्राणिमात्र पर दया करने वालेका पृथ्वीविजय रूप परस्पर विरुद्ध बातें कही गई हैं, अतः यह न्यर्थत्वका उदाहरण है ॥ १३२ ॥

# अस्ति काचिद्वस्था सा साभिषङ्गस्यं चेतसः। यस्यां भवेद्भिमता विरुद्धार्थाऽपि भारती॥१३३॥

विरुद्धार्थतारूपव्यर्थत्वस्य गुणत्वमुपपादयति आस्त काचिदिति । साभिषक्षस्य दुःखाभिभूतस्य चेतसः सा काचिदवस्था स्थितिः श्रास्ति, यस्यामवस्थायां विरुद्धार्थाऽपि भारती वाणी श्रभिमता इष्टा निदोषा गुणरूपा च भवेत् । सदुःखजनौक्ता वाणी विरुद्धार्थी सत्यपि तद्विवेकशूर्यस्थितिपरिचायकतया न दुष्यति, श्रिपतु साऽधिकंस्वदते इत्यर्थः ॥१३३॥

हिन्दी—दुःखयुक्त चित्तकी कुछ ऐसी अविवेकावस्था होती है, जिस अवस्थामें कही गई विरुद्धार्था वाणी भी सदोष नहीं मानी जाती है, गुणयुक्त ही मानी जाती, है। अर्थात यदि दुखाभि-भूत जनकी उक्तिमें विरुद्धार्थत्व दोष पाया जाय तो उसे दोष नहीं, गुण माना जायगा; क्योंकि उस तरहकी उक्तिसे उसकी आन्तरिक अस्तव्यस्तता प्रतीत होती है। १३३॥

# परदाराभिलाषो मे कथमार्यस्य युज्यते। पिबामि तरलं तस्याः कदा तु दशनच्छदम्॥ १३४॥

व्यर्थत्वदोषस्य गुणत्वमुपदर्शयति परदारेति । आर्यस्याभिजनवतः मे मम पर-दाराभिलाषः कस्यचिद्दन्यस्य श्चिया सह सङ्गमः कथं युज्यते ? न युज्यते इत्यर्थः, तस्याः परिश्चयः तरलं भयलज्ञाचपलं दशनच्छदम् श्चोष्टं केदा नु पिबामि ? श्चन्न पूर्वोद्धें पर-श्चिया समागमस्यानौचित्यमुन्तम्, उत्तराधें तस्यैवाभिलाषास्पदत्वमुक्तमिति परस्परविष्ट-द्वार्थमपीदं कामाभिभूतस्यास्तव्यस्तहृदयस्य जनस्य वचनं गुणवदेव ॥ १३४ ॥

हिन्दी—सत्कुलोत्पन्न होनेसे हमारे लिये पर-स्त्रीसङ्गम कैसे युक्त होगा ? भयलजासे चब्रल

उसके अधरके पानका अवसर कब मिलेगा ?

इस पद्यके दोनों चरण विरुद्धार्थक हैं, क्योंकि पूर्वाईमें पर-स्निसक्षमका अनौचित्य बताया है और उत्तरार्थमें उसीके लिये अभिलाषा प्रकट की है, इसको सदोष नहीं, सगुण कहा जायगा; क्योंकि यह कामाभिभूत जनकी विरुद्धार्थक उक्ति उसके मनकी अस्तव्यस्तता व्यक्तित करती है॥१३४॥

#### अविरोषेण पूर्वोक्तं यदि भूयोऽपि कीर्स्यते । अर्थतः शब्दतो वापि तदेकार्थं मतं यथा ॥ १३५ ॥

कमप्राप्तमेकार्ये लक्षयति — अचिरोषेणेति । यदि पूर्वोक्तम् वचः ऋर्यतः शब्दती वा ऋविशेषेण विशेषश्र्रन्येन शब्देनार्थतो वा पुनः कीर्स्यतेः तदा तत् एकार्थम् मतम् । ऋत्राविशेषेणेत्युक्तया यत्र विशेषाभिधानेच्छयोत्तार्थस्य पुनः कीर्त्तनं कियते, तत्र नैकार्थ-

१. सामिलाषस्य।

दोष इति सुचितम् । यत्र शब्दभेदेऽर्थाभेदस्तत्र केवलमर्थपुनक्तिः, यत्र तु शब्दाभेदस्तत्र शब्दार्थोभयपौनरुक्त्यम् । यत्र पुनर्भिन्नार्थयोः शब्दयोः सादृश्यं तत्र न पौनरुक्त्यं यथा—'सरा विष्रैः सरा नीचैः सेव्यन्ते भक्तिभावतः' इति । त्र्यर्थतः शब्दती वेति कथनान्न-वीनोक्तस्य पुनरुक्तत्वस्य कथितपदत्वस्य चात्र समावेशः कृतो बोध्यः ॥ १३४ ॥

हिन्दी—पहले जो कहा गया, उसके शब्द या अर्थको विना किसी विशेषके दुहरानेको एकार्थ-दोष कहते हैं। बिना किसी विशेषके पूर्वोक्त वस्तुको शब्द या अर्थ में समता रखनेवाले शब्द या अर्थसे दहराया जाय तो एकार्थत्वनामक दोष होता है। 'विना किसी विशेषके' इस कथनका अभिप्राय यह है कि यदि किसी विशिष्ट-विशेष कथनके लिये दहराया जाय तो एकार्यत्वदोष नहीं होता है। शब्दमेद रहनेपर भी यदि अर्थमें अमेद हो तो अर्थमें पुनरुक्ति, और एकही अर्थमें शब्द एकसा हो तो शब्दार्थोभयपुनरुक्ति होती है।

शब्द एकसा हो और अर्थ भिन्न हो तो कुछ दोष नहीं होता है, इसी दोषमें नवीनोक्त पुन-

रुक्तत्व और कथितपदत्व दोनों दोषोंका अन्तर्भाव हो जाता है ॥ १३५ ॥

# उत्कामन्मनयन्त्येते बालां तदलकत्विषः। अम्भोधरास्तडित्वन्तो गम्भीराः स्तनयित्ववः ॥ १३६ ॥

अर्थगतमेकार्यमुदाहरति—उत्कामिति । तस्याः बालाया त्रालकानां केशानां त्विषः कान्तय इव त्विषः कान्तयो येषां ते तदलकत्विषः श्यामलाः एते ( मेघाः ) तिहत्वन्ती वियुता युक्ताः गम्भीराः स्तनयिव्रवः सशब्दाश्च श्रम्भोधराः उत्काम् उत्कण्ठाशालिनीम् इमां बालां युवतीम् उन्मनयन्ति उन्मनसं कुर्वन्ति । श्रत्र 'गम्भीराः स्तन्यित्ववः' इति 'उत्काम् उन्मनयन्ति' इति च पुनक्तिद्वयम् ॥ १३६ ॥

हिन्दी-इस उत्कण्ठिता युवतीको उसके बालोंके समान काले वर्णवाले, विजलीसे युक्त,

गम्मीर, गर्जन करनेवाले मेघ उन्मन बना देते हैं।

इस श्लोकमें 'उत्काम् उन्मनयन्ति' और 'गम्भीराः स्तनयिलवः' यह दो पुनरुक्तियां हैं। 'तडि, लन्तः पुनरुक्त नहीं है क्योंकि वह विशेषार्थ कहा गया है, उससे यह विशेष प्रतीत होता है कि बिजली युक्त होनेसे मैघ अधिक उत्कठाजनक है। यह अर्थपुनशक्तिका उदाहरण हुआ, शब्द-पुनरुक्तिका उदाहरण है-'रतिलीलाश्रमं भिन्ते सलीलमनिलो बहुन्', प्रकारान्तरसे भी यदि दुबारा कहा जायगा तो पुनरुक्ति हो ही जायगी। जैसे-

'सइसा विदधीत न क्रियामविवेकः पर्मापदां पदम्। वृणते हि विमृदयकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः'॥ इस क्षेकर्मे पूर्वाद्धींक अर्थ ही प्रकारान्तरसे उत्तर्थमें कहा है ॥ १३६ ॥

# अंजुकम्पाद्यतिरायो यति कश्चिद्विवध्यते। न दोषः पुनक्कोऽपि प्रत्युतेयमलङ्क्रिया ॥ १३७॥

एकार्थत्वदोषत्वस्थलं निर्दिशति-अनुकम्पादीति । यदि कश्चित् अनुकम्पायतिशयः दयादिभावातिशयः विवद्यते—दयनीयताप्रकर्षः प्रमापयितुमिष्यते—तदा पुनरुक्तोऽपि न दोषः, प्रत्यत तादृशी पुनक्तिः श्रलङक्रिया गुण एव भवतीति । तथा चीक्तमत्र प्रसङ्गे भामहे-

१. कृति।

कयमाक्षिप्तः चित्तः सन् युक्तमेवाभिधास्यते । भयशोकाभ्यस्यासु हर्षविस्मययोरपि । यथाह गच्छ गच्छेति पुनरुक्तं न तद्विदुः ॥ १३७ ॥

हिन्दी-यदि किसी व्यक्तिविशेषके प्रति अतिदयनीयता आदिकी विवक्षा हो तो पुनरुक्तदोष नहीं होता है, प्रत्युत वह अलङ्कार-गुणस्वरूप हो जाता है ॥ १३७ ॥

# हन्यते सा वरारोहा स्मरेणाकाण्डवैरिणा। हन्यते चारुसर्वाङ्गी हन्यते मञ्जूभाषिणी॥ १३८॥

श्रनुकम्पाविवक्षायां पुनक्केरदाहरणमाह हन्यते सेति। सा वरारोहा सुन्दरे श्रमण्डवेरिणा श्रकारणशत्रुणा स्मरेण हन्यते पीडयते, चारसर्वाङ्गी श्रनवयसर्वशरीरा-वयवा हन्यते, तथा मञ्जुभाषिणी हन्यते। श्रत्र 'हन्यते' इति पदस्य पुनरुक्त्या नायिकायाः कोऽपि दयनीयतातिशयः प्रत्याय्यते इति नात्र दोषः पुनरुक्त्वः प्रत्युत गुण एवेति। एवं विहितानुवायत्वादावाप पुनरुक्तिर्गुण एव, यथा—'उदेति सविता तामस्तान्न एवास्तमेति च' हत्यादाविति बोध्यम्॥ १३८॥

हिन्दी—यह सुन्दरी अकारणशञ्ज कामदेव द्वारा पीडित की जाती है, तथा यह सर्वावय-वानवद्य पीडित होती है, यह मधुरवचना पीडित होती है।

इस उदाइरणश्लोकमें बार-बार 'इन्यते' कइनेसे उस सुन्दरीकी दयनीयता न्यश्चित होती है, अतः यह-'इन्यते' की पुनरुक्ति दोष नहीं, गुण ही है। इसी तरह विहितानुवादस्थलमें भी पुनरुक्ति गुण ही होती है, जैसे—'उदित सविता ताझस्ताझ प्वास्तमेति च' इस उदाहरणमें ॥ १३८ ॥

# निर्णयार्थं प्रयुक्तानि संशयं जनयन्ति चेत्रं । वचांसि दोष प्रवासौ ससंशय इति स्मृतः ॥ १३९ ॥

ससंशयं नाम दोषं लक्षयति — निर्णयार्थिमिति । यदि निर्णयार्थे प्रयुक्तानि निश्च-यात्मकज्ञानजननाय प्रयुज्यमानानि वचांसि पदानि वाक्यानि वा संशयं जनयन्ति श्रानिश्वयात्मकं ज्ञानमुत्पादयन्ति, तदा श्रासौ एव दोषः ससंशयः इति स्मृतः । संशयार्थे प्रयुक्तस्य संशयजनकत्वे तु न दोषः, तदर्थमेव प्रयोगात् । श्रयं च दोषो यत्र संशयेन निश्चितान्वयबोधानुदयवशात् निश्चितार्थानुपपत्तिस्तत्र शब्दगतः । यत्र त्वर्थबोधानन्तरं प्रकरणाज्ञाने वक्त्रायनिश्चयस्तत्रार्थगत इति बोध्यम् । तत्र शब्दगतस्यास्योदाद्दरणमनुपदं वद्यते, श्रर्थगतस्योदाद्दरणं काव्यप्रकाशोक्तं यथा—

'मात्सर्यमुत्सार्य विचार्य कार्यमार्याः समर्गादमिदं वदन्तु । सेव्या नितम्बाः किमु भूषराणां किमु स्मरस्मेरविलासिनीनाम् ॥' श्रात्र प्रकरणाज्ञानेन शान्तश्यक्षारिणोः को वक्तेति न निश्चयः ॥ १३९ ॥

हिन्दी — जहाँ पर निश्चयात्मक शानके लिये उचारित पद अनिश्चयात्मक शान उत्पन्न करें, वहीं दोष ससंशयनामक दोष है।

यह दोष वहाँ पर शब्दगत होता है जहाँ संशय हो जानेसे निश्चितान्वयबोध नहीं होनेके कारण निश्चितार्थ का ज्ञान नहीं हो पाता है। अर्थगत वहाँ होता है जहाँ प्रकरणज्ञान नहीं होनेके कारण वक्ता आदि का निश्चय नहीं हो पाता है।

शब्दगत ससंशयका उदाहरण अभी आगे कहा जा रहा है, अर्थगत ससंशयका उदाहरण काव्यप्रकाशकारने 'मारसर्थमुत्सार्थ' इत्यादि श्लोक कहा है ॥ १३९ ॥

# मनोरथप्रियालोकरसलोलेक्षंणे सिख । भाराद्वृत्तिरसी माता न क्षमा द्रष्टुमीहदाम् ॥ १४०॥

शब्दगतं ससंशयदोषसुदाहरति— मनोरथेति । मनोरथियः मनोरथोपनीतः पुरुषः तदालोकनरसे तद्श्नीवशे लोले चपले ईक्षणे यस्यास्तादशे, मनोरथशतागतियावलोकन्चपलाक्षि सिंह, असी आराद्वृत्तिः समीपस्था (तव) माता ईदृशं तव प्रणयन्यापारम् ईक्षितुं सोहुं न क्षमा न शक्ता, अतो निवर्तस्वास्माद्दुरभिसन्धेरित्येकोऽर्थः, अथवा आराद्
वृत्तिः अतिदृरस्था सा तव माता तवेदृशं न्यापारं द्रष्टुं न क्षमाऽतो यावकृषि विलोकय प्रियमिति वार्धः, अत्र कतरोऽर्थो वक्तुरभिमत इति निश्चयाभावात्संशयो नाम दोषः । स च 'आरादुद्रसमीपयोः' इति नानार्थशब्दोपनिबन्धनप्रभव इति शब्द्रगतः ॥ १४०॥

हिन्दी-अरी मनोरथोपनीत प्रियतमके देखनेमें व्यस्तनयने, मेरी प्रिय सखि, तुम्हारी माता समीपस्थ है वह तुम्हारे इस गुप्त प्रणय-व्यापारको नहीं सह सकेगी।

पहले अर्थेसे यह भाशय निकलता है कि छोडो इस दुर्व्यवहारको, ओर दूसरे अर्थेसे यह

आश्य निकलता है कि यथेच्छ देख लो।

इन दोनों अथौंमें कौनसा अर्थ कहनेवाली सखीका अभिमत था यह सन्देह बना ही रह जाता है, अतः यह ससन्देह दोष हैं।

'आरात्' शब्द दूर और समीप दोनों अर्थोंका वाचक होनेसे अनेकार्थक है वही इस सन्देहका बीज है, अतः यह ससन्देह दोष शब्दगत है।। १४०।।

# ईहरां संशयायैवें यदि जातुँ प्रयुज्यते । स्यादलङ्कार पवासौ न दोषस्तत्र तद्यथा ॥ १४१ ॥

संशयस्य गुणत्वस्थलमाह — ईदशिमिति । यदि जातु कदाचित् ईदशं ससंशयं संशयायैव संशयं जनयितुमेव प्रयुज्यते, तदाइसौ ससंशयदोषः श्रलङ्कार एव संशयालङ्कार एव जायते, तत्र दोषो न भवति । तदुदाहरणमुच्यते ॥ १४१ ॥

हिन्दी—यदि कदाचित् संशय उत्पन्न करनेके ही लिये संशययुक्त वाक्यका प्रयोग किया जाय, तब वहाँ यह ससंशयदोष नहीं होगा, प्रत्युत वह संशयालङ्कार होगा। इस अदोषताका कारण तो लक्षणाप्रसक्ति ही है, क्योंकि लक्षणमें कहा है—'निश्चयार्थ प्रयुक्तानि संशर्थ जनयन्ति चेत्'॥ १४१॥

# पश्याम्यनक्रजातङ्कलङ्कितां तामानिन्दिताम् । कालेनैव कठोरेण ग्रस्तां किर्फ्सस्तदाराया ॥ १४२॥

ससंशयदोषस्य गुणत्वमुदाहरति — पश्यामीति । अनङ्गजातङ्कलिङ्वताम् मदनजनितस्याधिनाऽऽकान्ताम् कठोरेण निष्कृपेण कालेन एव मृत्युनेव प्रस्ताम् ताम् अनिन्दितां
सुन्दरीं तव प्रेयसीं पश्यामि, नः अस्माकं तदाराया तदीयजीवनसंभावनया किम् १ न
किमपि तज्जीविताशायाः फलम् , साऽचिरादेव मरिष्यतीति भावः ।

श्रथवा श्रज्ञजः मदनः तस्यातङ्कः सन्तापः, स न भवतीत्यनङ्गजातङ्कः, तेन मदन-संतापभिन्नग्रीध्मसन्तापेन श्राकान्तां तां पश्यामि, श्रतो नस्तदाशया किम् ? श्रत्र नायका-कुलीकरणाय दूतीभूता सखी बुद्धिपूर्वकमेव ससंशयं वाक्यमाहेति नासौ दोषः ॥ १४२ ॥

हिन्दी-मदनसन्तापरूप व्याधिसे पीडिता उस अनिन्द्यसुन्दरी तुम्हारी प्रियतमाको कठोर

काल्से ही यस्त देख रही हूँ, अतः उसके विषयमें जीवनाशा करनेसे वया प्रयोजन है?

अथवा मदनसन्तापसे भिन्न ग्रीष्मरूप कठोर कालसे ही वह ग्रस्त है, उसके विषयमें जीवनाशा से क्या प्रयोजन ?

इसमें दूती बनी सखीने जान-बूझकर नायकको आकुल करनेके उद्देश्यसे ऐसा प्रयोग किया है, अतः यह ससंशय दोष नहीं, गुण है ॥ १४२ ॥

# कामार्चा धर्मतप्ता वेत्यनिश्चयकरं वचः । युवानमाकुलीकर्चुामिति दूत्याह नर्मणा ॥ १४३ ॥

उदाहरणं सङ्गमयति —कामार्त्ति । युवानम् नायकम् श्राकुलीकर्त्तुम् संशयोत्पादन-द्वाग नायिकासमीपोपसर्पणाय व्याकुलियतुम् दूती सखी नर्मणा वचनचातुर्येण कामार्ता श्रीध्मसन्तप्ता वा वर्त्तत इति श्रानिश्चयकरं वचः श्राह, श्रतो विदुष्या सख्या बुद्धिपूर्वकं तथोक्तत्वाच दुष्टत्वमिति भावः॥ १४३॥

ऊपरवाले उदाहरणमें दूतीने कामार्त्त है या ब्रीष्मपीडित है इस तरहका सन्दिग्ध वचन इसिलिए कहा है कि सन्देहमें पड़कर नायक नायिकाके समीप जानेके व्याकुल हो उठे, अतः यहाँ

पर ससंशय दोष नहीं है ॥ १४३ ॥

# उद्देशानुगुणोऽर्थानामनृद्देशो न चेत्कृतः। अपक्रमाभिघानं वतं दोषमाचक्षते वुधौः॥ १४४॥

अपक्रमं नाम दोषं लक्षयित — उद्देशित । अर्थानाम् उद्देशः प्रथमोपन्यासः तदनुगुणस्तदनुसारी अनुद्देशः तत्सम्बन्धिनाम् पश्चादिभिधानम् चेत् न कृतः, तं दोषं बुधाः
अपक्रमाभिधानम् आहुः । येन क्रमेण प्रथमोपन्यासः कृतस्तेनैव क्रमेण यदि पश्चादिष तत्सम्बन्धिनोऽर्थाः न उद्दिष्टाः अक्रमेणाभिधानं कृतं तदाऽपक्रमो दोषः । क्रमेणाभिधाने कमालङ्कार उक्तस्तत्परिपन्थी दोषोऽयम् ॥ १४४ ॥

हिन्दी—जिस क्रमसे अर्थोंको पहले कहा जाय, उसी क्रमसे तत्सम्बन्धिपदार्थोंके फिरसे कथन में क्रमनामक अलङ्कार कहा गया है, उसीका विपरीत यह अपक्रम नामक दोष है, यदि प्रथमोक्त पदार्थ जिस क्रमसे कहे गये हों, तत्सम्बन्धि पदार्थ के कथनमें उसी क्रमका अवलम्बन न किया

जाय तो यह अपक्रमदोष होता है ॥ १४४॥

# स्थितिनिर्माणसंद्वारद्वेतवो जगतामँमी । शम्भुनारायणाम्भोजयोनयः पालयन्तु वः ॥ १४५ ॥

श्रपक्रममुदाहरति—स्थितिनिर्माणेति । श्रमी जगतां स्थितिः सत्ता, निर्माणमुत्पादनं, संहारो विनाशस्तेषां हेतवः कारणभूताः शम्भुः नारायणः श्रम्भोजयोनिर्वद्याः
च ते त्रयो वः युष्मान् पालयन्तु । श्रत्र स्थितिनिर्माणसंहाराणां येन पौर्वापर्यक्रमेणोद्देशस्तत्सम्बन्धिनां कर्त्त्त्तयाऽपेक्षितानां देवानाम् तेन क्रमेणोपन्यासो न कृतः, तेन
श्र तहोष । श्र यथा । श्र तामजाः।

कमेणोपन्यासे हि श्रम्भोजनारायणशम्भव इति कथितं स्यात् स्थित्यादीनां पूर्वोहिष्टनां कर्तारोऽत्र कममनादृत्य निबद्धा इति भवत्यपक्रमदोषः ॥ १४५ ॥

हिन्दी—जगतके स्थिति, निर्माण और संहारके कारण यह शम्भु-नारायण-ब्रह्मा आपलोगों का पालन करें।

इस उदाहरण में स्थिति-निर्माण-संहारका जिस पौर्वापर्य-क्रमसे कथन हुआ है, उनके कर्त्ता देवों का भी उसी क्रमसे अभिधान होना चाहिये, अर्थात् नारायण-ब्रह्मा-श्रम्भु इस क्रमसे कहना चाहिये, तभी यथासंख्य अन्वय हो सकेगा, वैसा नहीं कहा गया है, अतः इसमें अपक्रमदोष हुआ ॥ १४५ ॥

# यैतनः संबन्धविज्ञौनहेतुकोऽपि कृतो यदि । क्रमलङ्गनमण्याहुः स्रयो नैव दूषणम् ॥ १४६॥

अपक्रमदोषस्यादोषत्वस्थलं दर्शयति — यत्न इति । संबन्धविज्ञानहेतुकः अन्वय-बोधौपियिकः अन्वयस्य सुखावबोधे कारणीभूतो यत्नो यदि कृतः, तदा सूरयः क्रमलङ्घनम् अपक्रमम् अपि दूषणम् नैव आहुः। अन्वयानवगम एवापक्रमस्य दूषकताप्रयोजकः, तद्धें यन्ने कृते सत्यन्वयस्य सुखावसेयत्थाऽदोषत्वमस्त्येवेति ॥ १४६ ॥

हिन्दी—यदि अन्वय नोध लिये यत्न किया गया हो (यदि अपेक्षित अन्वयनोधके लिये किवने कुछ प्रयत्न कर दिया हो) तो अपक्रमको विद्वान् दूषण नहीं मानते। अन्वयमें वाधा होनेसे ही तो वह दोष होता है, यदि कविकृत यत्निविशेषसे अन्वयनोध सुकर हो जाय तो वह दोष क्यों माना जायगा ?॥ १४६॥

#### बन्धुत्यागस्तनुत्यागो देशत्याग इति त्रिषु । आद्यन्तावायतक्लेशौ मध्यमः क्षणिकज्वरः ॥ १४७ ॥

श्रपक्रमदोषस्यादोषत्वस्थलमुदाहरति— बन्धुत्याग इति । बन्धुत्यागादिषु त्रिषु त्यागेषु श्रायन्तौ वन्धुत्यागदेशत्यागौ श्रायतक्लेशौ दोर्घकलेशिवधायिनौ, मध्यमः तन्तृत्यागस्तु क्षणिकज्वरः श्रन्पकालसन्तापकरः, तनुत्यागो बन्धुत्याग-देशत्यागापेक्षया सुमह्व्यथ इत्यर्थः । श्रत्र कविः 'श्रायन्तौ' मध्यम' इति चोक्त्वाऽन्वयबोधं सुगमं कृतवान्तो न दोषः, श्रस्यैव स्थाने यदि 'द्वावेवात्यायतक्लेशौ तृतीयः क्षणिकज्वरः' इत्यपिठध्यन्तदा कौ द्वौ, कक्ष तृतीय इति बोधकष्टमभविष्यदेव, ततिश्वापक्रमदोषो मन्तव्य एव स्यादिति भावः ॥ १४६ ॥

हिन्दी—बन्धुत्याग, देहत्याग और देशत्याग इन तीन त्यागोंमें आदि-अन्त (बन्धुत्याग और देशत्याग) दीर्घंकाल तक कष्ट देनेवाले होते हैं, और तीसरा (देहत्याग) कुछ समयके लिये ही सन्तापदायी होता है।

इस उदाहरणमें आदि, अन्त, मध्यम शब्दोंका प्रयोग करके किन अन्वयबोधका उपाय कर दिया है अतः यहाँ अपक्रमदोष नहीं होता है। यदि इसीके बदले—'दावेवात्यायतक्लेशो तृतीयः क्षणिकज्वरः' ऐसा पाठ कर दिया जाय तो अपक्रमदोष हो ही जायगा॥ १४७॥

# शब्दहीनमनालक्ष्यलक्ष्यलक्षणपद्धतिः । पद्मयोगोऽशिँष्टेष्टः शिष्टेष्टेस्तु न दुष्यति ॥ १४८ ॥

१. यत्र । २. जाने । ३. अदोषं सूरयो यथा । ४. योगः शिष्टे । ५. य शिष्टे हि ।

शब्दहीनसुपदर्शयति— शब्दहीनमिति । लद्यं प्रयोगः, लक्षणं सूत्रम्, तयोः पद्धतिः मार्गः, श्रनालद्या श्रप्रतीयमाना लद्यलक्षणपद्धतिर्यत्र तादशः सूत्रकृतसाधुत्व-रहितः श्रनुशासनविरुद्धः पदप्रयोगः शब्दहीनम् शब्दहीनत्वरूपदोषस्वरूपम् । श्रशिष्टेष्टः शिष्टजनगहितः (श्रनुशासनसंमतोऽपि ) पदप्रयोगः शब्दहीनम्, तथा च द्विविधं शब्द-हीनम्—एकमसाधुत्वकृतम्, श्रपरं त्वप्रयुक्तत्वकृतम् ।

शिष्टसंमतत्वे तु लक्षणहीनमपि दुष्यति नतदाह-शिष्टेष्टस्तु न दुष्यतीति ॥ १४८ ॥

हिन्दी—लक्ष्यलक्षणमार्ग—सूत्रादिकृत साधुत्व जहाँ नहीं मालूम पढ़े, उस तरहके प्रदप्रयोग्न को शब्दहीन कहते हैं और साधुत्व होने पर भी शिष्टजनगर्हित शब्दप्रयोगको भी शब्दहीन ही कहते हैं।

इस प्रकार शब्दहीन दो प्रकार का है, एक व्याकरण-लक्षणहीन, दूसरा अप्रयुक्त । व्याकरण-लक्षणहीनका उदाहरण—'अवते मवते' इत्यादि आगे कहेंगे, अप्रयुक्तत्वमूलक शब्दहीनका उदाहरण है—'इन्ति इन्त कान्तारे कान्तः कुटिलकुन्तलः', 'पद्मी भाति सरोवरे', 'दैवतोऽस्य पिशाचो राक्षसोऽथवा'। दण्डीने अप्रयुक्तत्व असमर्थत्वको भी शब्दहीन हो माना है। यही शब्दहीनदोष यदि शिष्टपरिगृहीत हो तो दोष नहीं माना जाता है, जैसे—'इन्मानिब्धमतरद दुष्करं किं महात्मनाम्' इसमें 'महात्मनाम्' में षष्ठी शास्त्रविरुद्ध होने पर भी महाकविगृहीत है, अतः दोष नहीं माना जाता है।। १४८।।

# अवते भवते बाहुर्महीमर्णवराकरीम्। महाराजच जिज्ञासा नास्तीत्यासां गिरां रसः॥ १४९॥

व्याकरणलक्षणहीनं नाम शब्दहीनसुदाहरति—अवते इति । हे महाराजन्, भवते तव बाहुः अर्णवशक्वरीम् सागरमेखलां महीम् अवते रक्षति, जिज्ञासा अत्र विषये मम शातुमिच्छा नास्ति, प्रत्यक्षीकृतमिदं मयेति भावः। आसाम् पूर्वोक्तरूपाणां गिराम् रसः सन्तोषप्रदो धमविशेषः नास्ति, 'अवते, भवते बाहुः, 'महाराजन्' इत्यादिनि पदानि व्याकरणलक्षणहीनतया रसं न पुष्णन्ति, प्रत्युत वैरस्यमेव जनयन्तीति शब्दहीनत्वदोषोऽत्र मतः। अवते इत्यात्मनेपदमनुचितम्, भवते इति चतुर्थी न युक्ता, महाराजन्' इत्यत्र च टच् श्रवश्यमपेच्यते इति बोध्यम्॥ १४९॥

हिन्दी—महाराजन्, आपके बाहु सागरमेखला पृथ्वीका पालन करते हैं, इस विषयमें मुझे जिज्ञासा नहीं, निश्चयात्मक ज्ञान है; क्योंकि प्रत्यक्ष देखा है।

इस तरहकी अशुद्धभाषामयी उक्ति में रसास्वाद नहीं होता है, इनमें व्याकरण-श्रुटि देखकर विरसता का ही उदय आता है।

रस उदाहरणका—'अवते' आत्मनेपद अद्युद्ध, 'भवते' में चतुर्थी गलत है, और महाराजन् में टच् होकर महाराज होना चहिये ॥ १४९ ॥

# दक्षिणाद्रेरुपसरन् मारुतश्चृतपादपान्। कुरुते ललिताधूतप्रवालाङ्करशोभिनः॥ १५०॥

शिष्ठानुगृहीतस्य शब्दहीनत्वदोषस्यादोषभावमुदाहरति - दक्षिणाद्वेरिति । दक्षिणा-द्रेमेलयपर्वतात् उपसरन् आगच्छन्, मारुतो वायुः चृतपादपान् आम्रदक्षान् ललितं मन्दम् श्राधूताः कम्पिताः ये प्रवालाङ्कराः नविकसलयप्ररोहाः तैः शोभिनः शोभाशालिनः कुरुते विद्धति ॥ १५०॥

हिन्दी—दक्षिणाचल-मलयसे चलनेवाली वायु आत्रवृक्षोंको मन्दमन्द कम्पमान प्रवालोंसे

मुशोभित बनाती है ॥ १५० ॥

# इत्यादिशास्त्रमाद्दीत्म्यदर्शनालसचेतसाम् । अपभाषणवद्भाति न चं सौभाग्यमुज्झति ॥ १५१ ॥

् उदाहरणं विशदीकरोति — इत्यादिशास्त्रिति । इत्यादि दक्षिणाद्रेरुपसरन् इत्यादि-पदं शास्त्रमाहात्म्यम् साधुशब्दप्रयोगे फलबोधकशास्त्रगौरवम्, तद्दर्शने अलसचेतसाम् मन्दानाम् (वचः ) अपभाषणवद्भाति अशुद्धमिव प्रतीयते, परम् शिष्टपरिप्रहेण सौभाग्यं सौष्ठवं न उज्झति न त्यजति ।

साधारणत उपसरिज्ञत्यत्रोपधावतीति युक्तं, एवमेव करोतीति युक्तं 'कुरुते' इत्यस्य स्थाने, परन्तु शिष्टाः त्वरितगमने एव सरतेर्धावादेशमाहुः, श्रत्र तु मन्दा गतिर्विवक्षितेति, कर्तृ-गामिकियाफलस्थले चेतनकर्तृकादेवात्मनेपदमभ्युपगच्छन्त्यत्र तु वायुर्न तथेति मन्यमानाः प्रयोगमीदशं शुद्धं सुन्दरं चाहरिति तात्पर्यम् ॥ १५१ ॥

हिन्दी—'दक्षिणाद्रेरुपसरन्' इत्यादि पदको देखनेसे ऐसा लगता है मानो किसी व्याकरणशाश्रीय नियमको नहीं देखनेवालेका अशुद्ध प्रयोग हो, परन्तु शिष्टपरिगृहीत होनेके कारण इनका सौष्ठव
नहीं गया है, यह सौष्ठवयुक्त ही हैं। यहाँ साधारणतः देखनेसे उपसरन्के स्थानमें उपधावन् होना
चाहिये और कुरुते के स्थानमें करोति होना चाहिये, ऐसा लगता है, क्योंकि सूत्रके अनुसार
वैसा ही होना चाहिये, परन्तु कविजन-सम्प्रदायमें ऐसा व्यवहार हो गया है कि सवेग गमनमें ही
धावति का प्रयोग होता है, अतः मन्दगतिविवक्षामें यहाँ उपसरन्का ही प्रयोग उचित है। इसी
तरह कर्नृगामिकियाफलमें आत्मनेपदका होना चेतनकर्त्तृ के स्थलमें ही सीमित है, अतः वायुकर्त्ता
होनेसे यहाँ आत्मनेपद ठीक ही है। यह नियम शिष्टजनकृत है, अतः इनको मानकर इस प्रकार
के प्रयोग किये जाते हैं। १५१॥

# स्ठोकेषु नियतस्थानं पदच्छेदं यति विदुः। तद्पेतं यतिश्रष्टं श्रवणोद्वेजनं यथा॥१५२॥

यतिश्रष्टं नाम दोषं लक्षयति — इलोके िवति । श्लोकेषु नियतस्थानं शास्त्रकृद्भिः निश्चिताक्षरं पदच्छेदं पदावसाने विश्वामं यति विदुः श्राहुः, तदपेतं च यतिश्रष्टमाहुः, तच्च श्रवणोद्देजनं श्रुत्युद्देगकरं भवति, यथेत्युदाहरणप्रस्तावाय ॥ १५२ ॥

हिन्दी—श्लोकमें विश्रामके स्थान निर्दिष्ट हुआ करते हैं, छन्दःशास्त्रके आचार्योंने किस छन्दमें कहाँ वहाँ विश्राम हुआ करता है इसका निश्चय कर दिया है, उसी निश्चित विश्रामस्थानको यित कहते हैं, उसीका विचार अगर-नहीं हों, अस्थानमें ही विश्राम किया गया हो तो यितश्रष्ट नामक दोष होता है, वह अवणोद्धेगकर होता है। छन्दोमअरी में वितका लक्षण है:— 'यितिजिह्वेष्टविश्रामस्थानं किविभिरुच्यते'। वामनने यितश्रष्टका लक्षण किया है:— 'विरस्तिवरामं यितश्रष्टम्'। अस्थानमें विराम होनेसे पदपदार्थका बोध कष्टकर हो जाता है, सुननेमें विचित्रसा प्रतीत होता है, इसी से दोष माना गया है॥ १५२॥

१. शास्त्रयाथार्थ्य । २. स ।

स्त्रीणां सङ्गी । तिविधिमयमा । दित्यवंशो नरेन्द्रः । प्रश्यत्यिक्त । ष्टरसमिद्द शि । ष्टेरमेत्यादि दुष्टम् । कार्याकार्या । ण्ययमविकला । न्यागमेनैव पश्यन् वश्यामुवीं वहति नृप इत्यस्ति चैवं प्रयोगः ॥ १५३ ॥

पद्यार्धेन यतिश्रष्टोदाहरणं तदुत्तरार्धेन च तदपवादमाह स्त्रीणामिति । श्रयम् श्रादित्यवंश्यः सूर्यवंशोतपन्नः नरेन्द्रो राजा शिष्टैः सभ्यजनैः श्रमा सह स्त्रीणाम् श्रक्तिष्टर् रसं बहुविधरसप्रदम् सङ्गीतविधिम् नृत्यवाद्यगीतिविधानं पश्यिते, इत्यादि एतादृशं पदं दुष्टम्, श्रम्थाने विरामाश्रयणात्, तथाहि मन्दाकान्तानामकेऽत्र वृत्ते चतुर्थे, ततः षष्टे, ततश्च सप्तमे यतिरुचिता, परं तत्र पदावसानमपेक्षितमिष नात्र श्लोके कृतं; किन्तु पदमध्य एव विरन्तव्यं भवतीति यतिश्रष्टमेतत् । पदमध्ये कृतया यत्या श्रवणोद्वेगकरणाद्यति- श्रष्टरूपदोषोऽत्र बोध्यः ।

क्वचित् सन्धिविकारेण मिलितपदृद्धयमध्ये यदि यतिर्भवित तदा न दोषस्तत्र श्रवणो-द्वेगाभावादिति यतिश्रष्टापवादमुत्तरार्धेनाह कार्योति । श्रयं राजा श्रविकलानि समस्तानि कार्योकार्याणि श्रागमेन शास्त्रेण एवं पश्यन् श्रालोचयनं वश्याम् स्वायत्तीकृताम् उर्वी वहित धारयित एवं प्रयोगः श्रास्ति शिष्टैः कृत इति शेषः । श्रश्नोदाहरणे कार्याकार्या-ण्ययमविकलान्यागमेनेत्यत्र सन्धौ सित पदान्तवणस्योत्तरपदादिगतत्वेनावशिष्टस्यैव पद-त्वात्तत्र विश्रामस्योचितत्वेन न भवित यतिश्रष्टत्वमिति भावः ॥ १५३ ॥

हिन्दी—'स्त्रीणां सङ्गीतविधिमयमादित्यवंश्यो नरेन्द्रः' यह मदाक्रान्ता वृत्त है, इसके चरणोंमें चतुर्थ, छठे, पुनः सप्तम अक्षरोंपर विराम लक्षणोक्त हैं, उन अक्षरोपर पद भी पूर्ण होते रहना चाहिये, परन्तु वैसा नहीं है, पदके बीचमें ही विश्राम करना पड़ता है, अतः ऐसा प्रयोग यतिश्रष्ट है।

इसी श्लोकके उत्तरार्धमें यतिश्रष्टदोषका अपवाद बताया गया है 'कार्याकार्याण्ययम् अविकला-न्यागमेनैव पश्यन्' इस चरणमें 'कार्याकार्याणि + अयम्' 'अविकलानि + आगमेन' इस प्रकार सन्धि हुई है, जिससे पदान्तवाले वर्ण उत्तरपदके आदिमें चले गये हैं, 'कार्याकार्या' यही पद बच गया है, अतः वहाँ विश्राम होनेसे श्रवणोद्देग नहीं होता, अतः वैसा प्रयोग शिष्टों द्वारा किया जाता है ॥१५३॥

# लुप्ते पदान्ते शिष्टस्य पदत्वं निश्चितं यथा। तथा सन्धिविकारान्तेपदमेवेति वर्ण्यते॥ १५४॥

यतिश्रंशदोषस्यादोषत्वस्थलीयमुदाहरणमुपपादयति — स्ति । यथा पदान्ते पदचरमावयवे वणें लुप्ते सति शिष्टस्य तहर्णहीनभागस्य पदत्वं निश्चितं तथा सन्धिविकारान्तपदं पदमेव इति तथा वर्ण्यते निर्दुष्टतया कविभिः प्रयुज्यते । श्रयमाशयः — यथा 'राजा' इत्यादौ नकारलोपे शिष्टमाकारान्तं पदं मन्यते, तथैव 'कार्याकार्यािण' इत्येतदन्तागतस्य णि इत्यस्य परस्वरवर्णेन सति सन्धौ शिष्टमाकारान्तं पदमवशिष्यते, तस्य च विश्रान्तिस्थानत्वे यतिश्रष्टरुवं नास्तीति ॥ १४४॥

हिन्दी — जैसे पदान्तवर्णके लोप हो जाने पर शिष्ट भागको पद मानना निश्चित हैं, उसी तरह पदके अन्तमें सन्धिविकार हो जाने पर बचे हुए भागको ही पद मान लिता जाता है,

१. वंश्याम् । २. रान्तं पदम् ।

अतः तादृश पदके अन्तमें यतिभ्रंशदोष नहीं माना जाता है, 'कार्याकार्याणि' वाले पदके अन्त में इकारका यण् हो, वह अगले पदमें चला गया, णकार स्वरहीन होकर परवर्णका अनुगामी बन गया, शेष भाग पद माना गया 'कार्यकार्या' इतनेको ही पद कहा गया, वहाँ यदि यति हुई तो यह दोष नहीं है, अतः ऐसा प्रयोग अनुमोदित है। १५४॥

# तथापि कटु कैर्णानां कवयो न प्रयुक्षते। ध्वजिनी तस्य राज्ञः के। तूदस्तजलदेत्यदः॥१५५॥

पूर्वदर्शितापवादस्य श्रुतिकदृत्वन्यतिरेकसामानाधिकरण्यमेवेति दर्शयति—तथापीति। तथापि पदान्ते सन्धिविकारेण शिष्टभागस्य पदत्वस्वीकारेऽपि कर्णानां कटु श्रुत्युद्धेजकं तादृशं कवयो न प्रयुक्षते, यथा तस्य राज्ञों ध्वजिनी सेना केतूद्रस्तजलदा ध्वजवंशिक्षप्त-मेघा श्रस्तीति शेषः। अय केतु + उदस्तपद्योः सन्धौ सति श्रुतिकटुत्वं प्रसक्तं तद्यतिनियमानतिकमेऽपि परिहर्त्तन्यमेवेति भावः॥ १५५॥

हिन्दी—यति नियमानुकूल होनेपर भी यित्र श्रुतिकद्वत्व हो जाय तो किविगण उसका प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे 'केतूदस्तजलदा'। यहाँ केतु + उदस्त पर्दोमें सिन्ध हो गयी, यतिमङ्गका नियम नहीं लगा, फिर भी श्रुतिकद्वताके कारण वैसा प्रयोग नहीं किया जाना चिहये।

इसका तात्पर्य यह है कि सन्धिविकारान्तपद श्रुतिकदुत्वसे अस्पृष्ट रहेगा, तब तो वह प्रयोगयोग्य है, अन्यथा नहीं, अत एव 'केत्द्रस्तजलदा' वाला यतिश्रष्ट ही माना जायगा ॥ १५५ ॥

# वर्णानां न्यूनताधिक्ये गुरुलध्वयथास्थितिः। यत्र तद्भिष्ठवृत्तं स्यादेष दोषः सुनिन्दितः॥ १५६॥

भिनवृत्तं लक्षयित वर्णानामिति । यत्र वृत्ते वर्णानाम् वृत्ताक्षराणाम् न्यूनता संख्याहासः, त्राधिनयम् संख्यावृद्धिश्च स्यात्, त्र्यथवा गुरोलंघोर्ना त्र्यथास्थितिः यत्र हस्वभावोऽपेच्यते तत्र गुरुभावः, एदं यत्र गुरुभावोऽपेच्यते तत्र हस्वत्वं स्यात्तत्र भिन्न- वृत्तत्वं नाम दोषः भवति, स चातीव सर्वथा निन्दित इत्यर्थः ॥ १५६ ॥

हिन्दी—जिस वृत्तमें वर्ण कम अथवा अधिक हो, या गुरुकी जगहमें हस्व, हस्वकी जगहमें गुरु हो, वह भिन्नवृत्त हैं, इसे अतिवर्जनीय जानना चाहिये ॥ १५६ ॥

# इन्दुपादाः शिशिराः स्पृशन्तीत्यूनवर्णता । सहकारस्य किस्(ल)यान्याद्रीणीत्यधिकाक्षरम् ॥ १५७॥

भिन्नवृत्तप्रभेदं न्यूनवर्णमधिकवर्णभोदाहरति — इन्दुपादा इति । शिशिराः शीतला इन्दुपादाः स्पृशन्तीति न्यूनवर्णम्, एकाक्षराल्पत्वात् । एवं सहकारस्य किसलयानि आर्द्राणि इति चाधिकवर्णम्, श्रक्षरद्वयाधिकयात् ॥ १५७॥

हिन्दी—ऊपर वाले उदाहरणके पूर्वार्थ मागमें एक अक्षर कम है, अतः वह न्यूनवर्ण हुआ, एवं उत्तरार्थमें दो अक्षर अधिक होनेसे अधिक वर्ण हुआ।। १५७॥

कामेन बाणानिशाता विमुक्ता मृगेक्षणास्वित्ययथागुरुत्वम् । मद्नवाणौ निशिताः पतन्ति वामेक्षणास्वित्ययथालघुत्वम् ॥ १५८॥ गुरुलव्ययथास्यितिरूपं भिन्नवृत्तमुदाहरति कामेनेति । कामेन निशाताः तीचणाः

बाणाः मृगेक्षणासु विमुक्ताः । त्रात्र पद्यार्घे 'निशाताः' इत्यत्र मध्यस्थ त्राकारोऽस्थानगुरुः ।

१. वर्णानाम् । २. तत्र । ३. निशिता । ४. स्मरस्य । ५. मृगेक्षणा ।

तत्र निशिता इति पाठे दोष उद्घृतो भवति । मदनबाणा निशिताः पतन्ति मृगेक्षणासु इति द्वितीयार्घे त्र्ययालघुत्वम्, यत्र लघुत्वं नोचितं तत्र लघुत्वं कृतमिति, यथा श्राय-योर्वर्णयोर्द्दयोर्गुकत्वमपेच्यते, तच न कृतमिति दोष एव ॥ १४८ ॥

हिन्दी—भिन्नवृत्तके प्रभेदोंमें गुरुलध्वयथास्थितिनामक प्रभेदका उदाहरण है—कामेन इत्यदि। इस श्लोकमें छन्दःशास्त्रीय नियम विरुद्ध हस्व-दीर्घ वर्ण का न्याम किया गया है। इसमें उपजातिवृत्त है, तदनुसार 'निशाताः' का दितीय अक्षर लघु होना चाहिये, कर दिया गया है गुरु। एवं उत्तरार्धमें दितीय अक्षर गुरुके बदले लघु कर दिया गया है, यही अयथागुरुत्व और अयथालघुत्वरूप भिन्नवृत्तत्व यहाँ दोष है।। १५८।।

# न संहितां विवक्षामीत्यसन्धानं पदेषु यत्। तद्विसन्धीति निर्दिष्टं न प्रगृह्यादिहेतुकम् ॥ १५९॥

विसन्धिकं नाम दोषभेदं लक्षयित—न संहितामिति । संहितां न विवक्षामि न कर्तुंमिच्छामि इति कृत्वा यत् पदेषु पदावयववर्णेषु श्रमन्धानम् सन्धिविरहः तत् विमन्धिति निर्दिष्टम्, श्रयांत् यत्र सत्यामिष सन्धेः प्राप्तो केवलमविवक्षाकृतः सन्धिविरह-स्तिहिसन्धीति मतम्, श्रस्य दोषस्यापवादमाह—न प्रगृह्योति । यत्र प्रगृह्यसंज्ञादिद्वारकः सन्धिविरहस्तत्र विसन्धित्वदोषो न भवतीति ॥ १५६॥

हिन्दी—ज्याकरणशास्त्रमें नियम है कि—'संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः। नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते।।' इस नियमके अनुसार एक पद, एक चरणके मध्यमें संहिता होती है, वहाँ सन्धिका होना अनिवार्य है, तथापि यदि कोई प्रयोक्ता केवल इसीलिये सन्धि न करके प्रयोग करें कि मैं संहिता की विव क्षानहीं करता हूँ, तो वैसे स्थलमें विसन्धित्व नामक दोष होता है।

यदि प्रगृह्मादि संज्ञाके हो जानेसे सन्धिकार्य नहीं हो पाता हो तो वैसे स्थलमें विसन्धित्व दोष नहीं माना जाता है ॥ १५९ ॥

# मन्दानिलेन चर्लता अङ्गनागण्डमण्डले । लुप्तमुद्भेदि घर्माम्भो नभस्यसमेद् वपुष्यपि ॥ १६० ॥

विसन्धिनामकदोषमुदाहरति—मन्दानिलेति । नभि श्राकाशे चलता मन्दा-निलेन श्रङ्गनागण्डमण्डले वनिताकपोलत्ते उद्भदि समुत्पनं धर्माम्भः लुप्तम्, श्रस्मद्-वपुष्यपि उद्भेदि धर्माम्भः लुप्तम् । श्रत्रोदाहरणे प्रथमपादान्ताकारस्य द्वितीयपादाद्यकारेण सह सन्धिनं कृत इति, तथा सित वर्णन्यूनतापत्तः, श्रते। विसन्धित्वनामको देषिऽयम् ॥१६०॥

हिन्दी — आकाशमें चलने वाली मन्द वायुसे स्त्रियोंके गण्डस्थल पर उत्पन्न स्वेदकण दूर कर दिये गये, और हमारे शरीर पर वर्तमान स्वेदकण भी दूर कर दिये गये। इस उदाहरण- क्रोकमें प्रथमपादान्तवर्ती आकार और दितीयपादादिवर्ती अकारमें अवश्यंभावी सन्धि छ इ दी गई हैं, अतः यहाँ विसन्धि नामक दोष है।। १६०।।

# मानेष्यं इहं शीर्येते स्त्रीणां हिमऋतौ प्रिये। आसुं रात्रिष्विति प्राज्ञैराम्नातं व्यस्तमीहशम् ॥ १६१॥

१. चरता। २. छेदघ। ३. स्यस्मनस्यि। ४. ईदृशी स्त्रीणां नास्ताम् हिम। ५. अमू आदिष्वित। ६. आज्ञातम्। ७. नाङ्गमी। ८. अस्माच्छ्लोकात्परतः कचिदिधिकम् — आधिन्याधिपरीताय अष्य स्रो वा विनाशिने। को हि नाम शरीराय धर्मपितं समाचरेत्॥

प्रशृह्यादिनाऽनुमतं सन्धिविश्लेषं दर्शयित — मानेष्यं इति । हे प्रिये, इह हिमऋतौ हेम्न्तकाले श्रासु दीर्घशीतासु रजनीषु स्त्रीणाम् मानेष्यं मानः प्रणयकोपः, ईर्घ्या प्रिया-पराधदर्शनजन्मा कोपश्च ते उभे श्रिप शीर्येते नाशं गच्छतः, मानमीर्घ्यां च विहाय स्त्रियानाश्चिष्यन्तीति भावः । ईदशं व्यस्तमसंहितम् प्राज्ञैराम्नातम् इष्टतयानुमतम् ईदश-विसन्धित्वस्य व्याकरणानुमोदिततयाऽदुष्टत्वम् इति भावः ॥ १६९ ॥

हिन्दी—हे प्रिये, इस हेमन्तसमयकी इन दोई शीतल रात्रियोंमें स्नियोंके मान तथा ईर्ब्यामाव स्वयं दूर हो जाते हैं। यहाँ 'मानेर्ब्यं इह' इसमें 'प्रुतप्रगृद्धा अचि नित्यम्' इस सूत्रसे प्रकृतिमाव हो गया है, और 'हिमऋती' यहाँ 'ऋत्यकः' इस पाणिनीत्र्यसूत्रसे प्रकृतिमाव हो गया है, अतः इस तरहके विसन्धित्व दोषको विद्वानोंने शास्त्रानुमोदित होनेसे याह्य माना है। १६१॥

देशोऽद्विनंतराष्ट्रादिः कालो रौत्रिदिवर्त्तवः।
नृत्यगीतप्रभृतयः कलाः कामार्थसंश्रयाः॥१६२॥
चराचराणां भूतानां प्रवृत्तिर्लोकसंक्षिता।
हेतुविद्यात्मको न्यायः सस्मृतिः श्रुतिरागमः॥१६३॥
तेषु तेष्वयथारूढं यदि किञ्चित् प्रवर्त्तते।
कवेः प्रमादाद्देशादिविरोधीत्येतदुच्यते॥१६४॥

'देशकालकलालोकन्यायागमिवरोधि च' इत्यनेन पूर्व दोषोद्देशप्रस्तावे देशादिविरु-द्धानां दोषत्वमुक्तं, सम्प्रति तिन्नरूपयितुं देशादीन् परिभाषते—देश इति । स्रिद्धवन-राष्ट्रादिः देशः, त्र्यादिना समुद्रमामादिपरिम्रहः । रात्रिंदिवर्त्तवः इत्यपि माससंवत्सरादी-नामुपलक्षकम् । कामार्थसंश्रयाः कामस्य स्रर्थस्य चाश्रयभूताः नृत्यगीतप्रसृतयः चतु-ष्वष्टिः कलाः ॥ १६२ ॥

चराचराणां स्थावरजङ्गमात्मकानां भूतानां पदार्थानां प्रवृत्तिः व्यवहारः लोकसंज्ञिता लोकपदप्रतिपाद्यः । हेतुविद्यात्मकः तर्कशास्त्ररूपः न्यायः, सस्मृतिः श्रुतिः धर्मशास्त्रोपपन्नो वेदः, स्रागमः शैवादिशास्त्रम् ॥ १६३ ॥

तेषु तेषु देशादिषु त्रागमान्तेषु त्रयथारूढं प्रसिद्धिविरुद्धं किश्चित् यदि कवेः प्रमा-दात् त्र्यनवधानतावशात् प्रवर्तते वर्ण्यते, तदा एवंप्रकारकं वचनं देशादिविरुद्धमुच्यते । उक्तश्वायमर्थो वामनेन—'देशकालस्वभाविरुद्धानि, लोकविरुद्धानि, कलाचतुर्वर्गशास्त्र-विरुद्धार्थानि विद्याविरुद्धानि' इति ॥ १६४ ॥

हिन्दी—दोंषोंको बताते समय—'देशकालकलालोकन्यायागमितरोधि च' ऐसा कहा था, उनमें देशादिकी परिभाषा बता रहे हैं। देश—अद्रि, वन, राष्ट्र आदि। काल—रात्रि, दिन, ऋतु। काम तथा अर्थका आश्रयभूत सम्पर्क—कला। कलायें ६४ हैं, उनमें नृत्यगीत प्रभृति प्रसिद्ध हैं। १६२।।

स्थावरजङ्गमात्मक संसारका व्यवहार लोकशब्दसे कहा जाता है, तर्कशास्त्ररूप न्याय, एवं धर्मशास्त्रयुक्त वेद, तथा शैवादि आगमशास्त्र विद्यायें हैं॥ १६३॥

इनमें - देश, काल, कला, लोक, न्याय, सस्मृतिवेद, एवं शैवाद्यागमशास्त्रमें अप्रसिद्धवस्तुका

१. देशो हि वन। २. नक्तंदिव। ३. नृत्त। ४. लोकानां। ५. यथा भूतम्।

वर्णन पर्दि कवि असावधानतावश कर बैठता है, तो उसे देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, कलाविरु<mark>द्ध, लोक</mark>-विरुद्ध, न्यायविरुद्ध, वेदविरुद्ध, आगमविरुद्ध आदि नामोंसे न्यवहृत किया जाता है ॥ १६४॥

# कर्पूरपादपामर्शसुरभिर्मलयानिलः । कलिङ्गवनसंभूता सृगप्राया मतङ्गजाः ॥ १६५॥

हेशविष्ट्रमुदाहरति—कर्प्रेति । कर्प्रपादपानाम् आमर्शः संसर्गस्तेन सुरिभः सगन्धर्णः मलयानिलः मलयपर्वतोत्थितो वायुः, मलयो हि चन्दनजननप्रसिद्धो दक्षिण-भारतस्थः, कर्प्रपादपाश्च न तत्र प्रथन्ते, इति देशविरोधः ) एवम्—कल्ज्जवनसम्भूताः क्रिल्ज्जस्थवनजाताः मतङ्गजाः करिणः मृगप्रायाः श्चतिलघवः । श्चत्र कलिङ्गवनेषु करिणा-मृत्पनरप्रसिद्धया देशविष्ठद्भत्वम् ॥ १६५ ॥

हिन्दी—कर्पूरवृक्षके संसर्गसे सुरभित दक्षिणानिल चल रहा है [इसमें दक्षिणानिलके साथ कर्पूरवृक्षका संपर्क कविकी असावधानताले विणत हुआ है, अतः यह देशिवरु इ है ] इसी प्रकार—किल्क्षके वनमें उत्पन्न हाथी हिरणोंके समान ही छोटे होते हैं, [इस उदाहरणमें किल्क्षके वनमें हाथीकी उत्पत्ति वर्णन देशिवरु इ है, क्योंकि हाथीकी उत्पत्ति सिंहलके वनोंमें प्रसिद्ध है, किल्क्ष के वनने नहीं ॥ १६५ ॥

# चोलाः कालागुरुँश्यामकावेरीतीरभूमयः । इति देशविरोधिन्या वाचः प्रस्थानमीदशम् ॥ १६६ ॥

राष्ट्रह्मपदेशविरोधमुदाहरति चोला इति । चोलाः द्रविडदेशनिकटवर्तिनः प्रदेशाः कालागुरुणा श्यामाः कृष्णवर्णाः कावेरीतीरभूमयो येषु तादशाः सन्तीति शेषः । अत्र किवनः प्रमादवशात् चोलेषु कृष्णागुरवः कावेरीप्रवाहाश्च वर्णिताः तदिदं देशविरुद्धम् । इति देशविरोधन्याः वाचः ईदशं प्रस्थानम् एतादशी स्थितः स्वरूपम् ॥ १६६ ॥

हिन्दी—चोलकी भूमि कालागुरुके संसर्भसे स्थामवर्ण कावेरीतटवाली बन गई है, इस उदाहरणमें देशविरुद्धत्वदोष है क्योंकि चोलमें न तो कृष्णागुरुका होना ही प्रसिद्ध है, न कावेरी नदी ही चोलदेशमें प्रवाहित होती है। देशविरुद्ध प्रयोगोंके स्वरूप इसी प्रकारके हुआ करते हैं।। १६६।।

# पिद्यानी नक्तमुन्निद्रा स्फुटत्यिह्ह कुमुद्वती । मधुक्तफुह्निचुलो निद्याचो मेर्घेदुर्दिनः ॥ १६७ ॥

कालिंदिशमुदाहरति पिद्मनीति । नक्तं रात्रौ पिद्मिनी कमिलनो उन्निद्दा प्रफुक्का, स्त्रिहि दिवा कुमुद्रती स्फुटति विकसित । मधुः वसन्तः उत्फुक्किनचुलः विकसितवेतसवृक्षः, निदाधः प्रीष्मसमयः मेधदुर्दिनः मेघाच्छनः । स्त्रत्र कमिलनी दिवा विकसित न रात्रौ, कुमुद्रती स्त्रिह न विकसित किन्तु रात्रौ विकसितः निचुलस्तर्शहं वर्षासु विकसित न वसन्तेषु, प्रीप्मो न हि मेघच्छन्नव्योमदेशो भवतीति सर्वत्र रात्रिन्दिवर्त्तृरूपकालविरोधः स्पष्टः ॥ १६७॥

हिन्दी—रातमें कमिलनी खिलती है, दिनमें कुमुदिनी विकसित होती है, वसन्तमें निचुल तरु खिलते हैं, और ग्रीष्ममें आकाश मेघावृत रहता है। यह कार्लवरोध है। १६७॥

19

१. कालाः। २. गुरु। ३. इयामाः। ४. हिमजाङ्यकृत्।

# श्रैब्यहंसगिरो वर्षाः शरदो मत्तबर्हिणः । हेमन्तो निर्मलादित्यः शिशिरः इलाध्यचनदुनः ॥ १६८ ॥

कालिकिद्धत्वमेवोदाहरति — श्रव्यति । वर्षाः प्रावृट्सम्यः श्रव्यहंसगिरः श्रवण-सुखद्दंसक्तयः, शरदः शरत्समयः मत्तविर्वणः प्रसन्नमपूरकुलः, हेमन्तः निर्मलादित्यः भास्वरभास्करिकरणः, तथा शिशिरः श्लाध्यचन्दनः सुखद्मलयजालेषः । श्रव्य सर्वत्र कालिकिद्धत्वं स्फुटम् ॥ १६८ ॥

हिन्दी—वर्षा ऋतुमें इंसध्वनिकी अव्यताका वर्णन, शरत्में मयूरकी प्रसन्नताका वर्णन, हेमन्तमें भास्करके प्रकाशका वर्णन और शिशिरमें मलयजके लेपकी सुखदताका वर्णन काल-

विरोध है; क्योंकि उनका अयथार्थत्व प्रसिद्ध है ॥ १६८ ॥

इति कालविरोधस्य दर्शिता गतिरीहशी। मार्गः कर्लाविरोधस्य मनागुहिश्यते यथा॥ १६९॥

कालिनरोधमुपसंहरन कलािनरोधं प्रस्तौति — इतीित । इति पूर्वदर्शितिदिशा हैटशी उक्तरूपा कालिनरोधस्य श्रयथासमयवर्णनकृतस्य दोष्टस्य गतिः प्रकारो दर्शिता निरूपिता । श्रय कलािनरोधस्य नाट्यगीतादिकलािनरुद्धस्य मार्गः प्रकारः मनाक् स्वरूपम् उद्दिश्यते, यथेति वद्यमाणोदाहरणप्रस्तावाय ॥ १६९ ॥

हिन्दी—इस प्रकार कालविरुद्धत्व नामक दोषका प्रकार-प्रमेद बताया गया, अव संक्षेषमें कलाविरुद्धत्व दोषका स्वरूप दिखलाया जायगा, उदाहरण इस प्रकार है ॥ १६९ ॥

# वीरश्टङ्कारयोर्भावौ स्थायिनौ कोधविस्मयौ । पूर्णसप्तस्वरः सोऽयं भिन्नमार्गः प्रवर्त्तते ॥ १७० ॥

कलाविरोधे नाट्यकलाविरोधं सङ्गीतकलाविरोधं चोदाहरति—वोरश्र्यङ्गारयोरिति । नाट्यशास्त्राचार्यो भरतो नाट्यं श्रंगारहास्यकरुणरीह्वीरभयानकवीभत्साद्धताख्यानष्टर-सान् नाट्यं संमतवान् , रतिहासशोकोत्साहभयजुगुप्साविस्मयाख्यांश्व कमशस्तनद्रस-स्यायभावानुक्तवान् , तदनुसारण वीरश्रङ्गारयोः स्थायभावौ उत्साहरत्याख्यौ, तत्र कोधविस्मययो रौद्वादभुतस्थायिनोवीरश्रङ्गाररसयोः स्थायित्वेनोपादानं नाट्यकलाविरुद्धम् ।

निषादर्षभगान्धारषङ्जमध्यमधैनताः पश्चमश्चेति सप्तस्वराः सङ्गीतशास्त्रे प्रसिद्धाः, तेषां तत्तत्कालनियतत्वम् , द्वित्रस्वरसंयोगे सङ्कीर्णत्वम् , सित चासङ्कीर्णत्वे भिन्नमार्गत्वम् , तदयं नियमोऽत्र नादतः पूर्णसप्तस्वरस्यापि भिन्नमार्गन्वोक्तः, तदिदं सङ्गीतकलाविरुद्धम् ॥१ ००॥

हिन्दी—वीररस एवं शृङ्गाररसके स्थायीमाव कोध एवं विस्मय कहे जाँय, तो यह नाट्य-कलाविरुद्धत्व नामक दोष है; क्योंकि नाट्यशास्त्रके अनुसार वीर-शृङ्गारके स्थायीमाव उत्साह-रति हैं, क्रोध-विस्मय नहीं।

निषाद, ऋषम आदि सात स्वर प्रसिद्ध हैं, एकाधिक स्वरका सङ्कीर्णस्व होने पर भिन्न मार्ग नहीं रह जाता है, इस उदाहरणमें सप्तस्वरसाङ्कर्य होनेपर भी भिन्नमार्गस्व स्वीकृत किया गया है, यह कलाविरोध नामक दोष है।। १७०॥

> इत्थं कलाचतुःर्षंष्टिविरोधः साधु नीयताम् । तस्याः कलापरिच्छेदे कपमाविर्भविष्यति ॥ १७१ ॥

१. श्राच्य । २. शरदामत्त्विईणी । ३. नन्दनः । ४. काल । ५. पूर्णः । ६. वष्टी । ७. काले !

कलाविरोधमुपसंहरति— इत्थिमिति । इत्थं वर्णितप्रकारेण कलाचतुष्पष्टिविरोधः चतुष्पष्टिसंख्यककलाविरोधः साधु नीयताम् तक्यंताम् । तस्याः कलायाः रूपम् कला-परिच्छेदे नाम ललितकलावर्णनात्मके स्वतन्त्रे प्रनथे आविभविष्यति । तस्य प्रनथस्य सुख्यतः कलापरिचयार्थमेव निर्मिततया तत्रैव कलास्वरूपवर्णनौचित्यमिति नात्र तद्नुक्त्या न्यूनत्वमाशङ्कनीयम् ॥ १७१ ॥

हिन्दी—इसी तरह चौसठ कलाओंके विरुद्धत्वका अनुमान कर लिया जा सकता है, कलाके

स्वरूपका परिचय कलापरिच्छेद नामक अन्थमें दिया जायगा।

कलापरिच्छेदमें प्रधानतः कलाका निरूपण होगा ॥ १७१ ॥

# आधूतकेसरो हस्ती तीक्ष्णश्वन्नस्तुरङ्गमः। गुरुसारोऽयमेरण्डो निःसारः खद्रिरद्रुमः॥ १७२॥

लोकिविरुद्धत्वमुदाहरित — आधूतकेसर इति । हस्ती आधूतकेसरो न भवित, केसरा हि सिंहस्य प्रथन्ते न हस्तिनः, तुरङ्गमश्ङकोऽप्यलोक एव, एरण्डस्यासारत्वं ख्यातं तदत्र गुरुसारत्वेनोच्यते, एवं प्रसिद्धसारवतः खिदरतरोः निःसारत्वमुच्यते, तिददं सर्वे लोकि-विरुद्धत्वोदाहरणम् ॥ १७२ ॥

हिन्दी—हाथी केसरको हिलाता है, घोड़ेकी सींग बहुत तीक्ष्ण है, इस परण्डवृक्षमें बड़ा सार है और यह खदिरवृक्ष असार है।

इस उदाहरणमें लोकविरुद्ध बातें कही गई हैं, अतः इसे लोकविरुद्धत्व कहा जाता है। पूर्वार्डमें जङ्गमलोक और उत्तरार्धमें स्थावरलोक-विरुद्धत्वका उदाहरण दिया गया है॥ १७२॥

# इति लौकिक प्वायं विरोधः सर्वगर्हितः। विरोधो हेतुविद्यासु न्यायाख्यासु निद्श्यते॥ १७३॥

लोकिवरुद्धत्वमुपसंहरन् हेतुविद्याविरुद्धत्वमवतारयति — इति लोकिक इति । इति प्रोक्तरूपः श्रयं लौकिक एव विरोधः सर्वगर्हितः सर्वलोकिनिन्दितः श्रस्ति, तस्मात् तस्परि-हारे यतनीयम् ।

न्यायाख्यासु हेतुविद्यासु तर्कशास्त्रेषु विरोधः निदश्यते उपिह्नयते ॥ १७३ ॥ हिन्दी—इस प्रकार लोकविरुद्धत्वका उदाहरण दिया गया, जो सर्वथा गहित है, इसके बाद न्यायविद्या नामसे प्रसिद्ध तत्त्तत् तर्कविद्याओं के विरुद्धत्वका उदाहरण दिया जाता है ॥ १७३ ॥

# सत्यमेवाह सुगतः संस्कारानविनश्वरान्। तथाहि सा चकाराक्षी स्थितवाद्यापि मे हृदि॥ १७४॥

बौद्धदर्शनरूपन्यायिवरोधमुदाहरति — सत्यमिति । सुगतः गौतमः सत्यम् एव संस्कारान् त्रानुभवजन्यभावनाविशेषान् त्राविनश्वरान स्थायिनः त्राह, तथाहि सा चकी-राक्षी त्रायापि मे हिद स्थिता एव । संस्कारा त्रानश्वरा भवन्ति, त्रात एव च चिरद्द्यापि सा सुन्दरी मम हृदये स्थिता ।

श्रत्र सर्वक्षणिकतावादिनो बौद्धस्य साद्येण सर्वास्तित्वप्रतिपादनं बौद्धन्यायविरु-द्धम् ॥ १७४ ॥

१. उरु। २. तथैव।

हिन्दी—भगवान् सुगतने संस्कारोंको ठीक ही अविनाशी स्वीकार किया है; क्योंकि चिरदृष्ट होनेपर भी वह सुन्दरी मेरे हृदयमें आज भी वर्त्तमान है।

इस उदाहरणर्ने सर्वक्षणिकताबादी भगवान् बुद्धको साक्षी देकर संस्कारका अविनश्वरत्व

प्रतिपादन किया गया है, यह बौद्धन्यायविरुद्ध है ॥ १७४ ॥

# कपिलैरसदुद्भृतिः स्थान प्रवोपवर्ण्यते। असतामेव दश्यन्ते यस्मादस्माभिषद्भवाः॥ १७५॥

साङ्ख्यशास्त्रविरुद्धत्वभुदाहरति किपिलैरिति । कापिलैः सांख्यशास्त्रानुसारिभिः स्थान एव युक्तरूपमेव असदुद्भूतिः असतः जगदुत्पत्तिः ( असतामुत्पत्तिश्च ) उपवर्ण्यते, अस्माद् अस्माभिः ( जगति ) असतां दुर्जनानामेव उद्भवाः उत्पत्तयो दृश्यन्ते ।

अत्र साङ्ख्यशास्त्रसिद्धान्तभूतसत्कार्यवादविरुद्धमसन्कार्यत्वमुक्तमिति सांख्यविरुद्धत्वो-

दाहरणमिदम् ॥ १७५॥

हिन्दी—कपिल्नमतानुगामियोंने ठीक ही असत्तसे उत्पत्तिका प्रतिपादन किया है (असतोंकी उत्पत्तिका प्रतिपादन किया है ) क्योंकि हम संसारमें असतों —दुर्जनोंकी ही उत्पत्ति देख रहे हैं। इस उदाहरणमें सांख्यमतके विपरीत असत्तसे उत्पत्तिका प्रतिपादन किया है, अतः यह सांख्यविरुद्ध है।। १७५॥

# र्गतिन्यायविरोधस्य सैर्षां सर्वत्र दश्यते । अथागमविरोधस्य प्रस्थानमुपदिश्यैते ॥ १७३॥

न्यायिवरोधमुपसंहरति गितिरिति । न्यायिवरोधस्य न्यायिकद्वत्वदोषस्य सैषा गितः सोऽयं मार्गः सर्वत्र अन्यान्यन्यायिकद्भत्वस्थलेऽपि दश्यते यथा बौद्धसांख्यन्यायः उक्तः, एवमेवान्यान्यन्यायिवरोधोऽपि लक्ष्येष्वन्वेष्य इति भावः । अथागमिवरोधस्य प्रस्थानं प्रकारः उपदिश्यते प्रदश्यते ॥ १७६ ॥

हिन्दी —न्यायिक छत्व दोषके जदाहरण दिये गये, अब आगे आगर्मिक छत्व दोषके प्रकार दिखलाये जाते हैं ॥ १७६ ॥

# अनाहिताग्नयोऽप्येतेऽजातपुत्रा वितन्वते । विमा वैश्वानरीमिष्टिमिक्तष्टाचारभूषणाः ॥ १७७ ॥

श्रुतिबिरोधमुदाहरति अनाहितेति । एते अनाहिताग्नयः अकृताग्न्याधाना अपि अजातपुत्राः अनुत्पन्नपुमपत्या अपि अकिल्हाचारभूषणाः अद्भिष्ठाचारभूषिताः विप्राः वैश्वानरीम् विराट्पुरुषसंबन्धिनीम् इष्टिं वितन्वते यज्ञं कुर्वते । अत्र कृताग्न्याधाना जातपुत्रा एव च विष्रा वैश्वानरीमिष्टिं प्रत्यधिकारिणः तद्विरुदं चात्रोक्तमिति भावः ॥ १७०॥

हिन्दी-अग्न्याधान नहीं करनेवाले और बिना पुत्र वाले भी सदाचारी ब्राह्मणगण विश्वानर याग कर रहे हैं।

यहाँ आगमिविरुद्धत्व दोष है क्योंकि श्रुतिके अनुसार वही विश्वानरयागके अधिकारी हैं जो अग्न्याधान कर चुके हों और जिन्हें पुत्र प्राप्त हो, परन्तु यहाँ विना, अग्न्याधानके और विना पुत्रके ही विश्वानर यागका करना वर्णित किया गया है, अतः यह श्रुतिविरुद्धत्व दोष है ॥ १७७॥

१. वर्णिता । २. नीतिः । ३. सैषाप्यन्यत्र दृश्यताम् । ४. दर्शयिष्यते । ५. राजपुत्रा ।

# असावनुपनीतोऽपि वेदानधिज्ञगे गुरोः। स्वभावगुद्धः स्फटिको न संस्कारमपेक्षते॥ १७८॥

स्मृतिविरोधमुदाहरति—असाविति । असौ कुमारः श्रनुपनीतः श्रकृतव्रतबन्धोऽपि गुरोः वेदान् श्रधिजगे, तत्र दृष्टान्तमाह—स्यभावेति । स्वभावशुद्धः प्रकृतिनिर्मलः स्कटिकः संस्कारं न श्रपेक्षते । यथाऽसंस्कृतोपि स्कटिकमणिः प्रतिबिम्बग्राही भवत्येव, तद्वदनुपनीतोऽप्यसौ बद्धवेदानिधजगे इत्यर्थः ।

अत्र स्मृत्या कृतोपनयनस्यैव वेदाध्ययनं चिहितं, तिद्विरुद्धं चोक्तमिति स्मृतिविरुद्धत्व-दोषोऽत्र स्फुटः ॥ १७८ ॥

हिन्दी—बिना यज्ञोपवीतसंस्कारके भी उस कुमारने गुरुसे सारे वेद पढ़ लिए, स्वभाव-निर्मल स्फटिकको संस्कारकी अपेक्षा नहीं होती है।

इस उदाहरणमें स्मृतिविरुद्धत्व दोष है; क्योंकि उपनयनके बाद ही वेदाध्ययन का अधिकार स्मृतिसम्मत है, उसके बिरुद्ध इसमें लिखा है ॥ १७८ ॥

विरोधः सकलोऽप्येष कदाचित् कविकौशलात्। उत्कम्य दोषगणनां गुणवीथी विगाहते॥ १७९॥

पूर्वोक्तस्य देशकालादिविरुद्धत्वदोषस्य गुणत्वमुपपादयति—विरोध इति । सकलः सर्वप्रकारोप्येष देशकालादिविरुद्धत्वदोषः कविकौशलात् कविप्रतिभावशात् कदाचित् दोषगणनाम् उत्क्रम्य विहाय गुणवीर्थौ गुणगणनां विगाहते प्राप्नोति । कदाचिद्यमिप दोषो विचित्रकविप्रतिभया चमत्कार सह्योण निबध्यमानः सन्गुणायते इत्यर्थः ॥ १७९ ॥

हिन्दी—अब तक जो देशकालादिविरोधका स्वरूपादि दिखलाया गया है, वह यदि कवि-प्रतिभाद्वारा चमत्कारक रूपमें वर्णित हो तो वह देशकालादिविरोधदोषकी गिनती छोड़कर गुणकी गणना में आ जाता है।। १७९॥

#### तुस्य राष्ट्रः प्रभावेण तदुद्यानानि जिल्लरे । आर्द्वोद्युकप्रवालानामास्पदं सुरशाखिनाम् ॥ १८० ॥

देशविरुद्धत्वदोषस्य गुणत्वमुदाहरति तस्यति । तस्य कस्यापि वर्णनीयस्य राज्ञः प्रभावेण सामर्थ्यातिशयेन तदुद्यानानि तस्य राज्ञः पुष्पोपवनानि आद्रांशुकप्रवालानाम् जलिकलन्नवस्ररूपप्रवालगुक्तानाम् सुरशाखिनाम् दिवपादपानां कल्परुहाम् आस्पदं जिज्ञरे जातानि । तेन राज्ञः स्वप्रभाववशात्स्वर्णादानीय कल्पतरवः स्वोद्याने स्थापिताः, येषां शाखासु तत्तरुण्यः स्वीयान्याद्राणि वस्त्राणि प्रसारयामासुः । अत्र कल्पपादपानां नृपो-द्याने वर्णनं देशविरुद्धमपि तदीयसामर्थ्यः व्यञ्जकतया गुणतां गतानीति भावः ॥१८०॥

हिन्ही—उस राजाके प्रभावसे उसके उद्यान भींगे हुए वस्त्रींसे प्रवालपूर्ण कल्पहुर्मोके आश्रय वन गये। उस राजाने स्वर्गसे लाकर कल्पवृक्षों को अपने उद्यानोंमें रोपित किया।

इस उदाहरणमें यद्यपि देशिवरोध है, तथापि राजाके प्रभावातिशयकी व्यक्षना होनेसे वह देशिवरोध गुण बन गया है ॥ १८०॥

# राक्षां विनादापिद्युनश्चचार सरमावतः । धुन्वन् कदम्बरजसा सह सप्तच्छदोद्गमान् ॥ १८१ ॥

१. तस्य प्रभावेण तदा । २. आर्द्राङ्कर । ३. धृन्वन् । ४. द्रमम्

कालिवरोधमाह — राज्ञामिति । राज्ञां प्रतिपक्षनृपतीनाम् विनाशिपशुनः भाविमरण-सूचकः खरमाहतः चण्डवातः कदम्बरजसा कदम्बकुसुमरेणुभिः सह सप्तच्छदोद्गमान् सप्त-पर्णः पुष्पाणि धुन्वन् कम्पयन् चचार ववौ तद्यं कदम्बरजसा सह सप्तच्छदोद्गमोपिनबन्धः कालिकिद्धोऽपि 'त्राकाले फलपुष्पाणि देशविद्गवकारणम्' इति प्रतिपन्थिर।जविनाशसूच-नया गुणभावं भजते । राज्ञो विजययात्रावर्णनमिदम् ॥ १८९॥

हिन्दी-राजाके विजयप्रयाणसमयमें शत्रुनृपतियोंके विनाशकी सूचना देनेवाली और

कदम्बपुष्परंजके साथ सप्तपर्णपुष्पोंको कम्पित करनेवाली प्रचण्ड वायु बहने लगी।

यहाँ कदम्बपुष्पके साथ सप्तपर्णपुष्पोद्गमका वर्णन कालविरुद्ध है, तथापि उसे दोष नहीं माना जायगा, क्योंकि —'अकाले फलपुष्पाणामुदये देशविद्रवः' के अनुसार उससे शत्रुनृपदेशके नाशकी व्यञ्जना होती है।। १८१।।

# दोलांभिप्रेरणत्रस्तवधूजनमुखोद्गतम् । कामिनां लयवैषम्यं गयं रागमवर्धयत् ॥ १८२ ॥

कलाविरोधस्य गुणत्वमुदाहरति—दोलेति । दोलायाः श्रिभिष्रेरणम् इतस्ततः सञ्च-लनं तेन त्रस्तस्य भीतस्य वधूजनस्य मुखादुद्गतं लये वैषम्यं भिन्नप्रकारत्वं यत्र तादशं गेयं दोलागीतं कामिनां रागम् श्रानन्दम् श्रवर्धयत् । लयशुद्धगीतस्यैव रागवर्द्धकत्वौचित्ये-ऽपि सविशेषानुरागसूचकतयां गुणत्वमत्र लयवैषम्यस्येति ॥ १८२ ॥

हिन्दी-सूलेके चलायमान होनेसे डरी हुई अवलाओं के मुखसे निकला हुआ विषमलयवाला

गान कामिजनके रागको बढ़ाता रहा।

इस उदाहरणमें विषमलयगानका रागवर्षकत्व कलाविरुद्ध है, क्योंकि लयशुद्धगान ही रागवर्षक हो सकता है, तथापि कामिजनोंके उत्कट रागकी सूचना देनेसे वह गुण ही माना जाता है ॥१८२॥

# पेन्द्वादर्चिषः कामी शिशिरं हृब्यवाहनम् । अबलाविरहक्लेशविद्वलो गणयत्ययम् ॥ १८३ ॥

लोकविरुद्धत्वस्य गुणत्वमुदाहरति—पेन्द्वादिति । अयम् अवला विरहक्लेश विह्वलः कामी प्रियाविरहकष्टकातरः कामुकः ऐन्द्वात् अचिषः चन्द्रसम्बन्धिनः प्रकाशात् हव्य-वाहनं विह्व शिशिरं शीतलं गणयति मन्यते, 'दहनजा न पृथुर्दवधुव्यथा विरहजैव पृथुः' इति नैष्षे । श्रत्र वियोगकष्टाधिक्यव्यक्षकतया लोकविरोधस्य गुणत्वं बोध्यम् ॥ १८३ ॥

हिन्दी-यह प्रियाविरहकातर कामीजन चन्द्रकरसे विह्नको ही शीतल समझता है।

इस उदाहरणमें चन्द्रकरापेक्षया विह्नका शीतलत्व लोकविरुद्ध वर्णित हुआ है, परन्तु वियोग-कष्टाधिक्य सूचनाद्वारा वह गुण मान लिया जाता है ॥ १८३ ॥

# प्रमेयोप्यऽप्रमेयोऽसि सँफलोऽष्यसि निष्फलः। एकस्त्वमप्यनेकोऽसि नमस्ते विश्वमूर्त्तये॥ १८४॥

न्यायिवरोधस्य गुणत्वमाह — प्रमेय इति । प्रमेयः वेदप्रमाणज्ञेयः श्रिप अप्रमेयः अनन्तगुणशालितयाऽपरिच्छेद्यरूपः, सफलः व्यष्टिरूपेण अंशवान् श्रिप समष्टिरूपेण निष्फलः निरंशः श्रिसे, एकः श्रिद्धितीयः श्रिप श्रिनेकः 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' इत्युक्त्यनुसारम् श्रुनेकः श्रिसे, तादशाय विश्वमूर्त्तये सर्वव्यापकस्वरूपाय ते तुभ्यं नमः ।

१. डोलातिप्ररणात्रस्त २. वैषम्याद् गेयम् । ३. त्यलम् । ४. सकलोप्यसि निष्कलः ।

अत्र परस्परविरुद्धानां तत्तद्धर्माणामेकत्र वर्णनं न्यायविरुद्धमपि परमेश्वरस्य लोकाती-तमाहात्म्यप्रकाशतया गुणत्वं भजते ॥ १८४ ॥

हिन्दी—वेदप्रमाणवेद्य होकर भी अन्तहीनगुणशील होनेसे आप अज्ञेय हैं, व्यष्टिरूपमें सफल होकर भी समष्टिरूपमें आप निष्फल हैं, एवम् अद्वितीय होकर भी आप विश्वरूप हैं, इस तरहके आप परमेश्वरको नमस्कार है।

इस उदाहरणमें परस्परविरुद्ध धर्मोका एकत्र वर्णन न्यायविरुद्ध होने पर भी परमेश्वरके लोकातीत महात्म्य सूचन करनेके कारण गुण हो जाता है ॥ १८४ ॥

#### पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां पत्नी पाञ्चालपुत्रिकौ । सतीनामग्रणीश्चासीद् दैवो हि विधिरीदृशः ॥ १८५ ॥

श्चागमिति । पश्चानां युधिष्ठिरादीनां पाण्डु-पुत्राणां पत्नी पाश्चालपुत्रिका दौपदी सतीनाम् श्चयणीः मूर्धन्या श्चासीत् , दैवः दैवता-सम्बन्धी विधिः नियमः ईदशः भवति । स्त्रिय एकस्याः पश्चपुरुषपत्नीत्वे सतीत्वमागम-विरुद्धम् , परन्तु श्चागमानां लोकबाधकत्वेऽपि देवबाधकत्वाभावेन द्रौपया देवतां व्यञ्जय-त्तद्गुणभादं भजते ॥ १८५ ॥

हिन्दी—पाँच पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदी सितयोंकी शिरोमुकुट रही, देवींके नियम ही कुछ अद्भुत होते हैं।

इस उदाहरणमें एक स्त्रीका अनेक पति होना आगमविरुद्ध है, परन्तु उससे द्रौपदीका देवताभाव सूचित होता है, अतः वह दोष नहीं होकर गुण हो जाता है।। १८५॥

# राँब्दार्थालङ्क्रियाश्चित्रमार्गाः सुकरदुष्कराः। गुणा दोषाश्च काब्यानामिहं संक्षिप्य दर्शिताः॥ १८६॥

प्रन्थमुपसंहरति — शब्दार्थेति । काव्यानां शब्दार्थालङ्कियाः शब्दालङ्कारा प्रथान लङ्काराश्च तथा युकरदुष्कराः चित्रमार्गाः चित्रालङ्काराः गुणाः श्लेषप्रसादादयः दोषा प्रपार्थत्वादयश्च दश संक्षिप्य दर्शिताः ॥ १८६ ॥

हिन्दी—अबतक इस ग्रन्थमें शब्दालङ्कार-दीपक, आवृत्ति, कम, श्लेष (चार), अर्थालङ्कार-स्वभावाख्यानादि [चौतीस], सुकर तथा दुष्कर चित्रमार्ग, सुकर-पादादियमकादि और दुष्कर-महायमकस्वरस्थानवर्णादि नियम, ग्रुण-श्लेषादि एवं दोष अपार्थत्वादि संक्षिप्त-रूपमें दिखाये गये हैं ॥ १८६ ॥

ब्युत्पन्नबुद्धिरमुना विधिद्द्यितेन मार्गेण दोषगुणयोर्वशवर्त्तिनीभः। वाग्भः कॅताभिसरणो मदिरेक्षणाभि-र्धन्यो युवेव रमते लभते च कीर्त्तिम्॥ १८७॥ इत्याचार्यदण्डिनः कृतौ काव्यादशे शब्दालङ्कारदोषविभागो नाम तृतीयः परिच्छेदः॥

१. कन्यका । २. शब्दार्थानां क्रियामार्गाः सुकराश्चेव दुष्कराः । ३. काव्यानामिति । ४. कृतानु ।

प्रन्यफलं निर्देशित — ब्युत्पन्नेति । अमुना पूर्वोक्तरूपेण विधिद्शितेन भरताया-चार्यादेशानुकूलं निरूपितेन दोषगुणयोः हेयतोपादेयताप्रयोजकधर्मयोः मार्गेण विवेचन-प्रकारेण व्युत्पन्नबुद्धिः संस्कृतमितः (विद्वान्) वशवित्तिनीभिः आयत्तीकृताभिः वाग्भिः कृताभिसरणः स्वयंकृताभिगमनः सन् धन्यो युवा मिद्रिक्षणाभिरिव (ताभिः वाग्भिः) दमते कीर्तिं च लभते । भरतोक्तमार्गानुसारिणाऽत्र निरूपितेन दोषगुणयोः स्वरूपेण काव्यतत्त्वं विद्वनो वाचं वशगां विधाय तया सह रमते, यथा धन्यो युवा मिद्रिक्षणां वशगां विधाय तया सह रमते, कीर्त्तलाभः परमस्य वाग्वशयितुरितरिच्यत इति ॥१८०॥

हिन्दी—भरतादिआचार्थंसम्मत तथा यहाँ वताये गये दोष-गुणके रूपको जानकर संस्कृत-बुद्धि साहित्यम् इं विद्वान् वाणींको अपने वज्ञमें करके उसके साथ विलास किया करेगा, जैसे रमणीय धनसोन्दर्थादिशाली युवा रगणीको वश्चांत्तनी वनाकर उसके साथ विलास किया करता है। याणीको वश्में करनेवाला केवल सुखसीभाग्य ही नहीं, कीर्त्ति भी प्राप्त करेगा ।१८७॥

यो जातो धरणीसुरान्वयसरोहं सात्प्रसर्पंचशो-

ज्योरस्नाद्योतितदिङ्मुखान्मधुरिपुध्यानैकबद्धाशयात्। मिश्राख्यान्मधुसदनाज्यमणौ सीमन्तिनीनां मणौ तस्य श्रीयुतरामचन्द्रसुधियो व्याख्या प्रसिद्ध्वादियम्॥१॥ वेदहरहन्मोचिसम्मितशर्धाशातिथौ मार्गगे चन्द्रे पुष्यति वासरे दिनमणेः श्रीशारदानुग्रहात्। 'रांची' स्थापितराज्यसंस्कृतमहाविद्यालये पूर्णता-मानीतेयसुमामहेश्वरपदाम्भोजेषु विश्राम्यतु ॥ २ ॥ 'विद्वांसो वसुधातले परवचः-श्लाघास वाचंयमाः' उक्त्वैतिह्रमुखीभवामि न मनागालोचनावत्मनः। ते हि स्वर्णपरीचणैकनिकषानिष्पचपातां दशं निचिप्यात्मगुणोचितादरभुवं कुर्युर्भमेमां कृतिम् ॥ ३ ॥ छिद्रान्वेषणमात्रसज्जधिषणानप्यत्र दोषान् बहन्। ग्रन्थे दर्शयतो न मत्सरितया निन्दामि किन्त्वर्थये। निर्देषिण पथा प्रशस्तरचनां निर्माय काञ्चित कृतिं लोकेभ्यः समुपाहरन्तु भविता भूयो यशोऽनेन वः॥ ४॥ मान्यान्यानहमादिये नतशिरास्ते ते सखायश्च मे येषामाग्रहतो विद्वपि निजां शक्ति प्रवृत्तोऽभवम् । व्याख्यानेऽत्र न तैरियं मम कृतिः कार्यान्यथा द्वपदं सर्वानिन्दितकीर्त्तिलाभसुभगं भाग्यं कुतोऽस्मादशाम् ॥ ५॥ इति 'सजप्फरपर'मण्डलान्तःपाति'पकडी'यामवासिना 'रांची'स्थराजकीय-संस्कृतमहाविद्यालये साहित्याध्यापकेन व्याकरणसाहित्यवेदान्ताचार्या-द्यपाधिप्रसाधिनां मैथिलपण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रशर्मणा चितायां काव्यादर्शस्य प्रकाशाभिधायां व्याख्यायां त्तीयपरिच्छेदप्रकाशः ॥

समाप्तश्चायं ग्रन्थः

# श्चोकानुक्रमणिका

|                            | परि० | श्लोक |                           | परि० | श्लोक |
|----------------------------|------|-------|---------------------------|------|-------|
| अ-अकस्मादेव ते चिष्ड       | •    | 69    | अभिन्नवेली गम्भीरी        | 2    | 963   |
| अक्रियाचन्द्रकार्याणा      | 2    | 58    | अभूविलासमस्त्रष्ट         | 2    | 999   |
| अगागां गाङ्गकाकाक          | 3    | 99    | अम्भोरुहमिवाताम्र         | 2    | 94    |
| अङ्गाङ्गिभावावस्थान        | 5    | 340   | अमृतस्यन्दिकरण            | 2    | 300   |
| अङ्गल्यादौ दलादित्व        | 2    | 190   | असृतात्मनि पद्मानां       | 2    | 189   |
| अच्युतोऽप्यवृषच्छेदी       | 2    | ३२२   | अयं मम दहत्यङ्गम्         | 2    | 900   |
| अजित्वा सार्णवामुर्वी      | 2    | 598   | अयमर्थान्तराचेपः          | 2    | 988   |
| अतः प्रजानां न्युत्पत्तिम् | 9    | 9     | अयमान्दोलितप्रौढ          | 2    | २३६   |
| अत्यन्तवहवस्तेषाम्         | 3    | 3     | अयमालोहितच्छायो           | 2    | 68    |
| अत्यन्त्मसदार्याणाम्       | 2    | २५०   | अरण्यं कैश्चिदाकान्तम्    | 3    | 9     |
| अत्र धर्मेरभिन्नानाम्      | 2    | 338   | अरतालोकसंहार्यम्          | 2    | 990   |
| अत्रोद्याने मया दष्टा      | 2    | 392   | <b>अर्थमिष्टमना</b> ख्याय | 2    | २९५   |
| अद्य या मम गोविन्द         | 2    | २७६   | अर्थं ब्यक्तिरनेयस्व      | 9    | 153   |
| अधिकेन समीकृत्य            | 2    | 81    | अर्थान्तरप्रवृत्तेन       | 2    | 388   |
| अनङ्गः पञ्चभिः पौष्पैः     | 2    | 929   | अर्थावृत्तिः पदावृत्तिः   | 2    | 998   |
| अनङ्गलङ्गनालग्न            | 3    | ९०    | अर्थिनां कृपणा दृष्टिः    | 9    | 1919  |
| अनिश्चतामिता दृष्टि        | 2    | 503   | अर्थो न संस्टृतः कश्चिन्न | 2    | 949   |
| अनन्वयमसन्देहा             | 2    | 346   | अर्घाभ्यासः समुद्रः       | 3    | पद    |
| अनय रनवद्याङ्गि            | 9    | 20    | भलिनीलालकलतं              | 3    | 68    |
| अनल्पविटपा                 | 2    | 290   | अलङ्कृतमसङ्चित्रम्        | 9    | 96    |
| अनाहितामयोप्येते           | 3    | 300   | अरुपं निर्मितमाकाशम्      | 9    | 99    |
| अनिष्ठरात्तरप्रायम्        | 9    | 59    | अवते भवते वाहम            | 3    | 388   |
| अनुकरपाद्यतिशयो            | 3    | 330   | अवलेपपदेनात्र             | 2    | 930   |
| अनुप्रामधिया गौडैः         | 9    | 88    | अवलेपमनङ्गस्य             | 2    | 909   |
| अनेक्शब्दोपादानात्         | >    | 992   | अविकृत्य मुखाङ्गानि       | 2    | 08    |
| अनेनैव प्रकारेण            | 2    | 994   | अविशेषेण पुर्वोक्तम्      | 3    | १३५   |
| अन्यथैवः स्थिता            | 2    | 353   | अब्यपेतब्यपेतात्मा        | 3    | 3     |
| अन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र       | 3    | ९३    | असावनादराचेपः             | 2    | 180   |
| अपकर्त्ताहमस्मीति          | 3    | 503   | असावनुपनीतोऽपि            | 3    | 306   |
| अपहतिरपहत्य                | \$   | 308   | अमावनुशयाचेपः             | 2    | 580   |
| अपाङ्गभागपातिन्या          | 2    | 224   | असावुदयमारूढः             | 5    | 399   |
| अपादः पादसन्तानो           | 3    | २३    | अस्तमस्तकपर्यस्त          | 2    | ८२    |
| अपार्थं व्यर्थमेकार्थम्    | ३    | १२५   | अस्त्यनेको गिरां मार्गः   | 9    | 80    |
| अपिरवनिसमी                 | 3    | 50    | अस्त्यभिन्नक्रियः कश्चित् | 2    | 318   |
| अपीतत्तीवकादम्ब            | 3    | 200   | अस्ति काचिद्वस्था         | 3    | १३३   |
| अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्    | 3    | 380   | अहो विशालं भूपाल          | 5    | 518   |
| अबाध्यैरिन्दुपादानाम्      | 2    | २४५   | अंशुकानि प्रवालानि        | 2    | २९०   |
| अभावसाधनाया <b>लम्</b>     | 2    | २३९   | आ–आक्रोशस्यवजानाति        | 2    | ६२    |
|                            |      |       |                           |      |       |

# काव्यादर्शः

|       |                        | परि | ं० श्लोक | 1                         | परि | ० श्लोक |
|-------|------------------------|-----|----------|---------------------------|-----|---------|
|       | आचिपन्त्यरविन्दानि     | 2   | ३६१      | इत्यनुज्ञामुखेनैव         | 2   | १६६     |
|       | आदिराजयशोविम्ब         | 9   | 14       | इत्यनुद्धिन्नरूपत्वात्    | 9   | २६४     |
|       | आदौ राजेत्यधीराचि      | 3   | 998      | इत्यनुप्रासमिच्छन्ति      | 9   | 46      |
|       | आधूतकेसरो हस्ती        | 3   | 902      | इत्यनुर्जित पुवार्थः      | 9   | 99      |
|       | आनन्दाश्रुप्रवृत्तं मे | 2   | २६७      | इत्यपूर्वंसमासोक्तिः      | 2   | २१३     |
|       | आभीरादिगिरः काब्ये     | 9   | ३६       | इत्ययं संशयाचेपः          | ą   | 988     |
|       | आम्नायानाम्।हान्त्या   | 3   | 68       | इत्यादि दीपकत्वेऽपि       | 2   | 960     |
|       | आरुह्याकीडशैलस्य       | 3   | 28       | इत्यादि दीपकान्युका       | 5   | 900     |
|       | आर्यादिवत् प्रवेशः किं | 9   | २७       | इत्यादि बन्धपारुष्यं      | 9   | ξo      |
|       | आविर्भवति नारीणां      | 7   | २५६      | इत्यादि शास्त्रमाहा       | 3   | 949     |
|       | आवृत्तिः प्रातिलोम्येन | 3   | ७३       | इत्यारुह्य परां कोटि      | 2   | २८३     |
|       | भावृत्तिमेव संघात      | 9   | ६९       | इत्याशीर्वचनाचेपो         | 2   | 185     |
|       | आशयस्य विभूतेवाँ       | 2   | 300      | इत्याह युक्तं विदुरो      | 2   | २७७     |
|       | आशीर्नामाभिल्षिते      | 2   | 3,40     | इत्युत्साहः प्रकृष्टात्मा | 2   | 264     |
|       | आहुः समागतां नाम       | 3   | 30       | इरथुदाहतयो दत्ताः         | 2   | 344     |
| TO TO | -इचुचीरगुणादीनां       | 9   | 305      | इत्येक व्यतिरेकोऽयम्      | 2   | -962    |
|       | इङ्गिताकारलच्योऽर्थः   | 2   | २६०      | इत्येतद्समस्ताख्यम्       | ₹.  | ६८      |
|       | इति कारुण्यमुदिक       | 5   | 260      | इत्येवमादयो भेदाः         | 2   | 909     |
|       | इति कालविरोधस्य        | 3   | 989      | इत्येवमादिराचेपो          | 2   | 986     |
|       | इति चन्द्रत्वमेवेन्दो  | 2   | 306      | इत्येवमादिसीभाग्यं        | 9   | 80      |
|       | इति त्यागस्य वाक्ये    | 9   | 20       | इत्येवमादिस्थाने          | 2   | २६८     |
|       | इति दुष्करमार्गेऽपि    | 3   | ९६       | इत्येष परुषाचेपः          | 2   | 388     |
|       | इति पद्येऽपि पौरस्त्या | 9   | ८३       | इदमस्युक्तिरिस्युक्त      | 9   | ९२      |
|       | इति पादादियमकम्        | 3   | 99       | इदमन्धंतमः कृत्सनं        | 9   | - 8     |
|       | इति पादादियमक          | 3   | ३७       | इदं मघोनः कुलिशं          | 2   | 299     |
|       | इति प्रौढाङ्गनाबद्ध    | 5   | 200      | इदमम्लानमालायाः           | 2   | 268     |
|       | इति मार्गद्वयं भिन्नं  | 9   | 909      | इदमस्वस्थचित्तानाम्       | 3   | 930     |
|       | इति मुक्तपरो युद्धे    | \$  | 238      | इदमार्द्रस्मितज्योत्स्नम् | 2   | 96      |
|       | इति मुख्येन्दुराचिसो   | 2   | 9813     | इन्दुपादाः शिशिराः        | 3   | 140     |
|       | इति लच्याप्रयोगेषु     | 2   | २४६      | इवबद्वायथाशब्दाः          | 2   | 40      |
|       | इति लौकिक एवायम्       | ą   | 903      | इष्टं साधर्यवैधर्य        | 2   | 66      |
|       | इति वैदर्भमागेस्य      | 9   | 85       | इह शिष्टानुशिष्टानां      | 9   | 3       |
|       | चि ह्यपेत्यमक          | 3   | 33       | ई-ईहशं वज्यंते सिद्धः     | 2   | पद      |
|       | न्ति श्रेषानविद्धानाम  | 3   | 380      | ईंदर्श संशयायैव           | 3   | 385     |
|       | नि माचारकत दव          | 2   | २७९      | उ-उत्कण्ठयति मेघानां      | 2   | 396     |
|       | नि संभाष्यमवत          | 9   | 66       | उत्कर्षवान् गुणः कश्चित्  | 9   | ७६      |
|       | =िवहासकथाद् भूत        | 9   | 94       | उत्कामुन्मनयन्त्येते      | 3   | १३६     |
|       | ्रि ट्रामहूच त         | 9   | 90       | उत्पादयति लोकस्य          | 2   | 308     |
|       | -निनं ताहत गाड         | - 9 | 48       | उत्प्रवालान्यरण्यानि      | 2   | 285     |
|       |                        | 2   | 355      | उरप्रेचाभेद एवासा         | 2   | 349     |
|       | इत्यनक्षणवास्य वैषम्य  | 9   | 40       | उत्सङ्गशयनं सख्याः        | 9   | 99      |
|       | इत्यान                 |     |          |                           |     |         |

|                               | परि॰     | श्लोक      |                               | परि  | ् श्लोक |
|-------------------------------|----------|------------|-------------------------------|------|---------|
| उ <b>द्</b> यन्नेव सविता      | 2        | 389        | कविभावकृतं चिह्नं             | 9    | ३०      |
| उदात्रापह्नुतिश्चिष्ट         | 2        | Ę          | कान्तं सर्वजगरकान्तं          | ₹    | ሪዓ      |
| <b>उदितैरन्य</b> पुष्टानाम    | 3        | 3.9        | कान्स्या चन्द्रमसं धाम्ना     | ₹    | ્ ૫૦    |
| उहिष्टानां पदार्थानाम्        | 2        | २७३        | कापिछैरसदुद्भृतिः             | 3    | 904     |
| उद्देशानुगुणोऽर्थानाम्        | 3        | 188        | कामार्त्ता घर्मतप्ता          | 3    | ૧૪૨     |
| उद्घत्य राजकादुर्वी           | 3        | 24         | कामेन बाणा निशिता             | 3    | 946     |
| उद्यानमारुतोद्धृता            | 2        | 336        | कामं कन्दर्प चाण्डालो         | 1    | ६४      |
| उद्यानसहकाराणाम्              | 2        | २५१        | कामं सर्वोप्यलङ्कारो          | 9    | ६२      |
| <b>डपमानोपमेय</b> स्वम्       | 2        | २२८        | कार्याचेपः सकार्यस्य          | ?    | 348     |
| उपमापह्नतिः पूर्वम्           | 2        | 309        | कालकालगलकाल                   | 3    | 40      |
| उपमारूपकाचेप                  | 2        | 3 93       | कालं कालमनालच्य               | 3    | ३५      |
| उपमैव तिरोभूतभेचा             | 2        | ६६         | काष्यशोभाकरान् धर्मान्        | ?    | 8       |
| उपोढरागाप्यबलामदेन-           | 3        | чş         | काश्चिन्मार्गविभागार्थं       | ?    | ર       |
| उभयत्र पुमान् कश्चित्         | ą        | 299        | किञ्चिदार भमाणस्य             | ?    | २९८     |
| उभयव्यतिरेकोऽयम् -            | 2        | 968        | किन्तु बीजं विकल्पानां        | . 3  | 3       |
| प्-एकचको रथो यन्ता            | ٠2       | 376        | कि पद्ममन्तर्भान्तालि         | ₹.   | २६      |
| <b>एकद्वित्रिचतुष्पाद</b>     | 3        | 2          | किमयं शरदम्भोदः               | -3   | १६३     |
| एकवाक्ये प्रबन्धे वा          | 3        | 939        | क्रीडागोष्ठीविनोदेषु          | - 3- | . ୧७_   |
| एकाकारचतुष्पादं               | ં રૂ     | 90         | कुतः कुवलयं कर्णे             | 2    | ४२३     |
| एकाङ्गरूपकं चैतदेवं           | 2        | ७६         | कुब्जामासेवमानस्य             | રૂ   | 108     |
| एताः षोडश निर्दिष्टाः         | 3        | 908        | कुमुदानि निमीलन्ति            | 9    | ९४      |
| एष राजा यदा लक्सी             | ,        | 4,3        | कुमुदान्यपि दाहाय             | 3    | 909     |
| प्रे-प्रेन्दवादचिषः कामी      | 3        | 963        | कूजितं राजहंसानां             | २    | ३३४     |
| ओ-ओजः समासभुयस्त्वम्          | 9        | ८०         | केन कः सह संभूय               | 3    | 124     |
| क-कण्ठेकालः करस्थेन           | ٠<br>૨   | 92         | कोकिलालापवाचालो               | 9    | 86      |
| कथा हि सर्वभाषाभिः            | 9        | ₹.         | कोकिलालापसुभगाः               | ₹    | इप४     |
| कथं स्वदुपलम्भाशा—            | 3        | 9/3        | <b>कृष्णार्जुनानुरक्ता</b> पि | 2    | ३३९     |
| कदा नौ संगमो भावी             | <b>ર</b> | 263        | ख-खरं प्रहत्य विश्रान्तः      | 9    | ६७      |
| कन्याहरणसंग्राम               | / 1      | 739        | खातयः कति काले ते             | 3    | 999     |
| कन्ये कामयमानं मां            | 9.       | <b>ξ</b> 3 | ग-गच्छ गच्छसि चेत्            | ્ર ર | 1989    |
| कमले समकेशं ते                | 3        | રેવ        | गच्छेति वक्तुमिच्छामि         | 2    | 380     |
| करेण ते रणेष्वन्त             | 3 .      | २६         | गतः कामकथान्मादो              | 2    | 286     |
| करोति ताम्रो रामाणां          | 3/       | 23         | गतिन्यायविरोधस्य              | 3    | १७६     |
| करोति सहकारस्य                | 3        | 99         | गतोऽस्तमको भातीनद्व           |      | २४४     |
| कर्ता यद्यपमानं स्यात्        | 3        | २३०        | गन्ता चेद् गच्छ तूर्णं ते     | 2    | 384     |
| कर्णस्य भूषणमिदम्             | 2        | २२४        | गाम्भीर्यप्रमुखैरत्र          | 2    | ८६      |
| कर्पुरपादपामर्श               | 3        | 954        | गाम्भीर्येण समुद्रोऽसि        | 3    | 64      |
| कलक्षणितगर्भेण—               | ₹.       | 90         | गिरा स्वलन्त्या नम्रेण        | 3    | 994     |
| कल्ङ्क्सुक्तं तदनुमध्य        | 3        | 49         | गुणजातिक्रियादीनां            | 2    | ३ २३    |
| कलापिनां चारुतयोप             | 3        | पह         | गुणदोषान शास्त्रज्ञः          | 9    | ેંટ     |
| क <del>र</del> पदेशीयदेश्यादि | 2        | ξo         | गुणतः प्रागुपन्यस्य           | 3    | 23.     |

# काव्यादर्शः

|                                        | परि  | ० श्लोक      |                                                    | परि०     | श्लोक      |
|----------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------|----------|------------|
| गुरुगर्भभरक्कान्ताः                    | 9    | 96           | तदेतद्वाङ्मयं भूयः                                 | 9        | ३२         |
| गुरोः शासनमत्येतुं                     | 2    | ३०१          | तनुमध्यं पृथुश्रोणि                                | 2        | ३३६        |
| गृहाणि नाम तान्येव                     | 5    | ८६           | तव तन्बङ्गि मिथ्यैव                                | 2        | 970        |
| गौगौं: कामदुघा                         | 9    | Ę            | तव प्रिया सञ्चरिताप्रमत्तया                        | 3        | 83         |
| च-चजुषी तव रज्येते                     | 2    | 939          | तवाननिमवास्भोजं                                    | 2        | 96         |
| चतुर्मुखमुखाम्भोज                      | 1    | 9            | तस्य चानकरोतीति                                    | 2        | ६५         |
| चन्दनोदकचन्द्रांशु                     | 2    | 80           | तस्य मुज्जाति सौभाग्यं                             | 2        | ६३         |
| चन्दनं चन्द्रिका मन्दो                 | 2    | 3.4          | तस्य राज्ञः प्रभावण                                | 3        | 960        |
| चन्दनप्रणयोद्गनिध                      | 9    | 88           | तापसेनापि रामेण                                    | २        | 388        |
| चन्दनारण्यमाधूय                        | ž    | २३८          | ताम्राङ्गिलदलश्रेणि                                | 2        | ६९         |
| चन्द्रविम्बादिव विषं                   | 2    | ३९           | तुन्देराताम्रकुटिलेः                               | 2        | Q.         |
| चन्द्रमाः पीयते देवैः                  | 2    | 90           | तेऽमी प्रयोगमार्गेषु                               | 2        | २५४        |
| चन्द्रातपस्य वाहुत्यं                  | ?    | २१६          | तेषु तेष्वयथारूढं                                  | व्       | १६४        |
| चन्द्रारविन्दयोः कदया                  | 2    | ३७           | तैः शरीरं च काव्यानाम्                             | 9        | 30         |
| चन्द्रेण त्वन्मुखं तुल्यं              | . ₹  | ३२           | त्वदपाङ्गाह्ययं जैत्र                              | 2        | २५५        |
| चन्द्रे शरित्रशोत्तंसे                 | 9    | ५६           | त्वदाननमधीराच                                      | 2        | 88         |
| चन्द्रोऽयमम्बरोत्तंसो                  | ₹    | 188          | त्वदाननमिवोन्तिद                                   | 2        | 919        |
| चपलो निर्दयश्चासी                      | 2    | २७१          | स्वन्मुखं कमलेनव                                   | 2        | 99         |
| चरन्ति चतुरम्भोधि<br>चराचराणां भूतानां | 5    | ९९           | स्वन्मुखं कमलं चेति                                | 2        | 990        |
| चारुचन्द्रमसं भीरु                     | 34 . | १६३          | खन्मुखं पुण्डरीकं च                                | ŕ        | 993        |
| चित्रमाकान्तविश्वोऽपि                  | 2    | وي           | त्वया नीलोत्पलं कर्णे<br>त्वय्येव त्वन्मुखं दृष्टं | 2        | १०६        |
| चोलाः कालागुरु                         | 3    | 354<br>355   | त्वं समुद्रश्च दुर्वारी                            | 2        | 25         |
| छ−छन्दोविचित्यां सक <del>्</del> रुः   | 9    | 199          | द-दिचणाद्देरुपसरन्                                 | 5        | 964        |
| ज-जगदाह्वादयस्येष                      | 2    | 304          | दण्डे चुम्बति पश्चिम्या                            | 37 3     | १६६        |
| जयता त्वन्मुखेनास्मान्                 | 3    | 96           | दशस्यसौ परभृतः                                     | <b>a</b> | १९०        |
| जलं जलधरोद्गीर्णम्                     | 2    | 904          | दिवो जागत्ति रज्ञायै                               | 2        | 89         |
| जहि शत्रुवलं कुःस्नम्                  | N    | १३२          | दीसमित्यपरैर्भूम्ना                                | 9        | ७२         |
| जातिक्रियागुणद्रव्य                    | ą    | 30           | दुष्करं जीवनोपाय                                   | 5        |            |
| जातिकियागुणद्रव्य                      | 2    |              | दूरकार्यस्तत्सहजः                                  | 2        | 345        |
| जितप्रकृष्टकेशास्यो                    |      | १३           | दूरे प्रियतमः सोऽय                                 |          | २५३        |
| जिस्वा विश्वं भवानत्र                  | 3    | 386          | देवधिष्ण्यमिवाराध्य                                | 2        | 333        |
| जीविताशा बलवती                         | 2    | 919          | देवानां नन्दनो देवो                                |          | 90         |
| त-तःकथाख्यायिकेःयेका                   | 2    | 139          | देशकालकलालोक                                       | w w      | ९३         |
| तत्ववाख्यायकत्यका तत्वद्वयां पदं धत्ते | 8    | - 36<br>- 48 | देशोऽदिवनराष्ट्रादिः                               | *        | 950        |
| तथापि कडुकर्णानां                      | 3    |              | दोलाभिप्रेरणत्रस्त                                 | र अ      | 942        |
| तद्गु हणां छघूनां च                    | 9    | 29.          | दोषाभासो गुणः कोऽपि                                |          | १८२<br>२७२ |
| तद्रस्पमिप नोपेच्यं                    | 9    | 9            | दोषाकरेण संबध्नन्                                  |          | <b>३१२</b> |
| तद्स्ततन्द्रैरनिशं सरस्वती             | 9    | 904          |                                                    |          |            |
| तदु परलेषणार्थोऽयं                     |      |              | दोषानपरिसंख्येयान्                                 |          | 900        |
| तदेतत् काब्यसर्वस्वं                   | 2    | २३३          | ध-धनं च बहुलभ्यं ते                                |          | १३९        |
| प्रतास मान्यसवस्य                      | 8    | 100          | <b>धराधराकारधराधराभुजां</b>                        | 3        | ७२         |

# **ऋोकानुकमणि**का

|   |                           |       |       | to the same                      | 0              |       |
|---|---------------------------|-------|-------|----------------------------------|----------------|-------|
|   |                           | परि०  | श्लोक | The second second second         |                | श्लोक |
|   | धर्माचेपोऽयमाचिप्त        | 2     | 586   | निवृत्तव्यालसंसर्गों             | 2              | २३२   |
|   | धर्माचेपोऽयमाचित्रो       | 2     | 130   | निष्ठयतोद्गीर्णवान्तादि          | 3.11           | २।५   |
|   | धेर्य लावण्यगारभीर्य      | 2     | 969   | निमगीदिपदैरत्र                   | 5              | 508   |
|   | ध्रवं ते चोरिता तन्व      | 2     | 308   | निस्त्रिशत्वसम्यवेद              | 9              | 336   |
| न | -न कठोरं न वा तीचग        | 2     | इ२४   | नृत्यन्ति निचुलोत्सङ्            | ą              | 303   |
|   | नगरार्णदशेलर्च            | 5     | 58    | नूनं नुन्नानि नानेन              | <del>2</del> ) | ९५    |
|   | न चिरं सम तापाय           | 2     | 534   | नेहशं बहु मन्यनते                | 9              | 124   |
|   | न जातु शक्तिरिन्दो        | 2     | 38    | नैकोऽपि न्वाहशोऽद्यापि           | =              | 80    |
|   | न देवकन्यका नापि          | Ę     | 3,24  | नेतनमुखिमदं पद्यं                | 5              | 99    |
|   | न पद्मं सुखसेवेदं         | 2     | - 34  | नैसर्गिकी च प्रतिभा              | 9              | 303   |
|   | न पद्मस्येन्द्रनिग्राह्य  | ą.    | . 0   | न्यूनमध्यत्र येः नेश्चिदङ्गेः    | 7              | 50    |
|   | न पर्यन्तो विकल्पाना      | \$    | 80    | प-पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां       | 3              | 163   |
|   | न प्रपञ्जचयाद्भेदा        | 3     | 36    | पद्मसंमीलनाद्त्र                 | 2              | २६२   |
|   | न बद्धा अकृटिर्नापि       | ÷.    | ३२६   | पदसंधानवृत्या वा                 | 9              | ६६    |
|   | न सन्द्यावजितमानसा        | 3     | 40    | पद्मानामेव दण्डेष्               | 5              | 350   |
|   | न मयां गेरमाभिज्          | व     | 306   | पश्चिनी नक्तमुखिदा               | 2              | 9819  |
|   | न मीलयति पद्मानि          | 5     | 63    | पद्मान्यकीशुनिष्ठयुताः           | 9              | 9,६   |
|   | नयनानन्दजनने              | 73    | 6%    | पद्मं नावत्तवान्वेति             | 2              | २०    |
|   | नयानयालोचनयानयानया        | 2     | 85    | पद्मं बहुरजश्चन्द्रः             | 5              | 30    |
|   | न रथा न च मातङ्गा         | 2     | 3219  | पन्धाः स एष विवृतः               | 2              | 386   |
|   | नरा जिता माननयासमेस्य     | na na | 44    | पयोधरतटोत्सङ्ग                   | 9              | 58    |
|   | न लिङ्गवचने भिन्ने        | 7     | 49    |                                  | 2              | 523   |
|   | निकन्या इव तन्वङ्गवाः     | 2     | 84    | पयोमुचः परीतापं                  | ą              | 138   |
|   | न विद्युते यद्यपि         | 9     | 108   | परदाराभिलाची मे                  | * *            | 354   |
|   | न श्रद्धे वाचमलज          | 2     | Ęu    | परस्परोपकारित्वं<br>परागतरुराजीव | 3              | 20    |
|   | न संहितां विवत्तामी       | 3,    | 346   | परम्पराया बलवारणानां             | 2              | ६४    |
|   | न स्तृयते नरेन्द्रत्वं    | 2     | १६७   | पवनो दक्षिणः पर्ण                | 2              | 96    |
|   | न स्पृशत्यायुधं जातु      | ३     | 323.  | पश्चात्पर्यस्य किरणा             | ÷              | 5,110 |
|   | नाघातं न कृतं कर्ण        | \$    | 1.40  | पश्याभ्यनङ्गजातङ्क               | 2              | 992   |
|   | नादिनोमदना धीः            | 3     | 600   | पाणिपद्मानि भूपानां              | 2              | 5,43  |
|   | नानाळङ्कारसंसृष्टिः       | 2     | 349   | पातु वो भगवान् विष्णुः           | 2              | 26    |
|   | नानावस्थं पदार्थानां      | ą     | 6     | पायं पायं तवारीणां               | 7              | 21.1  |
|   | नायकेनेव वाच्यान्या       | 9     | 58    | पिवन्मधु यथाकामं                 | 2              | २०६   |
|   | नासिक्यमध्या परित         | 3,    | 918   | पुंसः पुराणादान्छिद्य            | 7              | ३४५   |
|   | ना स्थेयःसत्त्वया वर्ज्यः | 3     | 48    | पूर्वत्रशब्दवत्साम्य             | 5              | १९६   |
|   | निगृह्य केशेष्वाकृष्टा    | ş     | 252   | पूर्वत्राशयमाहात्म्य             | 2              | 303   |
|   | निगृह्य नेत्रे कर्षन्ति   | 2     | 93    | पूर्वशास्त्राणि संहत्य           | 7              | 2     |
|   | नियमाचे परूपोक्ति         | .2    | 394   | पूर्वस्मिन् भेदमात्रोक्ति        | 2              | 199   |
|   | निर्णयार्थं प्रयुक्तानि   | 9     | 939   | पूष्ण्यातप इवाह्वीव              | 2              | ४२    |
|   | निणेतुं शक्यमस्तीति       | 2     | 218   | प्रतिज्ञाहेतुदृशन्त              | 3              | 320   |
|   | निर्वर्त्यं च विकार्यं च  | 2     | 280   | प्रतिबिग्बप्रतिच्छन्द            | 2              | 49    |
|   |                           |       |       | -itter and and and a             |                |       |

# काव्याद्शः

|         |                             | परि | रे० श्लोक |                             | परि | रं० श्लोक |
|---------|-----------------------------|-----|-----------|-----------------------------|-----|-----------|
|         | षेधोक्तिराचेषः              | 5   | 520       | मया मयालम्बकला              | 3   | 86        |
|         | पचप्रतिद्व निद्व            | 2   | 46        | मय्येवास्या मुखश्री         | 2   | 23        |
| , प्रती | यमानशीवल्यादि               | \$  | 584       | मन्निकामालभारिण्यः          | 2   | २१५       |
| प्रत्य  | गच्चाणया हेत्न्             | ş   | 336       | महाराष्ट्रीश्रयां भाषां     | 9   | 38        |
|         | वितो नाम न वासवस्य          | 3   | ६३        | महीभृदभूरिकटक               | 2   | 353       |
|         | योऽप्यप्रमेयोसि             | 3   | 828       | मही महावराहेण               | 9   | ७४        |
|         | तैव प्रयामीति 🔑             | 2   | 943       | मानमस्या निराकर्तुं         | ?   | २९९       |
|         | दवत् प्रसिद्धार्थं          | 3   | ४५        | मानयोग्यां करोमीति          | 2   | ३४३       |
| प्रसि   | <b>ब्हहेतु</b> ब्यावृत्त्या | 2   | 999       | मानिनी मा निनीषुस्ते        | 3,  | 98        |
|         | प्रीतिर्द्शिता सेयं         | 2   | 269       | मानेन मानेन सखि             | 3   | 8         |
|         | भावादि रूपस्य               | 2   | २५२       | मानेष्यें इह शीर्येते       | 3   | 989       |
|         | षेण्येजलधरेः                | 2   | ३३५       | मिश्राणि नाटकादीनि          | 9   | 29        |
|         | रर्धअमं नाम                 | 3   | 447       | मुखचनद्रस्य चनद्रस्वं       | 2   | 99        |
|         | रुपादनयोग्यस्य              | 5   | २३७       | मुखपङ्कजरङ्गेऽस्मिन्        | 2   | ९३        |
|         | वियतराख्यानं                | 2   | २७५       | मुखादित्वं निवर्यवं         | 2   | . 34      |
|         | नङ्गेषु रोमाञ्चं            | 2   | 99        | मुखेन्दुरिष ते चिष्ड        | 3   | ९२        |
|         | न्यागस्तनुत्यागो            | ą   | 180       | मुग्धा कान्तस्य यात्रोक्ति  | 2   | 344       |
|         | त्ति भूमेर्वलयं             | 3   | 57        | सुदा रमणमन्वीत              | 3   | 30        |
|         | गोऽप्युद्धनश्चन्द्रः        | 2   | 39        | मृगेज्ञणाङ्कं ते वक्त्रं    | 2   | ३५        |
| भ-भग    | वस्ती जगन्नेत्रे            | 2   | 902       | मृणालबाहुरम्भोरु            | 2   | 339       |
|         | नी भगवत्यादि                | 3   | 54        | मृतेति प्रेत्य संगन्तु      | 2   | 250       |
| भना     | ह्या नाथ न जानते            | 3   | 85        | मेघनादेन हंसानां            | 3   | 4         |
| भवा     | निव महीपाल                  | 2   | પર        | मण्डलोकृत्य बर्हाणि         | 9   | 90        |
| भावि    | क्विमिति प्राहः             | 2   | 348       | य-यच सन्ध्यङ्गवृत्त्यङ्ग    | 2   | ३६७       |
| भुजङ्   | स्भोगसंसक्ता                | 5   | ३५६       | यताचेपः सयतस्य              | 2   | 386       |
| म-मञ्ज  | तिकृत्य वर्माम्भः           | 2   | ७२        | यतः संबन्धविज्ञान           | 3   | १४६       |
| मता     | वृनानारमतामकामता <b>।</b>   | 3   | ४९        | यथाकथिबत् सादृश्यं          | 9   | 38        |
| मदनो    | मदिराचीणा 💎                 | 3   | ७९        | यथेन्दुरिव ते वक्त्रम्      | 2   | २३२       |
| मद्रपा  | टलगण्डे <b>न</b>            | ą   | ७५        | यद्पीतादिजन्यं स्यात्       | 2   | २०२       |
| मद्रन   | <b>हकपोले</b> न             | 2   | 60        | यदि किञ्चिद् भवेत् एइं      | 2   | 28        |
|         | नकलात् कण्ठा                | 2   | 308       | यदि निन्दन्निव स्तीति       | 2   | ₹8₹       |
| मधुरा   | रागवर्धिन्यः                | 2   | 390       | यदि लेपनमेवेष्टं            | 2   | २२९       |
| मधुरेण  | ा दशां मानं                 | *   | २०        | यदि सत्यैव यात्रा ते        | 2   | १४३       |
|         | मधुरम्भोज                   | 3   | 1.        | यमः कुबेरो वरुणः            | 2   | 333       |
|         | सबद्वाचि                    | 9   | 49        | यया कयाचिच्छ्त्या           | 9   | 45        |
| -       | दनार्कसन्तप्तः              | 2   | २२२       | यशश्च ते दिचु रजश्च         | 3   | ξo        |
|         | ।<br>प्रियालोक              | 3   | 180       | यस्याः कुसुमज्ञयापि         | 2   | २८६       |
|         | व तवानीकं 🗸 💮               | 3   | 63        | याति चन्द्रांशुभिः स्पृष्टा | 2   | ३५०       |
| मन्दानि | लिन चलता                    | ३   | 980       | यानमानयमारावि               | 3   | ७६        |
| मन्दो । | ान्धवहः चारो                | 2   | 308       | यामताश कृतायासा             | 3   | ७४        |
| मन्ये श | 🛊 ध्रुवं प्रायो             | 2   | २३४       | यामतामत्रयाधीन              | ą   | ३६        |
|         |                             |     |           |                             |     | - 11      |

# **ऋोकानुक्रमणिका**

|                            | परि० | श्लोक |                                                   | परि० | श्लोक        |
|----------------------------|------|-------|---------------------------------------------------|------|--------------|
| युवैष गुणवान् राजा         | 2    | र्७९  | विनायकेन मवता                                     | 3    | ६८           |
| योगमालात्मिका नाम          | 3    | 904   | विप्रलम्भैविवाहैश्र                               | 9    | 93           |
| यो लिस्पत्यमुना तुरुयं     | 2    | २३१   | विरुद्धानां पदार्थानां                            | 2    | ३३३          |
| यः स्वरस्थानवणीनां         | 3    | 63    | विरोधः सकलोप्येषः                                 | 3    | 398          |
| र-रत्नभित्तिषु संक्रान्ते  | 2    | 302   | विवन्नाया विशेषस्य                                | 2    | 538          |
| रमणी रमणीया मे             | 3    | 96    | विवित्तगुणोत्कृष्टै                               | 5    | ३३०          |
| रवेण भौमो ध्वजवर्त्तिवीरवे | 3    | 80    | विशदा विशदामत                                     | 3    | 38           |
| रागमादर्शयन्त्रेष          | 2    | 396   | विशेषणसमग्रस्य                                    | 2    | ८२           |
| राज्ञां हस्तारविन्दानि     | 2    | 244   | विशेष्यमात्रभिन्नापि                              | Ş    | 906          |
| राजकन्यानुरक्तं मां        | 3    | २६६   | विश्वब्यापी विशेषस्थः                             | 2    | 900          |
| राजन्वत्यः प्रजा जाता      | 3    | Ę     | विषमं विषमन्वेति                                  | 3    | 24           |
| राजितै राजितैचण्येन        | 3    | 90    | विष्णुना विक्रमस्थेन                              | 2    | 909          |
| राजीवमिव ते व्कत्रम्       | 2    | 98    | वीरशृङ्गारयोभावी                                  | ३    | 950          |
| रूढमूलः फलभरेः             | 2    | २०९   | वीर्यवंशश्रुतादीनि                                | 9    | . २२         |
| रूपणाद् ङ्गिनोऽङ्गानां     | 2    | ७९    | वीर्योत्कर्पस्तुतिर्निन्दै                        | 2    | 290          |
| रे रे रोक्करूरोक           | 3    | ९२    | ब्यक्तिकृतिक्रमबलात्                              | 2    | इ६६          |
| रोषाचेपोऽयम्               | 2    | 348   | च्युत्क्रान्तातिच्यवहित                           | 3    | ९९           |
| ल-लास्यच्छलितशम्पादि       | 9    | ३९    | <b>ब्युत्पन्नबुद्धिरमुना</b>                      | 3    | 969          |
| छिम्पतीव तमोङ्गानि         | 2    | २२६   | ब्युत्पन्नमिति गौडीयैः                            | 9    | ४६           |
| लिश्पतीव तमोङ्गानि         | 5    | इद्   | श-शतपत्रं शरचन्द्र                                | 2    | \$3          |
| लीलास्मितेन शुचिना         | 3    | 83    | शब्दहीनमनालच्य                                    | 3    | 286          |
| लुप्ते पदान्ते शिष्टस्य    | 3    | १५४   | शब्दार्थालक्षिक्रयाः                              | 3    | 965          |
| लेशो लेशेन निर्भिन         | 2    | ३६५   | शब्दोपात्ते प्रतीते वा                            | 2    | 160          |
| लोकातीव इवात्यर्थ          | 9    | 63    | शब्दोपादानसादृश्यं                                | 2    | 968          |
| व-वक्त्रं चापर्वक्त्रं च   | 9    | २६    | शब्देऽपि ग्राम्यतास्त्येव                         | 9    | इ.स          |
| वक्त्रं निसर्गसुरभि        | 5    | २०३   | शयनीये प्रावृत्त्य                                | 3    | 918          |
| वकाः स्वभावमधुरा           | 2    | 338   | शशीत्युत्भेषय तन्वङ्गि                            | 2    | Q14          |
| वनान्यसूनि न गृहा          | 5    | 586   | शस्त्रवहारं ददता                                  | 2    | ३-६          |
| वर्णानामेकरूपत्वं          | 3    | 30    | शिशिरांशुप्रतिद्वनिद्व                            | 2    | 9.6          |
| वर्णानां न्यूनताधिक्ये     | 33/  | १६६   | शुक्तः श्वेताचिषो वृद्धवै                         | 2    | 105          |
| वर्णावृत्तिरनुप्रासः       | 9    | पुष   | शैशियंमभ्युपेत्यैव                                | 2    | ३०६          |
| वर्द्धते सह पान्थानां      | 2    | इपइ   | शौरसेनी च गौडी च                                  | 5    | 34           |
| विगतभूगलद्धर्म             | 5    | ७३    | श्यामलाः प्रावृषेण्याः                            | 5    | 100          |
| वस्तु किञ्चिद्भिप्रेत्य    | 5    | 500   | श्रव्यहंसगिरो वर्षाः                              | 20   | 3.6          |
| वस्तु किञ्चिदुपन्यस्य      | 2    | 966   | श्रीदीप्तिहीकीर्ती                                | 3    | ८६           |
| वहन्निप् महीं कृत्स्नां    | 4    | 366   | श्रीमानमानम् रवर्ससमान<br>श्राध्यैविंशेषणैर्युक्त | 3    | . ५४<br>. ५९ |
| वाक्यार्थनेव वाक्यार्थः    | 3    | ४३    |                                                   |      |              |
| वाच्यस्याग्रास्यतायोनि     | 2    | २९२   | श् <u>रिष्टमस्पृष्टशैथिल्य</u>                    | 3    | ४३           |
| वारणो वारणोद्दामो          | 3    | 9     | श् <u>रिष्टमिष्टमनेकार्थ</u>                      | 2    | 390          |
| विकसन्ति कद्म्वानि         | 2    | 110   | श्लेषः प्रसादः समता                               | 9    | 83           |
| विजितात्मभवद्वेषि          | 3    | 850   | रलेषः सर्वासु पुष्णाति                            | 2    | ३६३          |

# काव्यादर्शः

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17     | रि० श्लोव    | I lotte outp                                  | प       | रि० श्लोन |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|
| श्लोकेषु नियतस्थानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      |              |                                               | 3615.10 |           |
| ल-ल ध्व कारणालेगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9      |              |                                               | 1       |           |
| स एप श्लेषक्रणःतात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ş      | A Park State | 000                                           | 3       | ३२        |
| भ कलापां ल्लामनगरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | 27           | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       | 3       |           |
| अकार्वह सिधा गोरामान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 5    | 8.5          |                                               |         |           |
| पंजातिब्यात्रकोऽम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 136          | 2                                             | 3       |           |
| ल्य अवासि त त्वां मां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +      | 324          | 4                                             | 2       |           |
| न्त्यमवाह सग्रतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3      | 908          | 7 " "                                         | ą       | 356       |
| अल्लाहना मानमराज्येन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | 88           | सीयं भविष्यदाचेत्रः                           | 2       | ५२६       |
| नमासु राजन्नसगहने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ā      | So           | संख्याता नाम संख्यातं                         | 3       | 901       |
| <b>सम्मास्याम्ब</b> ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 3    | 46           | संगनानि मृगार्चाणां                           | . 0     | . ३१२     |
| समानया समानया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a      | 53           | संगमय्य मखी यूना                              | ঽ       | २०९       |
| समानरूपा गोणार्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | 500          | संदृष्टयमकस्थानं                              | ક્      | 43        |
| ममानशब्दोपन्यस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7      | 903          | संस्कृतं नाम देवी वाग्                        | 1       | \$3       |
| समास्थ बहबीहिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =      | ६१           | संस्कृतं सूर्गवन्धादि                         | ÿ       | 30        |
| समासातिशयोद्धेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7100   |              | स्तनयोर्जधनस्यापि                             | 7       | 295       |
| समुचयोपमारयस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2      | 29           | स्त्रीणां संगीतिविधिमय                        | 3       | १५३       |
| समुदायार्थशून्यं यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ā      | 975          | स्त्रीव गच्छति पण्डोऽयं                       | 3       | . ५२      |
| ससुद्रः पायते हेर्नेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13     | 979          | स्थितिनिर्माणसं <b>हार</b>                    | ३       | 384       |
| समं बन्धेष्वविषमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9      | 80           | स्थितिमानपि धीरोऽपि                           | २       | 969       |
| सद्भागबद्वाच्यत्वात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2      | 29           | स्थिरायते यतेन्द्रियो                         | ą.      | 3,9       |
| स्विबन्धां सहाकात्रां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5      | 98           | स्नातुं पातुं बिसान्यत्                       | 5       | २२३       |
| सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5      | 59           | स्मरानली मानाववधिती                           | यः ३    | इ२        |
| सर्वपद्मप्रभासारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2      | ३८           | स्मरः खरः खलः कान्तः                          | 9       | प्र       |
| सवर्तमानाचेपोऽयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ą      | 458          | स्मितपुष्पोज्ज्वलं लोल                        | 2       | 60        |
| सह दीर्घा मम श्वास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2      | ३५२          | स्वभावाख्यानसुपमा                             | 2       | 8-        |
| सहया सगजा सेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | à      | १२३          | स्वयमेव गलन्मान                               | 3       | 53        |
| सहिप्ये विरहं नाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2      | 149          | ह-हन्यते सा वरारोहा                           | ,a,     | 136       |
| सहोक्तिः परिवृत्त्याशीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7      | 9            | हरत्याभीगमाञानां                              | २       | 999       |
| सहभावस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7      | इपन          | हरिपादः शिरोलश                                | 7       | 69        |
| साचिव्याचेष एवैष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2      | 988          | हेतुर्निर्वर्त्तनीयस्य                        | 2       | २६१       |
| सा दिनामयमायासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | 99           | हेतुश्र सूचमलेशी च                            | 3       | २३५       |
| स। नामान्तरितामिश्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5      | 128          | हंसीव घवलश्चन्द्रः<br>हतद्रव्यं नरं त्यक्त्वा | \$      | 330       |
| सा नामान्तरिता यस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13     | 905          | हचगन्धवहास्तुङ्गा                             | 3 2     | 113       |
| सा भवेदुभयच्छ्रका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =      | 904          | च-चणदर्शनविद्याय                              | 2       | 588       |
| सामायामा माया मासा संस्कृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | व् संह | 250          | चिणोतु कामं शीतांशुः                          | 2       | 996       |
| मारप्रतमुरसा रमयन्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | -84          | चितिविजितिस्थिति                              | 20%     | 64        |
| साल सालम्बकलिका मानाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ह्य    | 38           | च-चेयः सोऽर्थान्तरन्यासः                      | 2       | 988       |
| प्रमाणाहरू विश्व विष्य विश्व विष्य विष्य विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व व | 77     | 1,1          | , districted and                              | THE W   |           |
| A A SINGER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V      | 17000        | ( Application                                 | S. 1129 |           |



| A CANADA TO THE STATE OF THE ST |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ززر المراق في المراقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| to a series of the series of t |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| ه کانت اخراقه در المسالمندو بخده سخا مصل من المسلك فصيلاً التين استطاعت التعديل بالداكم و ميدود وسال در ارديد ا<br>و الانتخاب به المسالمات و الطارعية و ولايتها و ولايتها و يبيع و يبيع المسال والمسال و المارة الديار بالانتجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a see a see                                   |
| to be the second of the second | and the second of the second o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fig. 15 Care                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The same of the sa | 一种 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| The first of the first factor of the first o | والمستقل المستقد المستقدة والمستقدة  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -3                                            |
| ر من بردن المراجع في المراجع ا<br>المراجع المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المراكبة المستحدة المداعدين المراكبة والمستحدين المستحد المستحدة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| and the second of the second control of the second  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                             |
| الحدد مدانس بالزداعة الراسية ميوانعيدي منهوسية المراج المدانية المستواصد بالأخراط المدانية المراجعة المدانية ا<br>حالمت عجدد والاصلام من المدانية عنيها تعليه عليه من والمدار المنظرة بما المدانية المدانية المدانية المدانية ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| سامانها است. استان سامانها المراجعة و المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة<br>- المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و المراجع المبير و المستشهر المستريس المستريسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| بشود با دیگر دیگرده اهید در از برنیا برداری با است این از بین بین بین هماز دیشتا بید و از این در با بین از از<br>از در این برای برداری در از در از در از برای برداری و از برای بین در در در این است میدر بین است است سید در از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | たから、100mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| سمان المسلم والأمام في بين ويبيين مشول عن المساوية في والمجووشية في من المسلم الساوية في الأواد على والكلمة وال<br>عمرة في الأن الأخطائية والمسلم علي في الإسلام الرابات الأواد الموادية المواد المسام المسام المسلم المساد مدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ور المستخدر من المستخدر المستخ | الما المحالية المراجعة المراجعة المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| المنظم المنظم<br>المنظم المنظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 . 4 . 4                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4. 7. 3. 8 4                                 |
| المنافرة الم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4 Can 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| مينيا في المدين الواج على الأوج على الأمينيوسيون والمطال المستوسية على الأمينية والمستوسية والمستورة والمستورة<br>والمعرف المدين الأمينية والمستورة المستورة المستورة والمستوسية والمستورة والمستورة المستورة والمستورة والمستورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المستنبية المستنب المس |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| جمال هذا الدول المساكسيان والمناك والدول براجيتها ومعاجبته جيديات المدينة الماء الدولية الدولية المداكسة المسا<br>تشجيل سيك مجال مساكسة المناكسية والمساكسة فيها بالمساكسة والمداكسين فعيد المديات الاستعار المساكسة المشاكرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| and the second s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |                                               |
| هر در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المنظمة المنظم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| ر و کست کا در سرو بعد را بعد باید و سرکانیده استانیسیا بود. و سیار باید و باید باید باید با در با در با است اس<br>در باید باید استان باید و باید و باید با و باید و باید و باید و باید باید باید باید و باید و باید و باید و باید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The same of the sa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4 4                                         |
| بالاها، بالمسافسية بسيانه بدوره في برواهيد. بدوران بدوسية فيستويدي بينه قدر بالشجاع بدولانها و العاملة الامام و<br>ويدان وكان وقالت المسافسية والمسافسية ليسان بين بين المام المساف والمام الأمام الأمام والامام والامام والمام و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| and a state from the comment of the property o | And the same of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| المستراب والمرابع المناوية المناوية المناوية والمناوية والمناوية والمناوية والمناوية والمناوية والمناوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The same of the sa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| The same and the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المناه والمناسبة والمستنان والمستنان والمستنان والمستنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| Con Sand and Marie Sand Sand Sand Sand Sand Sand Sand Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                            |
| المراجعة ال<br>المراجعة المراجعة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والمراوع والمناز المسترين والمسترين والمسترين والمسترين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 -2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| The second secon | ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತು (ಕ್ರೌರ್ಡಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 二二号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                             |
| and the second of the second o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| The same of the sa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأراب والمستعلق والمستعلق ومستعلق والتناس ويستدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والمسترة المسترة المسترا سررياسوسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ار استخداد بسد دارد ما از از از از از استداد بدر<br>۱۹ درسم صفاف در از از از از اف استداد در از از افدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | والمرافعين وسرارا والمارية والمتعربية ومتعربين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The make a time of the larger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| The state of the s | Berger and the second of the second of the second of the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | it with the last of the last                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · `                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بديديا وجارج احقاء إلا برياس عقارها والمعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| the second of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والعراة فإحمرتك الطلاهك                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الرازي والمرازع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The same of the sa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - my grap in the purper start                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | of terms to the same of the first terms of the fir  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A service of                                  |
| 그렇게 있어 얼마는 눈이 눈이 되고 있다. 그는 어때는 사람들이 되고 있는 그 것이다. 그 그 그리다 그 그리다 그 그리다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 Maria 1 A.F. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| and the state of the control of the state of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ينفي ما وقاصما ما ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The second of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A CONTRACT CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ed to the second | والمرابي ومشاعدته وتجورا والمراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| The same of the sa | the first state of the state of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| The ball of the state of the st |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A Property of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |